# बन्दी जीवन

( तीनों भाग ) उत्तर भारत में क्रान्ति का उद्योग

शचीन्द्रनाथ सान्याल

<sub>सम्पादक</sub> बनारसीदास चतुर्वेदी

1963 स्रात्माराम एण्ड संस; दिल्ली-6

## BANDI JEEWAN by Shachindra Nath Sanyal

Rs 10.00

#### COPYRIGHT @ 1963, ATMA RAM & SONS, DELHI-6

प्रभारतक रामलाल पुरी, संचालक धारमाराम एण्ड मय काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शास्त्रार्थे श्रीत सास्त्र, नर्ग दिख्सी विश्वनियानय सेत्र, नराश्चाद चीत्रा संस्त्रा, स्वतुर मार्ग संस्त्र नेट, सार्व्य वेतमसुल रोट, मेस्ट बातामार, लय्मट-6 समहोट, हैदसाह

मूर्य : दम रुपए मंसारण: 1963

मुद्रक राष्ट्रगापा भिटसँ दिल्ली-6

## अनुक्रम प्रकाशकीय

#### भुमिका निवेदन

कान्तिकारी शबीन्द्र सान्याल का आत्मचरित्र : सम्पादक

प्रथम माग

1. ग्रात्म-समर्पण योग

2. पूर्व परिचय 3. सिक्ख दल का परिचय

4. पंजाब-यात्रा

5. काशी में पुलिस के साथ सम्बन्ध

6. भाव और कर्म 7. फ़ीज की बारकों में 8. पंजाब की कथा

0. काशी केन्द्र की कहानी

10. विश्वासधात ग्रीर निराशा

पहली निष्कलता के बाद

2 काशी ग्रंचल की कहानी

3. दिल्ली में

द्वितीय भाग

77 84

(7-8)

(9-22)(23-25)

(27 - 40)

1

8

17

30

37

39

46

55

69

99

## प्रकाशकीय

भारत के जन महाप्राण वीर देशभक्तों के जीवन तथा कार्यों का इतिहास स्रभो तक लगभग स्रप्रकट ही है, जिन्होंने सत्त्रवल के सहारे स्वदेश को विदेशों दातता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। महाधिवतशाली बिटिश साम्राज्य से मोर्चा लेनेवाले स्वतंत्रता के इन सैनिकों की जीवन-कथाएँ इतनी शौर्यपूर्ण स्रीर त्याग-विवान की भावनाओं तथा घटनाओं से परिपूर्ण हैं कि एक जल्क्रन्ट काव्य की भौति हृदय पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। हमारे इतिहास की यह ऐसी समूल्य निधि है, जो ग्रुग-ग्रुगों तक हमें प्रेरणा देने की सामर्थ्य रखती है।

'शहीय प्रस्य माला' के ग्रन्तगंत प्रकाशित प्रस्तुत प्रस्य 'वस्दी जीवन' हमारे इस कान्तिकारी प्रान्दोलन के इतिहास का यह भाग है, जिसमे उन रहस्यासक रोमांचकारी घटनाओं का प्रस्यन्त सजीव और प्रामाणिक विवरण है, जिनके कारण एक दिन भारत के विदेशी शासकों की नींद हराम हो गई थी। 'धन्दी-जीवन' के लेखक थी श्रचीन्द्रनाय सान्याल ने स्वयं इन घटनाओं में प्रमुख भाग लिया था। वीरश्रेष्ट रासिवहारी वोस के दाहिन हाथ के रूप में इस क्रान्ति संघर्ष के संचालन का उत्तरदायिस्त्यपूर्ण भार उन पर या, जिसे उन्होंने बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ निवाहा था, तथा इसके लिए कालान्तर में बड़ी मीषण यादतनाएं शचीन्द्र वाबू को सहन करनी पड़ी थीं। यही कारण है कि कातिकारी प्रान्दोलन का यह घटनाकम उन्होंने ऐसी मर्मस्वर्धी भागा में लिखा है कि अनेक क्यों तक काल्तिकारी अंगठन हरस युक्तों को अपने मार्ग में सीक्षित करने से लिए इस प्रन्य का उपयोग किया जाता रहा है। यह प्रन्य मार्ग से लगभग चालीस वर्ष पूर्व दो मार्गो में हिन्दी में प्रकासित हुमा भीर प्रकाशित होते ही जन्द कर लिया गया। फिर भी इसके अनेक संस्करण प्रकाशित होते रहे और हावो-हाय विकर्त

| ٥. | मातृभूमिका गाद भ                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | बन्दी साथियों की चिन्ता                                                       |
| 5. | मि० सैण्ड्स श्रोर बैरिस्टर चटजी                                               |
| 6  | चैम्सफोर्ड सुघार ग्रौर श्रसहयोग                                               |
| 7. | जमशेदपुर में मजदूर संगठन                                                      |
| 8. | कान्तिकारी दल का पुनगंडन (1)                                                  |
| 9  | कान्तिकारी दल का पुनर्गठन (2)                                                 |
| O. | श्री मोतीलालजी, जवाहरलालजी तथा भी सी॰ धार॰ दास से भेंट                        |
|    | उत्तर मारत में दल का विस्तार                                                  |
| 2. | कान्तिकारी दल भौर कम्पूनिस्ट                                                  |
| 3. | प्रमुशीलन समिति का सहयोग                                                      |
| 4. | गृह-त्याग '                                                                   |
| 5. | फिर बंगाल में                                                                 |
| 6  | भादशीं का संपर्ष                                                              |
|    |                                                                               |
|    | परिशिष्ट                                                                      |
|    | कुछ पूरक वास : रतनवाल वंसल<br>हाडिक वम वाण्ड 393, रामांक्मोहन हाउ रा 394, राम |

वृतीय भाग

. 341

4. यंगाल में

6. परिणाम

T 

D. बर्मा की कहानी

1. रिहाई की सूचना

a. कालेपानी से विदाई

7. विष्लय का प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ ?

ग्रोर मुस्लिम क्रान्तिकारी 409, ग्रफगानिस्तान की स्थित 410, जमायते सियासिया 411, सरहदी कवीले 412, मौलाना जवेदुल्ला सिघी 413, कावुल में
ग्राजाद हिन्द सरकार 414, ग्रमीर हवीवुल्लाखों का विश्वासघात 416, टर्की
सरकार से सम्प्रक 415, धाजाद हिन्द सरकार के मिश्रन 416, रेशमी पत्र 417,
ग्राजाद हिन्द सरकार हारा भारत पर ग्राकमण 418, हवीवुल्लाखों की हत्या
418, ग्रफगानिस्तान का भारत पर ग्राकमण 419, सन्धि 420, वलूब ग्रीर
कालिकारी 420, ग्रली ग्रहमद सिद्दीकी 421, मुखिर कुमुदनाय मुखर्जी 422,
वंगाल में विद्रोह की तैयारी 423, रासिबहारी का भारत-त्याग 424, विदेशों में
भारतीय विष्तववादी 425, विदेशों में भारतीय जासूस 428, भारतीय क्रान्ति-

कारियों द्वारा प्रत्तर्राष्ट्रीय संकट 428, भारत छोड़ने से पूर्व श्री सुभाप का सेनाझों से सम्पर्क 430, भारत के राष्ट्रीय नेता घोर कान्तिकारी 432, श्री दाचीन्द्र की

शेप कहानी 435

हत्या का प्रयास 399, श्री प्रतापसिंह 400, मुखबिर कृपालसिंह 402, करतार-सिंह ग्रादि की गिरपतारी 404, कृपालसिंह की हत्या 401, गदर पार्टी का जन्म ग्रीर ग्रन्त 404, मुस्लिम क्रान्तिकारी दल का इतिहास 406, प्रथम विश्वयुद्ध

## प्रकाशकीय

भारत के उन महाप्राण वीर देशभक्तों के जीवन तथा कार्यों का इतिहास प्रभी तक लगभग श्रप्रकट ही है, जिन्होंने शस्त्रवल के सहारे स्वदेश को विदेशी दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। महाशक्तिशाली विदिश साम्राज्य से भोची केनेवाले स्वतंत्रता के इन सैनिकों को जीवन-कथाएँ इतनी शौर्यपूर्ण श्रीर त्याग-बिल्दान की भावनाशों तथा घटनाशों से परिपूर्ण हैं कि एक उत्कृट्ट काव्य की भौति हृदय पर स्थापी प्रभाव डालती हैं। हमारे इतिहास की यह ऐसी शम्ल्य निधि है, जो ग्रुग-ग्रुगों तक हमें प्रराण देने की सामर्थ्य रखती है।

'शहीद ग्रन्थ माला' के झन्तर्गत प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ 'बन्दी जीवन' हमारे इस कान्तिकारी झान्दोलन के इतिहास का वह भाग है, जिसमें उन रहस्वारमक रोमांचकारी घटनाओं का अत्यन्त सजीव और प्रामाणिक विवंदण है, जिनके कारण एक दिन भारत के विदेशी धासकों की नींद हराम हो गई थी। 'बन्दी-जीवन' के लेखक श्री श्रचीनग्रमाथ सान्याल ने स्वयं इन घटनाओं में प्रमुख भाग लिया था। वीरश्रेण्ड रासिबहारी बोस के दाहिने हाथ के रूप में इस कान्ति संपर्ध के संचालन का उत्तरदायित्वपूर्ण भार उन पर था, जिसे उन्होंने बड़ी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ निवाहा था, तथा इसके लिए कालान्तर में बड़ी मीयण यातनाएँ शचीन्द्र बाबू को सहन करनी पड़ी थीं। यही कारण है कि कान्तिकारी आन्दोलन का यह घटनाक्रम उन्होंने ऐसी मर्मस्वर्शी मापा में लिया है कि श्रमेक वर्षों तक कान्तिकारी संगठन हारा युवकों को अपने मार्ग में दीक्षित करने के लिए इस ग्रन्थ का उपयोग किया जाता रहा है। यह ग्रन्थ ग्राज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व दो भागों में हिन्दी में प्रकाशित हुधा और प्रकाशित होते हो जब्त कर लिया गया। फिर भी इसके प्रकेत संस्तरण प्रकाशित होते रहे ग्रीर हाथों हाथ विकते

गए। प्रव बहुत वर्षों से यह प्रन्थ प्रप्राप्य था।

'बन्दी जीवन' के प्रस्तृत संस्करण में पूर्व प्रकाशित दो भागों के प्रतिरिक्त

वह तीसरा भाग भी है, जो अभी तक पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हो सका था।

की ही भॉति 'बन्दी जीवन' का भी हार्दिक स्वागत करेंगे।

इसके साथ ही 'कुछ पूरक तथ्य' शीर्षक से एक पृथक् घट्याय भी है जिसमें ग्रन्य में वर्णित घटनात्रों का वह न्योरा दिया गया है, जो अंग्रेजो के शासनकाल में नहीं दिया जा सकता था। हमें स्नाशा है कि पाठक 'शहीद ग्रन्य माला' के ऋग्य अन्यीं

## प्रथम संस्करण की मूमिका

किसी समाज को पहचानने के लिए उस समाज के साहित्य से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिफलित हुया करती है। याज भारत घ्वंस और निर्माण के बीच कमश: भ्रपनी सार्थकता को खोजता फिरता है, यत: भारत का समाज यदि सजीव होगा तो भारत के प्राणों की इस अशान्ति का चित्र उसके साहित्य में प्रवश्य ही श्रपने प्रतिबिम्ब को मिकित कर देगा। हम भारतवासी ग्राज यह नहीं जानते कि इस प्रशान्त प्रट्ट गति का वेग कितना प्रचण्ड है, किन्तु हमारे पश्चात् प्रानेवाली पीढ़ी इस गति के वेग को बखूबी बतला सकेगी। भारत के इस ध्वंस भीर निर्माण के उद्योग के बीच जितनी बड़ी सक्ति का स्फूरण हो रहा है उसके स्वरूप को जानने का समय शायद अभी आया नहीं। इस बनाव-विगाह का एक चित्र--भले ही वह घरपष्ट और मलिन हो-भारत की इस भाग्य-परीक्षा की एक धुँघली-सी छाया आज भारत के साहित्य में भी घीरे-धीरे प्रकट हो रही है। इसी से 'निवी-सन-काहिनी', 'कारा-काहिनी', 'ढीपान्तरेर कथा', 'निर्वासितेर बात्म-कथा' घीर 'बांगलाय विप्लब-वाद' आदि ग्रन्थ बंग भाषा के साहित्य में कमशः प्रकाशित हो रहे हैं। भारत के प्राण ग्राज जैसे कुछ छटपटा रहे हैं, उस छटपटाहट (प्रसान्ति)का पूरा स्वरूप उसके साहित्य में प्रकाशित नहीं हो सका; यभी नहीं हुया तो न सही, कमशः भागे होगा । 'निर्वासितेर भात्म-कथा' इत्यादि पुस्तकें जिस श्रेणी की हैं उस श्रेणी के अन्तर्गत मेरी यह पुस्तक 'बन्दी जीवन' भी है। इस श्रेणी की कई पुस्तक जब पहले से मौजूद भी तब फिर यह 'बन्दी जीवन' मैंने क्यों तिखी ? इसका विशेष कारण सुन लीजिए।

मुक्ते यह कहना है कि सजीव जातियों में छानबीन करने की प्रवृत्ति बहुत

प्रथस होती है। इस जाँच-पड़ताल करने की प्रमृत्ति के कारण ही सजीद जातियाँ प्रयमे समाज के रत्ती-रत्ती समाचार के लिए चीकन्ती रहिती हैं। शायद एक देहातों के बेदाग बंश चूल का पेड़-पत्ता जानने में किसी ने अपनी सारी उम्र इस झाशा से विद्धा वी मि इस प्रकार तथ्य वंग्रह कर देने से कदानितृ किसी दित किसी को वंशानुक्रम की धारा का पतालगाने में पुभीता हो जाय। भारत के वर्तमान समाज की भीतरी वेदना का परिचय, उसका परिमाण और उसका कारण जानने का समय नया अभी तक उपस्थित नहीं हुआ? उस भीतरी वेदना—दर्दे दिल—को हटा देने की इच्छा से भारत में जो धाननव आग्दोलन झारफ हुआ है वह आग्दोलन कितना ध्यापक भीर गम्भीर है, कहा-कही पर उसमें कोर-कदर और भूत-कृत रह गई है, वह धान्दोलन कितना ध्यापक भीर गम्भीर है, कहा-कही पर उसमें कोर-कदर और भूत-कृत रह गई है, वह धान्दोलन किस परिमाण में सार्यक हुआ धौर कितना अपूर्ण रह गया है तथा उसमे यह अधूरावन वर्षो रह गया—इन सारी वातों को जानने के लिए इस डंग की बहुतेरी पुस्तकों के अकारित होने की धावस्वकता है जिल दंग की कह पुस्तक 'बन्दी जीवन' है। ऐसी-ऐसी जितनी पुस्तक प्रकारित होने की आवस्वक्ता है जिल दंग की बहु पुस्तक 'बन्दी जीवन' है। ऐसी-ऐसी जितनी पुस्तक प्रकारित होने की सावस्वकता होगी मुस्प विषय की समस्ता जाना ही धातान हो जायगा।

बाबू निस्सन्देह बंगाल के शवितवाली लेखक है। किंग्तु उनकी 'श्राटम-कथा' मं बहुत ही गुरुतर विषयों की आलोचना भी विलकुल साधारण रीति पर की गई है, मानो उनका उसी में कीतुक है। इसी कारण 'निविसितेर शाहम-कथा' जिलाक्ष्मेंक होने पर भी मर्मस्पितिनी नहीं हुई। और वारीन्द्र वावू की 'ढीपान्तरेर कथा' में जो भाग उपेन्द्र वावू का लिखा हुआ है वही मुक्ते श्रच्छा लगा। उनत पुस्तक का साधे से भी अधिक शंदा उपेन्द्र वावू का ही लिखा हुआ है। वायू वारीन्द्र कुमार घोप ने यदिप लिखा यही है कि "यह दो मुखों की एक ही वात है" किन्तु यह सभी की समक्ष में आ जाता है कि वह दो मुखों की साक-साल प्रलम्भलग वाते हैं। वारीन्द्र बावू के लिखे हुए श्रंघ में, बोच-बोच में यद्यि खासा कि वस्य है, तथापि, सच तो यह है कि उसमें भी विस्तव वादियों की समं-भाषा प्रकट नहीं हुई। इसके सिवा इसमें इस ढीपान्तर की कथा की बहुतेरी वातें आसानी से दबा दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका विचार ययास्थान करने की इच्छा है।

'यन्दी जीवन' के इस खण्ड में यही सिखने की बेप्टा की गई है कि यूरोप के महायुद्ध के समय भारत में कान्ति की कैसी-चया तैयारी की गई थी। रौलट-रिपोर्ट में तो इसका यह पहलू बिलकुल ही छिपा दिया गया है परन्तु 'टाइम्स हिस्ट्री म्रॉफ ही ग्रेट वार' (Time's History of the Great War, volume dealing with India) नाम की पुस्तक में इसका थोड़ा-सा उल्लेख छा गया है। माना कि कान्ति की इस तैयारी का उपयोग नहीं किया जा सका, फिर भी सफ सता या विकलता के दृष्टिकोण से इसकी महानता का फैसता करना ठीक नहीं। पितामह भीटम का महत् वरिष्ठ वया कुरकेत्र के महा संग्राम में उनकी हार-जीत

पर भवलम्बित है ?

इस पुस्तक के दूसरे खण्ड में यह बतलाने की इच्छा है कि युद्ध खिड़ने के पूर्व भारतीय विष्वववादियों की क्या दवा थी और उनके मन की गित ने किस-किस प्रकार आधार लगने से केंद्रा-क्या भाव धारण किया था। इसके प्रवात मेरे फरार ही जाने को बसा, फिर गिरफ्तार होने और मुकदमा चलने एवं 'दन्दी जीवन' का वर्णन करने का विचार है। भेरी गिरफ्तारी ही जोने के बाद भी भारत भोर दर्मा में जिस प्रकार कान्ति की गुष्व योजना की जा रही थी उसका भी वर्णन करने का मेरा इरादा है।

सुना है कि वारीन्द्रकुमार के साथी उल्लासकर दत्त ग्रण्डमन टापू मे कहते

26 धगरत, 1922 फलकत्ता

-राधीरहराथ शास्याल

## चतुर्थ संस्करण की भूमिका

सात्र ते 10 साल महीव 'यन्त्री जीवन' का विकास आरम्भ किया था । 'संबी जीवन' के अवस संस्वरण की भूमिका में मैंने दिल्ला था 'मेरी अभी तक सह धारण है कि सह पुराक तीन परणों में समाप्त होगी, लेकिन कर्मोत की विवास समाप्ति है कि सह पुराक तीन परणों में समाप्त हो पुराक का किराना भीन किरान कर्मा कि साम्याप्ति । कारण पात्र कि जिसने काम मैंने भी कि विवास कर्मा मूने कि सह कर पुराक के तो भी कि विवास कर से पूर्व कि कि विवास में में सामय कराकराम में के हुए 25 अगरत, क्या था 'ये हुए 25 अगरत, क्या था 'ये हुए ये कि विवास क्या कि प्रवास के से कि विवास क्या की सामय कराकराम में मिल कर से प्रवास के दो आप भी में मार्च कर में सिल महीं पाया था कि फिर कि से में मार्च स्थाटा मया। अप कि ताल के वाद बाज कि द दम पुराक के सम्यादन कार्य में हाब समाया है।

मैं करवरी, तम् '20 में बण्डकर में खोटा। सीटकर भावाजी एवं आह्यों के धानुरोग ते देंदें धनवाने के काम में परेंग गया। किसी मारवार में कोने में विक्राणी उत्तरानों में लाग के जाती है उसको मुग्तमोगी ही जान सकता है। इसी उसके भाग में वहें हुए मैंने 'कादी जीवन' विक्राणी दारका किया। इसके चोड़े ही दिन सार मार्ग हुए मैंने 'कादी जीवन' विक्राणी दारका किया। इसके चोड़े ही दिन सार मार्ग '21 के घुट में मैं जमनेदगुर में मददूर मेंगटन में कार्य में साम गया।

मेरी इच्छा तो यह यो कि मैं बन्दी-जीवन को घीरे-घीरे लिखता जाऊँ लेकिन मेरे एक मित्र श्री हेमन्तकुमार सरकार जबदंस्ती मेरी हस्तलिखित पोषी को प्रकाशनायं ले गए। उस समय हेमन्तकुमार देशवन्यु सी० श्रार० दास के विश्वस्त श्रनु-याियरों में थे। सी० धार० दास के सम्पादकस्त में 'तारायण' नाम का एक मासिक-पत्र निकलता था। हेमन्तकुमार इस मासिक-पत्र का संचालन-भार लिये हुए थे। मुम्ने विश्वस नहीं था कि मेरा लेख प्रकाशित करने के योग्य है। हेमन्तकुमार ने मुक्ते धाश्वस नहीं था कि मेरा लेख काफी अच्छा है, और इसे वे 'नारा-यण' में अवश्य प्रकाशित कराएँगे। इस प्रकार से जीवन में सर्वप्रथम मैंने तिलना प्रारम्भ किया।

लेकिन मैं प्रधिक नहीं लिख पाया-था कि इसी बीच में मासिक-पत्र में सुफे प्रति मास नियमित रूप से लेख देना पड़ा। इधर मजदूर संगठन के काम में तो दिन-रात व्यस्त रहता ही था, इसलिए इस पुस्तक को वांखित रूप से तो नहीं ही जिल्हा पाया।

माज जब पुनः इस पुस्तक का सम्पादन करने बैठा हूँ तो सहस्रों प्रकार की वातों मेरे मन में म्रा-माकर प्रपनी अभिव्यक्ति के लिए उमझी पढ़ रही हैं। बात यह है कि काल के प्रवाह से भारत में म्राज नई-गई बातें पैदा हो रही हैं। नये मादगों के छन्द्र के कारण भारत के राष्ट्रक्षेत्र में म्राज तरह-चरह की उलक्षनों पैदा हो रही है। जिस समय भीन सर्वप्रथम राजनीति में कार्य करना प्रारम्भ किया था उस समय भी कम उलक्षनों ने पी; लेकिन म्राज उन उत्तक्षनों के पार करके म्रव मुक्ते दूसरी उलक्षनों का सामना करना पढ़ रहा है। इन दोनों गुगों की उलक्षनों में जो मन्तर है उसे समक्षे विना मेरी बतांग परिस्थित को कोई समक्ष नहीं सकता, एवं मामुनिक गुग के मादबं-गत हन्द्रों का स्पष्टीकरण किए बिना म्राज मैं इस पुरस्तक की भूमिका ठीक तरह से नहीं लिख सकता।

यहीं पर जीवन की कुछ गुढ़ बात कहना आवश्यक हो गया है। यद्यपि में यहाँ अपनी आप बीती नहीं लिखना चाहता, तो भी मुक्ते अपनी भानसिक स्थिति का कुछ ग्रंस यहाँ पर सोलना ही पड़ेगा।

जब में बालक ही था, तभी से नाना कारणों से मैंने संकल्प कर निया था कि भारतवर्ष को स्वाधीन किया जाना है और इसके जिए मुक्ते सामरिक जीवन व्यतीत करना है। सर्वप्रथम यह भावना भेरे मन में कैसे शाई इसका भी एक छोटा-सा इति-

हास है, भ्रन्य स्थान पर इसकी चर्चा मुभे करनी पड़ेगी ! जिस समय कान्तिकारी भावना को लेकर मैंने सर्वप्रथम बनारस में संगठन प्रारम्भ किया था, संयोगवश इसी समय करीब-करीब मेरी ही उन्न के एक नवीन युवक के साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। यह नवीन युवक अभी कलकत्ता से आये हए थे। ऐसी मित्रता कैसे उत्पन्न होती है यह एक रहस्य की वात है। नवीन भावनाओं की तरह सहसा किसी एक दिन ऐसे मित्र जीवन-पय में शाकर खड़े हो जाते है। पहले ही दर्शन में यह प्रतीत हो जाता है कि यह मेरे बड़े प्रियजन है। मोल-भाव करके दनिया की चीजें खरीदी जाती हैं, लेकिन जीवन की जो शेष्ठ सम्पद है वह यों ही मिला करती है। इस प्रकार से जीवन के एक महान् ग्रवसर पर मैंने इस तरह से यों ही ग्रपने सिन को पाया था-लेकिन थोड़े ही दिनों मे जीवन के शादर्श को लेकर इनके साथ मेरा मतभेद उत्पन्न हुमा। मैं तो पहले ही संकल्प कर चुका था कि भारत को विदेशियों के हाथ से मुक्त करूंगा और इस महान् कार्य को सम्पन्न करने के लिए गोपनीय रूप से जनवल एवं शस्त्रवल संग्रह करना पड़ेगा। उस समय शिवाजी की मैं भादर्श पुरुष समऋने लगा था। पिताजी जब पूछते थे कि तुम भागे चलकर क्या करोगे, तो मैं कहता था कि मैं शिवाओं वर्नुगा, नेपोलियन की तरह मैं जीवन विताना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरे मित्र ने मेरे मन में एक भीषण उलक्षत पैदा कर दी। हम लोगों की अवस्था उस समय पन्द्रह-सोलह साल की थी। इसी उम्र में मेरे मित्र ने संन्यास का आदर्श पसन्द कर लिया था, जिसका अर्थ होता है समाज-सेवा के काम से ग्रलग होकर व्यक्तिगत साधना मे जीवन व्यसीत करना। मेरे लिए सामाजिक कर्म की छोड़ना एक प्रकार से असम्भय-साथा। लेकिन मेरे मित्र ने मुक्ते यह समभाना चाहा कि मनुष्य का श्रेष्ठ ग्रादर्श है जीवन में ईश्वर की उपलब्धि करना। ईश्वर का साक्षात्कार हुए विना हम जो कुछ भी करेंगे उससे समाज का यथार्थ कल्याण होगा या नहीं यह कहना कठिन है। सत्य की भनभूति हुए बिना हम कैसे ठीक रास्ते को श्रस्तियार कर सकते हैं? ईश्वर का साक्षात्कार होने के पश्चात् ही हम यथार्थ कप में समक्त सकते हैं कि क्या सत्य है घोर नया घसत्य, नया कल्याणकारी है श्रीर नया ग्रमंगलप्रद । ईश्वर का साक्षात-किए विनासमाज का कल्याण करने जाना मानो श्रन्थे होकर, श्रन्थे को रास्ता ं दिखलाना है। ईश्वर का साक्षात्कार करने के पश्चात् ईश्वर की ग्राज्ञा से, ईश्वर की इच्छानुसार जब हम समाज की सेवा में लगेंगे तभी हमारी समाज-सेवा सार्धक

हो सकती है। भ्रपने पक्ष की पुष्टि के लिए मेरे मित्र ने स्वामी विवेकानन्द एवं परमहंस रामकृष्ण देव की जीवनी का उल्लेख किया।

, इस प्रकार जीवन में सर्वप्रथम आदर्शनत द्वन्द्व उपस्थित हुमा। एक तरफ में समाज को छोड़ नहीं सकता था; दूसरी तरफ अपने जीवन के परम मित्र से भी मैं दूर नहीं रह सकता था, लेकिन मेरे मित्र गेरे साथ चलने के लिए तैयार न थे। मैं भी प्रपने मित्र के रास्ते पर चलने को तैयार न था। छः महीने तक दिन और रात इस उलक्तन में फीत रहे। उस किशीरावस्था की मित्रता में एक प्रजीत्र मोहिंगी स्वित थी। हम एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते थे, अहण भी नहीं कर पाते थे। प्राज भी मेरे मित्र संत्यास मागें में अवस्थित हैं और मैं गहस्थ याथम में जकड़ा हुमा गोता ला रहा हूँ।

ग्रपने मित्र के बताने पर भैंने स्वामी विवेकानन्द एवं श्रीरामकृष्ण परमहंस-देव की जीवनी पढी, उनकी तमाम उपितयों को लेकर एकाग्र मन से एकान्त में गम्भीर रूप से मनन किया। उपनिषद् एवं गीता चनुवाद की सहायता से बार-बार पढ़ीं, साधु-संगति भी करने लग गया। इस प्रकार से हिन्दू-समाज की ममकथा को भली प्रकार से समझने की मैंने अपने अन्तरतम से चेप्टा की। साधु-सन्तों की संगति से जीवन में प्रभूत लाभ हुझा इसमे कोई सन्देह नहीं; लेकिन जी को तसल्ली नहीं हुई। मेरी समक्त में यह बात नहीं ग्राई कि हमारे समाज के श्रेष्ठ महापरुप क्यों समाज में नहीं माते, क्यों सामाजिक काग में भग्नणी नहीं होते ? सापु-सन्तों के संसर्ग में ब्राकर मैंने यह देखा कि साधन-भजन करना छोड़कर ये लोग एक क़दम भी इधर-उधर नहीं जाते। यहाँ तक कि साधन-भजन के बारे में भी इनके जो कुछ भनुभव है उन्हें भी ये पुस्तक के श्राकार में समाज को देना नहीं चाहते। इनमें त्याग है, अध्ययनशीलता है, दत्तचित्त होकर एक काम में लग जाने की शक्ति है, लेकिन ये समाज-सेवा के किसी काम में आना नही चाहते । मैंने अपने मन में यह सोचा कि मदि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही होते तो ब्राज हमें न पाणिनि जैसा व्याकरण ही मिलता, न वेद-वेदान्त, उपनिषद्, ज्योतिष, गणित या मायुर्वेद शास्त्र ही प्राप्त होते । मेरे मन में यह सन्देह पैदा हुमा कि सम्मव है माजकल के साधु-सन्त चाहे जितने भी भने हों, लेकिन इनमें प्राचीनकाल की तरह वह प्रतिमा नही है, वह सम्यक् दृष्टि भी नहीं है, जिसके कारण एक दिन भारतवर्ष सम्यता के चरम शिखर पर भारूद था। मुक्ते तसल्ली नहीं हुई। गीता के कर्मयोग के श्रादर्ज ने

नेतागण धरविद घोण के दार्धनिक विचारों से धंतरंग रूप से प्रमावित हो रहें थे।
इससे धट्टकर सन्तोप अपने जीवन में मुक्ते बहुत कम मिला है। मेरे मानसिक
इसों के इस अंश को विना समके 'वन्दी जीवन' के बहुत-से स्थानों को पाठक ठीक
से नहीं समक्त पाएँग । ऐसी मानसिक परिस्थिति में मैंने शानिकारी दल में
काम किया एवं इसी मनोवृत्ति को साथ नेकर मैं जेल गया, कालेपानी गया और
लीट भी प्राया।

सन 1920 के बाद जब मैं कालेपानी से लीटकर बाया तब महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को लेकर प्रवतीण हो चुके पे। महात्मा गांधी की अहिंसा नीति के कारण, एवं महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति का भारत के राष्ट्रीय धान्दोलन में सिकय रूप से भाग लेने के कारण भारतीय क्रान्सिकारी प्रान्दोलन को काफी बाघा पहुँची। महात्मा गांधी यह प्रचार करने लगे कि भारतीय प्राचीन बादसं के साथ मारतीय कान्तिकारी बान्दोलन का सम-न्वय नहीं ही सकता। मानी प्राचीन भारतीय थादर्श में श्रीकृष्ण का एव कुठक्षेत्र के महायुद्ध का कोई स्थान ही नहीं है। महारमा गांधी की तरह संस्कृत पाठ-शालाओं के छात्र एवं प्रव्यापकरण भी भारतीय प्राचीन धादर्श के नाम पर भार-तीय कान्तिकारी आन्दोलन के विरुद्ध तीय प्रचार किया करते थे। इस प्रकार से हिसा एवं महिसा की नीति को लेकर मेरे मन में दूसरा संघर्ष उत्पन्न हुमा या, लेकिन यह इतना लीव न या। महात्माजी ने बेलगाँव कांग्रेस में कान्तिकारियों के विरुद्ध जो कुछ दोपारोपण किए थे उसके प्रत्युत्तर में मैंने फरार हालत में महात्मा की के पास अपने नाम से एक चिट्ठी भेजी थी, वह चिट्ठी ज्यों की त्यों 12 फरवरी सन 1925 की 'यंग इंडिया' में प्रकाशित हुई थी। उसी ग्रंक में महात्माजी ने उसका नगर भी दिया था।

कालेपानी से लोटने के बाद संभवतः सन् 1923 में हो मैं पहले पहल कस्युनिस्ट सिद्धान्तों से परिचित हुआ। यह एक नवीन सिद्धान्त था जिसके साथ त्रान्तिकारी इत के किसी व्यक्ति का भी उस समय यवार्ष परिचय न था। तत्वस्वात् सन् 1926 में जेल जाने के पहले में कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के साथ यथेटठ रूप से परिचित हुआ। व बहुत से प्रामाणिक ग्रन्थ पढ़े, कम्यूनिस्टों के साथ खूब बाद-विवाद किया, विचार विनियय किया। एक तरफ में त्रान्तिकारी ब्रान्टोंकन से जुटा था दूतरी तरफ 'बन्दी जीवन के दूसरे माग का सम्पादन-कार्य भी कर रहा था, एवं कम्यूनिस्ट

सिद्धान्त को समभने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहा था। कम्यूनिस्ट सिद्धान्त . का कुछ ग्रंश तो मैने ग्रहण कर लिया, लेकिन कुछ श्रंश को मैं भाज भी ग्रहण नहीं कर पाया। कम्यूनिज्म के सिद्धान्त की ग्राधिक-योजना की बहुत-सी बातें मैंने स्वीकार कीं, लेकिन आर्थिक योजना के साथ कम्यूनिज्म के सिद्धान्त में भौतिक-वाद के बहुत-से ऐसे सिद्धान्त हठपूर्वक जोड़ दिये गए हैं, जिसे दार्शनिक दृष्टि से एवं मानव ग्रभिशता की दृष्टि से मै सत्य नहीं समकता । मैं अब भी ईश्वर में विश्वास रखता हूँ एवं यह समकता हूँ कि बाधुनिक विज्ञान की श्रीभव्यवित से कमशः भारतीय दर्शन-शास्त्र का पुष्टि होती जा रही है। ग्राजकल हमारे देश के कुछ व्यक्ति परानुकरण वृत्ति के वश होकर भात्मवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं एवं जो लोग ग्रात्मवाद में विश्वस रखते है उनकी वे हुँसी उड़ाते है।

यथार्थ में बात तो यह है कि अपनी-अपनी अभिरुचि, संस्कार एवं संगी-साथियों के प्रभाव की वजह से ही भिधकांगतः हमारी विचारधारा बनती है; गम्भीर रूप से चिन्तन करने के बाद किसी सिद्धान्त को ग्रहण करने का द्रप्टान्त

मनुष्य में दुलंभ है।

यह भी एक बात है कि आज जो लोग राष्ट्रीय क्षेत्र में त्याग एवं वीरत्व के साय ग्रामे बढ़ रहे है, उनकी विचारघाराका प्रभाव स्वभावतः प्रवल होगा । स्सी विलप्ती प्रान्दोलन की सफलता के मोह में प्राकर भी श्राज हमारे देश के बहतेरे नीजवान उससे मिभभूत हो रहे हैं। भौतिकवादियों के मन में यह भी एक घारणा है कि प्रापृतिक विज्ञान ने प्रारमवाद के सिद्धान्त की जड़ से उलाडकर फेंक दिया है, लेकिन ये सब बातें विलक्ल निराधार है।

निष्पक्षपात रूप से यदि हम ब्राधुनिक विज्ञान की ब्रालीचना करे तो हमें यह भ्रयस्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि विज्ञान केवल इन्द्रियग्राह्य विषयों की ही सोज करता है, इस कारण विज्ञान की सहायता से हम यह कैसे कह सकते है कि इन्द्रियातीत वस्तुम्रों का ग्रस्तित्व ही नहीं है ? यन्त्रों के भ्राविष्कार से हम भपनी इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाते हैं, और तब हम देख पाते हैं कि जों वस्तु इन्द्रिय-गोचर नहीं थी वह यन्त्रों की सहायता से इन्द्रियग्राह्य हो गई। भ्राज वैज्ञानिक उन्नति के कारण हमें यह प्रतीत होने लगा है कि हमारे सुपरिचित ज्योति पुंज के श्रतिरिक्त, हमारी इन्द्रियश्राह्म श्रालोक-रहिमयों के श्रलावा भी, ऐसी बहुत-सी किरणें हैं,जिनकी प्रकाश-शक्ति परिचित बालोक-रिम से कहीं अधिक एवं प्राय्चर्य- जगत् से, हमारे इन्द्रियग्राह्य जगत् से, इन्द्रियातीत जगत् कहीं अधिक व्यापक एवं चमरकारपूर्ण है। हम मनुष्यों का स्थान उस अज्ञातलोक एवं ज्ञात लोक के सन्धि-स्थल पर स्थित है। यन्त्रों की सहायता के विना भी मनुष्य ऐसी शक्ति प्रजन कर सकता है, जिसकी सहायता से, इन्द्रियातीत जगत् का उसे परिचय मिल सकता है। जीविज्ञान एवं मनोविज्ञान की आधुनिक उन्तित से यैज्ञानिकों को यह प्रतीत होने लगा है कि भीतिक मतवाद एक अध्विक्वास मात्र है। इसका यैज्ञानिक

होने लगा है कि भीतिक मतवाद एक अंधविक्वास मात्र है। इसका वैज्ञानिक प्राधार कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जे एस॰ हालडेन साह्व ने तो मही तक कह दिया है कि यदि व्यक्तिगत रूप से उन वैज्ञानिकों के प्रति लोगों को प्रतीम श्रद्धा नहीं होती तो भौतिकवाद के भानने के कारण उन्हें वे घृणा की दृष्टि से देखते ! [ देखिये Materialism by J. S. Haldane C. H., M. D., F. R. S. Hom. LL. D. ( Birmingham and Edinburgh ) Hon. D.

Sc. (Cambridge, Leeds, and Witwaterarsand) Fellow of New

College, Qxford, and Honorary Professor Birmingham University—P. 39] नोवेल पुरस्कार प्राप्त किये हुए डाक्टर करेल प्रमेरिका के प्रसिद्ध रॉकफेसर इंस्टिट्यूट में अनुसन्धानकारी, जगत्मसिद्ध जीव-विज्ञांनवेसा है। इनकी भी राथ में भीतिकवाद एक व्यक्तिगत विश्वासमात्र है। विज्ञान की मुस्टि से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। बिक्त विज्ञान की आधुनिक गित भीतिकवाद में विरोध में जा रही है। (देखिए करेस्न के लिपित Man the Unknown) इस प्रकार से आधुनिक जगत् के विख्यात एवं सव्यप्तिएव वंग्नानिकों के बचन उद्युव करके यह दिखलाया जा सकता है कि भीतिकवाद एक मत मात्र है। भीतिकवाद का सिद्धान्त वंग्नानिक आधार पर प्रतिष्टित नहीं है। वर्षेष्ठ

की भौतिकवाद में नोई श्रद्धा नहीं है। इस एवं अमेरिका में ईसाई पुरोहितों के धवांछत्तीय किन्तु प्रवस प्रभाव के कारण उन देशों में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ऐसे भौतिकवाद का उद्भव हुआ है। ( देखिए History of Materialism by Lang, English translation—Introduction by Bertrand Russell—Written in 1925.) अपने इस पक्ष की प्रमाणादि देकर उचित प्रकार से सिंद

रसेल साहब ने भी यह कहा है कि रूस के राजनीतिझों एवं अमेरिका के कुछ पोड़ें से वैज्ञानिकों को छोड़कर अध्युनिक संसार में अधिकांश दार्बनिक एवं वैज्ञानिकों करने के लिए एक सम्पूर्ण प्रत्य लिखने की आवश्यकता है। परन्तु इस स्थान पर इतने गहरे रूप से इस विषय में विचार करने के लिए मैं प्रवृत्त होना नहीं चाहता। भन्त में एक बात का और उल्लेख करके अपने बक्तव्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तरफ माधुनिक पदार्थ-विज्ञान इस नतीजे पर मा पहुँचा है कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ग्रसल में वे सभी वैद्युतिक शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं;दूसरी तरफ यह प्रमाणित हो रहा है कि मस्तिष्कशक्ति के परिचालन के परिणाम में वैद्युतिक प्रवाह उत्पन्न होता है। घभी इतना प्रमाणित होना बाकी रह गया कि वैद्यतिक प्रवाह के कारण मस्तिष्क मे विचारधारा की उत्पत्ति हो। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ दिन पहले यह अज्ञात था कि भौतिक शनितयाँ एक भवस्था से दूसरी अवस्था में रूपान्तरित की जा सकती हैं परन्तु बाज अवस्य यह बात प्रमाणित हो गई है। इस प्रकार से हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन यह प्रमाणित हो जायना कि संसार के समस्त पवार्थ एवं जीवजगत् के समस्त जीवीं की प्राणशक्ति तथा चैतन्य एवं बुद्धि ये सब के सब एक ही वस्तु के विभिन्न रूप या प्रकाश है। कलकत्ता हाइकोर्ट के प्रसिद्ध जन सर जान बुडराफ साहब ने यह कहने का साहस किया या कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति वेदान्त के सिद्धान्त की तरफ अनिवार्य रूप से भुक रही है। न कि वेदान्त को अपने सिद्धान्त से हटकर विज्ञान की तरफ भुकना पड़ रहा है।

इस पहलू के अलावा समागवाद के और भी बहुतनी सिद्धान्त हैं जिनसे में सहमत नहीं हूँ, जया मानसंवादियों का यह कहना है कि इतिहास की प्रभिव्यनित प्राधिक कारणों से ही हुत्रा करती है तथा संसार में अभिव्यनत हरेक प्रकार की सम्यता के सूल में आधिक कारण ही प्रधान रूप में सित्रय होते हैं। इस बात की भी मैं स्वीकार नहीं कर पाया।

मायसं का यह भी कहना था कि पूँजीवादी व्यवस्था में उद्योग-प्रन्थों की उन्नति के साथ-साथ संसार के मजदूरों में अशान्ति भी बढेगी एवं उनकी क्रोधारिन भी प्रवज्ञाति होगी और क्रमदा इस दो श्रीणयों के संघर्ष के परिणाम में पूँजी-पित्यों की हार एवं मजदूरों की विजय अवश्यम्भावी है। तेकिन दास्तविक जनत् में हम देखते यह है कि संसार में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लंड, इटली, अमेरिका, जापान इत्यादिदेशों में पंजीपतियों की उन्नति चरम सीमा को प्राप्त किए है। फ्रियुत कम्यूनिस्ट चीन

एवं स्स जैसे पिछड़े हुए देवों में अपना राज्य कायम करने में बहुत कुछ कृतकार्य हुए हैं। इसके मूल में आर्थिक कारण उतने नहीं है जितने अन्य और अनेक प्रकार के कारण हैं।

इन सब बातों की वैज्ञानिक प्रणाली से आलोचना करना आवश्यक है, लेकिन इस भूमिका में यह सक्त्रय नहीं है। इन सब बातों की सम्यक् प्रालोचना कही सन्यत्र करने की मेरी प्रचल इच्छा है।

प्राधुनिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक खोज की प्रणाली की सहायता से भारसीय विस्तव प्रान्दोलन वा एक प्रामाणिक इतिहास सलग ही लिखने की प्रवन्न
प्राकाक्षा है, इसलिए प्रस्तुत पुस्तक 'वन्दी जीवन' में कोई विद्येप परिवर्तन नहीं
किया गया। इस पुस्तक की हिन्दी भी येरी नहीं है। इस वार जेल से छूटने के
बाद से हिन्दी में लिखना ग्रारम्भ किया है। इच्छा है कि ग्रगल संस्करण में ग्रनुवाद की सहायता न लेकर में हिन्दी में ही मूल ग्रन्थ को लिखूं। इस ग्रन्थ की
शृदियों के लिए पाठकवर्ग में क्षमा का भिखारी हैं।

लखनऊ, 13 सितम्बर, 1938 --शबीग्द्रनाथ,साम्बाल

## निवेदन ।

माज भूतकाल की बातें लिखने बैठा हूँ। वह समय बाज बहुत ही महिमामय जान पड़ता है। जान पड़ता है कि जिस प्रकार समय ग्रनन्त है उसी प्रकार उसकी महिमा भी भनन्त-भपार है। ऐसा लगता है कि समय मानी उसे भी सुन्दर बना देता है जो कि सुन्दर नहीं है, वह असंगति में भी संगति मिला देता है. उसे बेढंगी नहीं रहने देता। समय की महिमा विचित्र है, उसकी कृपा से श्रप्रिय की स्मति भी त्रिय हो जाती है।

वास्तव में प्रतीत-गुजरे हुए-की स्मृति बड़ी मीठी होती है, वह बीणा के तार में सोई हुई भंकार की तरह तार पर बाघात करते ही मधुर भाव से भंकत

हो चठती है।

कई बार विद्यली बातों की याद दु:ख भी कम नहीं देती। किन्तु उस दु:ख-दर्द के बीच भी मानो सुख रहता है। उस समय चित्त का ममेंस्पल तक खुल जाता है, मानो उस प्रवसर पर घपने घापके साथ विलकुल निर्जन में, बहुत ही गुस्त रूप से, बातचीत होती है।

श्राशा श्रीर निराशा, सुख श्रीर दुःख, मानी जिन्दगीभर हमारे साथ खिल-बाड करते है, किन्तु बहुत दिनों तक इनमें से कोई भी नहीं टिकता। सभी दो दिन दर्शन देकर-हंसाकर या ख्लाकर-चले जाते हैं, सिर्फ उनकी याद रह जाती है।

स्मृति-पट पर बहुतेरी बड़ी चीजें छोटी हो जाती हैं और छोटी चीजें बड़ा रूप घारण कर लेती हैं - कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मन में ऐसी जा छिपती हैं कि फिर उनको ढुँढ़ निकालना कठिन हो जाता है।

वनारस पड्यन्त्र में मुक्ते सजा हुई थी। सन् 1915 की 26वीं जून को मैं गिरपतार हुमा और 14 फरवरी सन् 1916 की माजन्म कालेपानी का तथा सारी सम्पत्ति जक्त होने का दण्ड मिला। इसके घनन्तर कुछ दिन तक तो काशी के कारागार में ही रहा, फिर अगस्त महीने में अण्डमन क्षेप को रयाना कर दिया गया। प्रगस्त की 18वी तारीख को में उस द्वीप के जेसखाने में दाख़िल किया गया। फिर इच्छामय की इच्छा के अनुसार फरवरी सन् 1920 में सम्राट् के घोतालापत्र के कारण रिहा किया गया।

बस, सन् 15 से लेकर सन् 20 के घारम्भ तक मराप्रथम यार का बन्दी . जीवन रहा। इस 'बन्दी जीवन' का अवलम्य ग्रहण करके में वतलाना चाहता हूँ कि ग्राखिर मैं कैंद क्यों किया गया था। यह पुस्तक ग्राज में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि भारत के भविष्यत् इतिहास के कुछ शब्याय ठीक-ठीक निसे जा सकें।

भारत का भाग्य एक महान् यूग-सन्धि के बीच होकर दौड़ता जा रहा है। भारत के भीतर कौर बाहर फान्ति की सर्वकर भाग, भगवान् की गुरत प्रेरणा से भ्रम् निर्दिष्ट मार्ग पर—फीरी वह भी मानी अपने लिए अनुकूल बवडर बना-कर—फैलती जा रही है, ऐसे ही एक बवंडर में उसी विधाता की मर्जी से मैं भी पह गया था।

मेरी ही तरह भीर भी कुछ युवा पुरुष, अपने मर्भस्यल की अध्यक्त वेदना से अभीर होकर, जान वृक्तकर या वे-समक्षे-यूओ विधाता का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए ही दलवद हो गए थे। युद्द से मैं चाहता था कि उस दल के भीतरो मर्म का, जो कि काम-काज के वाहरी आडम्बर में खिप गया था, एक संक्षिप्त इतिहास लिखूं। आज उसी मर्म व्यापी इच्छा को चरितायं करने की चेप्टा कर रहा है।

हुम लोग अवसर घटना को ही महत्व दे देते है—उसी को बड़े आकार में देखते हैं; किन्तु यह नही समभते कि घटना को बोट में—फिर वह घटना कितनी ही शुद्र क्यों न हो—महासन्ति को लोला रहतो है, और वही असल में घटना की प्रतेशा कही अधिक मृत्यवान होती है। सफलता का मोह हम लोगों को मित पद पर घरता है। विचार के द्वारा उस मोह का छेदन हो जाने पर भी प्राण उस मोहा-वेटन को काटकर अलग कर देने में समर्थ नहीं होते। किन्तु वड़ी-बड़ी घटनाओं के मुकावले मे जीवन-यापन की मामूली वार्ते भी कुछ कम महत्त्व की नहीं होती।

, ों का श्रारम्म विचार-जगत् में ही हुया करता है।

इस सन्दर्भ में व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना होने पर भी वह व्यक्तिगत रूप में न को जाएगी। व्यक्ति से परिचय हुए विना समष्टि से परिचय नहीं हो सकता। इसलिए तो व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना आवस्यक हो जाती है। यह परिचय देने में भेरेअपने धीर अपने दल के बहुतेरे छिद्र प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए नया में उन दुवंतताओं और संकीर्णताओं को खियाने की व्ययं चैट्टा करूँ जिन्होंने कि हमें भीतर हो भीतर पंगु बना दिया है? ऐसी चेट्टा व्ययं तो होगी ही क्योंकि एक-म-एक दिन सत्य प्रकट होगा और जरूर होगा, और साथ ही छिपाने का उद्योग करने से न सिर्फ सरय का अपलाप ही होगा घपितु उससे हमारा पंगुस्व —निकम्मापन-भी और अधिक वढ़ जाएगा। इतिहास के पूर्वों में 'सत्यम् सूतात्

त्रियम् ब्रुयात् मा ब्रुयात् सत्यमत्रियम्' सार्थंक नहीं।

## क्रान्तिकारी दाचीन्द्र सान्याल का न्न्रात्म-चरित्र भारत के सुप्रसिद्ध कान्तिकारी श्री शबीन्द्रनाथ सान्याल के 'बन्दी जीवन' का प्रथम माग दगस्त सन् 1922 में प्रकाशित हुमा था, दिसीय माग बंगवाणी. में

छपा था, जिसका अनुवाद श्री जयचन्द्र विद्यालकार ने किया था, श्रीर ततीय भाग के कुछ लेख 'प्रताप' में छपे थे, पर वे पुस्तकाकार में प्रकाशित नहीं हो सके। इन तीनों भागों को एक साथ पढ़ने का सीभाग्य हमें अभी प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल के अनुज श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल के ऋणी भीर कृतज्ञ है। हमें इस बात का पछतावा है कि हम ऐसे महत्त्वपूर्ण आत्म-वरित्र को श्रव से पहले क्यों नहीं पढ सके। ' 'बन्दी जीवन' को पढते हुए कई बातें आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रन्य-लेखक की विश्लेषण-शक्ति ग्राश्चमंजनक भी ग्रीर इसरी यह कि यह धार्मिक वृत्ति के पुरुष ये शीर उनकी भावनाशों का मूल श्राधार भारतीय धर्म ग्रन्थ तथा भारतीय संस्कृति में था। जयचन्द्रजी ने सान्याल बाबु की गहरी मनतद दि की, जो एक सक्चे ऐतिहासिक की जन्मसिद पूंजी होती है, दिल खोलकर प्रशंसा की है। उनकी सफलता का कारण बतलाते हुए जयचन्द्रजी ने लिखा है-"वह कैवल इतिहास लेखक ही नहीं, बल्कि जिस इतिहास की वह लिख रहे हैं, उसके बनानेवालों में से भी हैं; उस इतिहास के पात्रों के वह जीवन-मरण के खेल में साथी थे। यदि वह उनके भावों को पहचानते नहीं, तो उनके नेता ही कैसे बनते ? सच्चे विष्लव-नेता में भी तो ठीक वे ही गुण चाहिए, जो

एक सच्चे इतिहास-लेखक के लिए आवस्यक हैं।" निस्संदेह यह ग्रन्थ कई दृष्टियों ते महत्त्वपूर्ण है। स्वयं लेखक ने इसके प्रथम सन्दर्भ कि विषय में लिखा या—"इस सन्दर्भ में यही तिखने का प्रयत्न किया गया है कि यूरोप के महायुद्ध के समय भारत में कान्ति का कैसी भीर क्या तैयारी की गई मी। रोलट-रिपोर्ट में में यचित यह पहलू विलक्त ही छिपा दिया गया है, तथापि 'टाइम्स हिस्ट्री' मान थी ग्रेट वार 'नामक पुस्तक में इसका बीडा-सा उत्लेख झा गया है। माना कि कान्ति की इस तैयारी का उथयोग नहीं किया जा सका, फिर भी सफलता या विफलता के दृष्टिक्लोण से इसका फैसला करना ठीक नहीं। पितामह भीचन का महत् चरित्र क्या कुक्केत्र के महा संग्राम में उनकी हार-जीत पर भवलियत है ?"

सान्याल साहव ने पुस्तक के प्रथम भाग को लीलामय भगवान् के चरण-कमलों में घरित किया था भीर हिलीय भाग का समर्थण इस प्रकार था—"जिन को जीवन में नाना रूप से दुःख-कच्ट ही देता रहा, उत्कट इच्छा रहने पर भी सांसारिक रीति से जिन को कुछ भी सुखी नहीं बना सका, दिन भीर रात सुख ग्रीर दुःख में, सम्भद् भीर विषद में, हर घड़ी जिन की याद करके एकदम धानव ग्रीर दुःख से विद्धान-सा हो उठता हूँ, जो मेरे दुःखों में साभी होकर केवल दुःख ही दुःख पाती रही, अपनी उन्ही परम सेहमयी जननी के भीचरणों में यह भपना क्षद्र प्रत्य शदा भीर भवित-सहित समर्थित करता हूँ।"

#### हृदय की कोमलता

पुस्तक के इन तीन भागों को पढ़कर यह विश्वास हो जाता है कि दाचीन्द्र वासू बड़ी उच्च कोटि के कारितकारी थे, जिन्होंने हिसारमक प्रवृत्तियों में संलान रहिते पर भी भपने हृदय की कोमलता की नटन वहीं होने दिया। उनके इन पंथों में भ्रतेक महापृष्ठों श्रीर छोटे-से-छोटे कार्यकर्तीओं के जीवन की क्रांकियों देखने को निलती हैं। संबंशी मालवीयजी, ग्री० बार० वास, जवाहरसाल नेहरू, पुरेज्य नाय वनजीं भीर राखिबहारी बोस से लगाकर साधारण से साधारण कार्यकर्ता तक को उन्होंने कुतजतापूर्वकयाद किया है। जिन दिनों थी उपजी ने प्रपत्ता साहिरियक जीवन प्रारम्भ ही किया था, उन दिनों सान्यास वासू ने उन्हें अपने दल में मिलाने की नीविरा की थी। यद्यापि उसमें बहु समफल हुए फिर भी उन्होंने उपजी की यपीचित प्रशंसा ही की है। उन्होंने लिखा है—"इत में तो काई संदेह नहीं कि उनकी सेखनी में भरवन्त वासित है, लेकिन उनकी किय में परिवर्तन हो। ते के कारण उनका सुट्ट साहित्य समाज की भारातुरूप करपाणप्रद सिद्ध नहीं

हुया, यह प्रौर बात है, परन्तु इसमें कोई संवेह नहीं है कि वह प्रतिभाषाली लेखक हैं। उनकी सहायता से हमारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण लाम हुया कि जिसके

लिए हम सब सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे।"

श्री सान्याल वाबू ने कान्तिकारी सिखों की उदारता की दिल खोलकर दाद दी है। उन्होंने लिखा है—"क्पए-पैसे की चर्ची निकलते ही उन्होंने तुरन्त सोने की गोल-गोल बड़ी-चड़ी चकत्तियाँ मेरे शागे रख दीं, जो अमेरिका में प्रचलित सोने के सिक्के थे। हिसाब लगाने पर वे कई हजार रुपए के हुए। प्रस्थेक दल ने ऐसा बताब किया था। गदर के कार्य में इन लोगों की जिल प्रकार दिल खोलकर प्रपत्ती गाड़ी कमाई का चन दान करते देखा है, वैसा दृश्य बंगाल में देखने को नहीं मिला। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा उरसाह और आन्तरिकता उन्हीं सिखों में भी, जो कि प्रमेरिका की यात्रा कर आए थे। इसके सिवा पंजाब के निवासियों ने गों के साथ कार्ता मुंति प्रकट नहीं की। हाँ, पाना भीर सिख सैनिकों के नो के साथ कार्ता मुंति के प्रकट नहीं की। हाँ, पाना भीर सिख सैनिकों के नो के साथ कार्ता मुंति कुल-मेल था। इसके सिवा सिखा जाति में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहानुपूर्ति और संवेदना-जिनत एकता भारत की अन्याग्य जातियों की प्रयोग बहुत स्रधिक है।"

#### उदारता और श्रात्म-बलिदान

'बन्दी जीवन' को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम कोई फिल्म देख रहे हों। सिखों की उदारता तथा प्रास्म-बिलान की राग्ति थीर बंगालियों की संगठन दाकित का संयोग सोने और सुहागे का मेल था। लेखक ने लिखा है— "उत्तर भारत की प्राय: सभी छानीनों में हमारे दल के आदमी प्राने-जाने लगे। उत्तर-पिर्चम प्रंचल के बन्नू से लेकर दानापुर तक कोई भी छाननी प्रछूती न रखी गई। प्राय: सभी रेजियेंटों ने बचन दिया था कि पहले वे लोग कुछ भी म करेंगे, हाँ, गदर शुरू हो जाने पर वे अववय ही विष्ववकर्ताओं से मिल जाएँगे। सिक्त साहीर और फीरोजपुर की रेजियेंटों ने सबसे पहले काम शुरू कर देना स्वीक्त रहते हों हो साम प्रकूष कर देना स्वीक्त रहते लिया था। आरम्भ में सरकार यह नहीं समक्र सकी कि एड्यंनदारी इतनी गहरी नींव देकर काम कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो इतना ग्राधक काम हो ही न सकता। पंजाव के पुलिस विभाग के एक मुस्तमान दिन्ही सुपरिल्डेफ्टर

ने अपने एक मुस्तविर को इस दल में शामिल कर दिया था। अन्त में उस कृपात-

सिंह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी।"

'बन्दी जीवन' में दाहीद करतार्राष्ठ के स्कृतिमय चरित्र की जो काँकी दिखाई गई है, वह बड़ी दिव्य है। उन्होंने लिखा है— "मैंने तो करतार्रावह में जैसा प्रारम-विद्वास देखा, येसा धारम-विद्वास न रहने पर किसी के द्वारा कोई खड़ा काम नहीं हो सकता। बहुतों में प्रहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे धारम-विद्वास का भाव कम देखा जाता है। बहुकार थीर धारम-विद्वास धलरा-प्रकार दो चोजे हैं, धहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु जो धहंकार दूसरे पर नोक-फींक किए विना ही प्रपने प्राणों में दानित के धनुभव को जावत करता है, वही धारम-विद्वास है।"

सान्याल बाबू ने पंजाबी लोगों को समकाया था — 'हम लोगों से सलाह लिए बिमा झचानक कुछ कर न बैठना ! खूब सावधानी से काम करना होगा, जिसमें कि यह शक्ति क्यमें न हो लाय । सिर्फ हु-हा करके फिजूक कामों में शक्ति झीण

न कर दी जाय।"

सह बात ब्यान देने योध्य है कि जिस समय सान्याल बाबू यह परामशं दे रहे थे, उनकी उम कुल जमा बाईस वर्ष की थी! इस पुस्तक में कही-कहीं हास्य का भी भ्रव्हा पुट भा गया है। एक ब्टेशन के जलपान-गृह में उन्होंने रोटी भीर तरकारी मांगी थी, पर वहां का आदमी रोटी और बांस से माया। उस समय कम सान्याल बाबू को यह पता न था कि पंजाबी लोग गोस्त को तरकारी कहते है! काशी की पुलिस को चकमा देने के उदाहरण भी बड़े मजेंदार बन एड़ हैं।

## ऊँचा बौद्धिक स्तर

यदि कोई यह खयाल करे कि ये कान्तिकारी लोग निरे हत्यारे थे, तो उसकी यह वड़ी भारी भूल होगी। वे लोग प्राय: खापस में वड़े ऊँचे घरातल से विचार-विमर्श करते थे। निम्नलिखित यान्य हमारे इस कथन के प्रमाण हैं—

"भ्रत्त में हम लोगों के बहुत पुराने—किन्तु फिर भी 'नित नये' 'प्रारम-समर्पण सोग' को चर्चा निकली। जहाँ एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती वहाँ फिर जल्द समाप्त न होती थो। मागे भले ही एक हो, और सब लोग एक ही आदर्श से श्रीरसाहित हों, तो भी बही एक बात, एक ही भाव, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कितनी ही नवीन रीतियों से विकसित होने का प्रयत्न करता है। इसलिए एक भाव के उपासक ग्रीर उसी एक मार्ग के पथिक होने पर भी हम लोगों के बीच परस्पर ग्रसंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। मेल तो काफी रहता था, किन्तु बेमेल ही क्या कम था ? जिस श्रादर्श से प्रेरित होकर हम लोग ग्रपने व्यक्तिगत या समिष्टिगत जीवन को नियंत्रित कर रहे थे, उस भाव स्रीत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से प्राप्ती थी, तथापि विभिन्न प्राधारों में उसने प्रपनी विचित्रता की महिमा को स्थिर रखा था। हमारे ब्रादर्श की छोटी-मोटी वातों के मगड़ों में कितनी ही रातें बीत गई है, फिर भी उलभनें मुलभी नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे की कुछ-कुछ समभकर जब घर से बाहर निकल प्राता, तव उपा की लालिमा प्रथिखले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में दीख पड़ती थी। रास्ता चलते-चलते जब नींद से अलसाई हुई भांकों पर पलकें गिरने लगतीं, तब मालूम होता कि कितनी थकान हो गई है! रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हट जाना पहता था और सबेरा होने पर अनेक काम करते हुए भी रात की आलोचना का प्रसंग युवारा वात-चीत करने के लिए मानी प्रतिक्षण प्रवसर ढूंढता रहता या श्रीर कभी-कभी दिन को काम-काज करते समय न जाने कब उस 'ग्रात्म-समपैण-मोग' की भावना आकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी।"

## सच्चरित्रों के साथ बुरे भी

इस प्रन्य में सान्याल बायू ने मि॰ पियले, निघानसिंह, गुरमुखांसह तथा प्रन्य क्रान्तिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्रवाधनीय व्यक्तित क्रान्तिकारियों के दल में शामिल हो गए। लेखक ने लिखा है कि सभी वड़े-बड़े आन्दोलनों में सच्चरित्र पुरुषों के साथ-साथ नरिपशाच भी घुस पड़ते है! लेखक के शब्दों में, "यह आन्दोलनों का दोप नहीं है, यह तो इसार करते है! लेखक के शब्दों में, "यह आन्दोलनों का दोप नहीं है, यह तो इसार मनुष्य-चरित्र का ऐव है। शायद लेतिन ने भी कहा था कि प्रत्येक सच्चे बोलचेविक के साथ कम से कम 39 बदमाश घरीर 60 मूर्ख उनके दल में मिल गए ये और मैंने श्रद्धेय शरूचन चट्टीपाध्याय से सुना है कि देशवन्युदास ने भी कदाचित् कहा था कि यकालत करते-करते हम बुद्धे हो गए और इस बोच में हमको बड़े-बड़े घोखेबाजों से भी साविका पढ़ा, किन्तु असहयोग शान्दोलन में हमने जितने घोसेबाज घीर रंगाबाच आदमी देसे हैं, वैसे खिन्दगीगर से नहीं

ने प्रपने एफ मुखबिर को इस दल में शामिल कर दिया था। घन्त में उस कुपाल-सिह ने ही कृपा करके सारी बातें प्रकट कर दी।"

'बन्दो जीवन' में सहीद करतारांसह के स्फूर्तिमय चिरिष्ठ की जो फ्रांकी दिखाई गई है, यह बड़ी दिब्य है। उन्होंने लिखा है—"मैंने तो करतारांसह मे जैसा प्रारम-विस्तास न रहने पर किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बहुतों में घहंकार का माय रहने पर भी ऐसे घारम-विस्तास का माय कम देखा जाता है। यहंकार और ब्रारम-विस्तास का माय कम देखा जाता है। यहंकार और ब्रारम-विस्तास अलग-य्रतम दो चीजे हैं, घहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्तु जो घहंकार दूसरे पर नोज-फ्रोंक किए विना ही प्रदने प्राणों में त्रवित के ब्रमुभव को जाग्रत करता है, बड़ी घारम-विस्थाम है।"

सान्याल बाबू ने पंजाबी लोगो को समकाया था— 'हम लोगों से सलाह लिए विना अचानक कुछ कर न बैटना ! खूब सावधानी से काम करना होगा, जिसमें कि यह शिवत व्यर्थ न हो जाय ! सिर्फ हू-हा करके फिजूल कामों में शनित झीण न कर दी जाय।"

मह बात घ्यान देने योध्य है कि जिस समय सान्याल बाबू यह परामधें दे रहे थे, उनकी उम्र कुल जमा बाईस वर्ष की थी! इस पुस्तक में कहीं-कहीं हास्य का भी भ्रच्छा पुट झा गया है। एक स्टेशन के जलपान-गृह में उन्होंने रोटी भीर तर-कारी मांगी थी, पर वहां का भादमी रोटी भीर मास ले भाया। उस समय तक सान्याल बाबू की यह पता न था कि पंजाबी लीग गोस्त को तरकारी कहते हैं! काशी की पुलिस को चकमा देने के उदाहरण भी बड़े मजेदार बन पड़े हैं!

#### जैंचा बौद्धिक स्तर

यदि कोई यह खयाल करें कि ये कान्तिकारी लोग निरं हत्यारे थे, तो उसकी यह बड़ी भारी भूल होगी। वे लोग शाय: श्रापस में वड़े ऊँचे परातल से जिनार-विभाग करते थे। निम्नलिखित वाक्य हमारे इस कथन के प्रमाण हैं—

"ग्रन्त में हम लोगों के बहुत पुराने--- किन्तु फिर भी 'नित नये' 'ग्राहम-समपेग योग' की चर्चा निकली। जहीं एक बार इसकी चर्चा निकल पड़ती वहीं फिर जल्द समाप्त न होती थी। मागे भने ही एक हो, और सब लोग एक ही "श्रादर्श से प्रोस्साहित हों, तो भी बही एक बात, एक ही भाव, भिन्त-मिन्त व्यक्तियों में कितनी ही नवीन रीतियों से विकसित होने का प्रयत्न करता है। इसलिए एक भाव के उपासक श्रीर उसी एक मार्ग के पिया होते पर भी हम लोगों के बीच परस्पर ग्रसंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। मेल तो काफी रहता मा, किन्तु बेमेल ही बया कम था ? जिस आदर्श से प्रेरित होकर हम लोग अपने व्यक्तिगत या समध्टिगत जीवन को नियंत्रित कर रहे थे, उस भाव स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से भासी थी, तथावि विभिन्न माधारों में उसने ग्रामी विचित्रता की महिमा को स्थिर रहा था। हमारे ब्रादर्श की छोटी-मीटी बातों के भगड़ों में कितनी ही रातें बीत गई है, फिर भी उलमर्ने मुलभी गही हैं। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ-कुछ समझकर जब घर से बाहर निकल प्राता, तब उपा की लालिमा प्रथायले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में दीरा पहती थी। रास्ता चलते-चलते जय नींद से मलसाई हुई मांतों पर पलके गिरने लगतीं, तम मानुम होता कि कितनी चकान हो गई है ! रात बीतने से पहले ही इस केन्द्रों से हट जाना पड़ता या भीर सबेरा होने पर धनेक काम करते हुए भी रात की बालोचना का प्रमंग द्वारा वात-चीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण प्रवसर ढुंडता रहता था भीर कभी-कभी दिन को काम-काज करते समय न जाने कब उम 'भारम-समर्गण-मोग' की भावता धाकर हम पर प्रभाव जमा लेती थी।"

## सच्चरित्रों के साथ बरे भी

इस प्रस्य में सान्याल बाबू ने मि॰ गिगले, निधानसिंह, गुरमुद्रासिंह तथा प्रत्य कान्तिकारियों के जीवन पर प्रकाश ढाला है। इगमें सन्देह नहीं कि कितने ही मवांद्रतीय व्यक्तित प्रात्तिकारियों के दल में सामिल हो गए। लेखक ने निना है कि सभी बड़े-बड़े मान्दोतानों में सच्चरित पुरुषों के साथ-साथ नरिपाल भी मुस पहुते हैं! लेखक के धावों में, "यह मान्दोतानों का दोग नहीं है, यह तो हिंगरे मनुष्य-परित्र का ऐव है। शायद सैनिन ने भी नहा था कि प्रस्क सच्चे बोलदेविक के साथ कम से कम 39 बरमाश और 60 मूर्य उनके दल में मिन गए थे भीर भैंने अद्धेय शास्त्रवन्द चट्टोगाय्याय में मुना है कि देनवन्युशार ने भी कराधित कहा था कि यकानत करते-करते हम बुद्दे हो गए भीर इम बीच में हमको बड़े-बड़े पोग्वाकों से भी साबिका पड़ा, क्लिय सहयोग सान्दोत्तन में हमके बड़े-बड़े पोग्वाकों से भी साबिका पड़ा, क्लिय सहयोग सान्दोत्तन में हमने जितने पोर्सवान भीर दगाबाल भारमी देशे है, बैंसे बिन्टरी)मर ने नहीं

हिसाय करके चलने से हमेशा सत्य की मर्यादा को अटूट रखना शायद सम्भव नही होता। इस सबके अलावा विष्तियों में और इन सारे समालोचकों में एक और भी बड़ा भेद है। विष्तियों के नजरीक जो चीज श्रद्धा है, समाक्षीचकों के लिए वह फेवल सम्मति है। यह 'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार नहीं कर सकती, इसीतिए फलाफल पर निर्भर होकर ही यहुधा 'सम्मति' बनती है। किन्तु जो लोग इतिहास-सब्दा के प्रासन पर बँठते हैं वे इस 'सम्मति' को परवाह नहीं करते, वे निष्ठावान घौर श्रद्धा-सप्पन व्यक्ति होते हैं। विष्कतता उन्हें श्रद्धाश्चर नहीं कर पातीं । इसी कारण वे इतिहास में चिरस्मरणीय हो जाते हैं दक्षी से श्रद्धा-सप्पन व्यक्ति ही जगत् में कुळ स्थायी काम कर जाने में समर्थ होते है।!"

'बन्दी जीवन' के हितीय माग में सबसे भाषक महत्वपूर्ण उसका श्रांतिम परि-क्छेद है, जिसमें उन्होंने इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट किए हैं कि विष्लद का प्रयास ध्यर्थ नयों हमा ? वह इस परिणाम पर पहुँचे ये कि किसी प्रतिभाशाली नेता का प्रभाव ही इस व्यर्थता का सबसे यहा कारण था। थी घरविन्द घोष ग्रौर साला हरदयाल के विषय में लिखते हुए उन्होंने कहा है—''यदि वे लोग भन्त तक इस दल में रहते तो विष्लव दल का यह दैन्य बहुत कुछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी ग्रन्त में इस दल की छोड गए। यदि इस प्रकार के चिन्तनशील प्रतिभावान प्रवीं की बात ग्रलग भी रख दें, तो भी इस विष्तव दल में किसी बड़े साहिरियक, किसी बड़े समाचारपत्रों के लेखक मथवा किसी बड़े कवि ने भी योग नहीं दिया ) एक तरह से कह सकते हैं कि इस विप्लब दल में इण्डलैक्च्यन्स ( बुद्धि-बादी ) नहीं थे, इस प्रकार के लोगों का खास तौर पर अभाव था. इसी कारण वह विप्लय दल प्रचार-कार्य की शोर प्रायः उदासीन ही रहा । जो कूछ गृत्त पत्रिकाएँ मादि वीच-बीच में प्रचारित होती भी थी, वे केवल सामधिक चुनेजनापूर्ण प्रतिहिंसा के उच्छ्वास से भरी होती थीं। इन सब लेखों में विचार-जीलता का कोई भी परिचय नहीं पाया जाता था, और न जीवन का कोई नया भादर्श ही इनसे प्रकट होता था। निस्सन्देह भारतीय साहित्य में इन लेखों का कोई स्थान नहीं पहेगा। भारतीय विष्तवी किसी स्थायी साहित्य की सृष्टि नहीं कर सके। इस प्रकार विप्लव दल का प्रयास व्ययं होना ही था।"

अयनन्द्रजी विद्यालंकार ने सान्याल बाबू की इस विचारपारा का विरोध प्रपनी भूमिका में किया है। श्रव भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के चौदह वर्ष वाद इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक लिया जा सकता है, पर सबसे बग्ने दुर्माग्य की वात गह है कि स्वयं विष्लववादियों ने उस दूरदिशता का परिचय नहीं दिया, जिसका परिचय साम्याल बाबू ने अपना विस्तृत आहमचरित लियाकर दिया था। यदि उन सबने अपनी अनुभूतियों लिया दी होतीं तो उनसे उनका उपित मृत्यांकन करने में किसी इतिहास-लेयक को बड़ी मदद मिलती। पर सेद है कि पभी यह कार्य अपूरा पड़ा हुया है। इसका मुख्य कारण शायद यह हो सकता है कि विष्लव-वादी दिग्न-भिन्न अवस्था में अलग-प्रलग पड़े रहे और उनका कोई धनी-घोरो न रहा। शायद उनमें कोई ऐसा साधन-सम्यान मो नहीं, जो एक बार पूम-पूमकर अपने साथी-संगियों से मिल लेता और उनकी अनुभूतियों को लिवियद करा लेता। आनिकारियों की दिल्ली वाली परिषद् में इस विषय की चर्चा भी हुई थी, पर मामला प्रागे बढ़ा नहीं।

सान्याल बाबू ने एं॰ जवाहरलाल से जो बातचीत की थी उसे 'बन्दी जीवन' के तुतीय सण्ड में उद्धत कर दिया है और वह विवरण निस्संदेह महस्वपूर्ण है।

#### विष्लव का प्रयास असफल वयों ?

हमारा निजी समाल है कि विप्तववाद भ्रतफल नहीं हुमा। हो, यह बात दूसरी है कि हम सोग उस महान् कार्य को, जो विप्तववादियों ने किया था, भूत गए। स्वाग, विचारसीजता धौर व्यक्तित्व के महत्त्व के ख्याल से विप्तववादियों में कितने ही ऐसे थे, जिनका पुकाबला हमारे बिष्काय शासनाष्ट्र महानुभाव नहीं कर सकते, बिरूब यों कहना चाहिए कि कुछ खंदों में विष्कववादियों के ही विज्ञान के पिरणामस्वरूप ही वे शासनाष्ट्र हैं; भीर कुछ तो प्रपने को शहीद खाजाद श्रादि का साथी कहने की हिमाकत भी कर बैठते हैं विद्यापारत का सच्चा इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसमें विष्कववादियों के प्राच के मेताओं से कहीं प्रिक जैवा स्थान मिलेगा। वर्दमान नेवाओं में से प्रिवकांस के नाम जब विस्मृति के गर्भ में कभी के विलीन हो चुके होंगे, तब वन्द्रशेखर प्राजाद धौर भगतिसह, शनीद सान्याल और यसीन्द्रनाय के नाम इतिहास में स्वर्णांकरों में लिखे जाएँगे।

इस आत्मचरित के कई अंग वड़े भावपूर्ण है। अपनी माताजी के बारे में जिंहों ने बड़े मावपूर्ण ढंग से लिखा है चौर अपने भाइयों के बारे में बड़े प्रेम के साथ। श्री सात्माल वालू को इस वात का खेद चा कि देश के अनेक नेता कारितकारियों को देश का शबु समअते थे और जनके हृदय में कारितकारियों के प्रति बड़ी कहुता भी शी। वह सिखते हैं—"कभी तो से नेतागण कात्मिकारी आन्दोलन को इनकेंद्राइल प्रचान वालकोजित कहुकर जिन्दा करते हैं और कभी कान्तिकारी आन्दोलन को कि स्वात करते हैं और कभी कान्तिकारी आन्दोलन को फीसरट कहुकर अपनी जलन को शान्त करते हैं, और कभी ऐसा भी कह देते हैं कि कान्तिकारी लोगो ने देश की प्रचास साल पीछे हटा दिया है! यह भी आशिप किया जाता है कि कान्तिकारी लोग जबर-दस्ती, असहाप, निर्दाव अधितयों को शहीद बना देते हैं! इस मनोवृत्ति के पीछे कान्त्र पुरत सही है और न इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रराण हो है भीर सर्वोपरि इसके पीछे देश-हित की कोई कत्याणमयी कामना भी नही है। वस्तुतः इस मनोवित्त के पीछे अहंकार का एक उग्र रूप विद्यानन भी नही है। वस्तुतः इस मनोवित्त के पीछे अहंकार का एक उग्र रूप विद्यानन है।"

भाग्याम वाबू एक विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने एक जगह लिखा है—
"हिन्दुस्तान रिपब्लिकम एसोसिएशन प्रथना हिन्दुस्तान प्रचातंत्र संघ के कार्यक्रम
को पूर्ण रूप से समम्मने के लिए दो वातों को जान केने की विशेष प्रावश्यकता है।
जिसने मारतीय सम्यता की कर्म-कथा को भली मौति नही समभ्रा, उसके लिए
यह संमय नहीं कि कम्मूनिज्य के दोर्थों को वह ठीक-ठीक समभ्र सने । इसिल्ए
मारतीय सम्यता के प्रति जिसका प्रेम नहीं है, मानव-सम्यता वी उन्नीत के लिए
मारतीय सम्यता की विशेष उपयोगिता है, इस वात पर जिसकी श्रद्धा नहीं है,

वह इस कार्यक्रम को ठीक-ठीक नही समक सकता।"

पर शचीन्द्रवाब् बहे चदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वह ग्रपने पुराने साथियों को ग्रपनी-ग्रपनी ग्रन्तरात्मा के ग्रनुकूल पथ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके कितने ही साथी मानसंवाद से प्रमायित होकर हृदय से साम्यवादी बन चके थे। श्री भगवानदास माहीर ने अपने एक पत्र में लिखा है-"मैं कुछ दिनों लखनऊ में रहा था और तब बड़ी श्रद्धा-भिनत से मैं श्री श्रचीन्द्रनाथ सान्याल के चरणों में जाकर बैठता था। स्वभावतः देश की राजनीतिक गतिविधि पर ही बातचीत होती थी। इसके पूर्व भाठ-नौ साल जेल में रहकर मैं जो कुछ थोड़ा-बहुत ग्रघ्ययन कर पाया था उसके फलस्वरूप अन्य सशस्त्र क्रान्तिकारी साथियों की भाति मेरा भी विश्वास मार्यावाद पर जम गया था। अतः सैद्धान्तिक घरातल पर न तो श्री सान्याल की बातें ही मैं पूरी तौर पर ग्रहण कर पाता या भीर न इतना विद्या-बुद्धिवल ही मुफ में था कि मैं अपनी वात ही उन्हें समका सकता। वह अपनी बातें बड़े उत्साह से कहते थे, बहुत बोलते थे, लेकिन दूसरे को भी बोलने की उत्साहित करते थे और उसकी वात बड़े सब से सुनते थे। जी हार्दिक प्रेम भीर वात्सत्य मुक्ते उनसे मिला वह मेरे लिए तो अमृत्य निधियों में से है। उसी समय उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक भीर हार्दिक स्नेह से मुक्ते कहा था—"तुम्हारा भीर मन्मय का स्यान स्वभावतः साम्यवादी पार्टी में है, तुम इधर-उधर वयों भटकते हो ?"

प्रण्डमन से भारतवर्ष लीटने का जो वृत्तान्त सान्याल वायू ने लिखा है, वह वहा हृदयस्पर्सी है। वह लिखते हैं—मैं चलकर घर नहीं माया, बल्क दौड़ता हुआ घर पहुँचा। क्या हृदयावेग की आकर्षण शिवत पृथ्वी की मध्याकर्षण शिवत की तरह है, कि अण्डमन से जब चले तब से लेकर घर पहुँचने तक इस आकर्षण का वेग बढ़ता ही। गया और घर के पास आकर आखिर पुन्ते दौड़ना ही। पड़ा ! मकान के नीचे के कमरे का जंगला खुना हुमा था। मैं मुहूत-भर जंगले के सामने माकर खड़ा हो। गया। कई एक युवक यहाँ लेटे हुए थे। इनमें मेरे दो भाई रवीन्द्र और लितन्द्र भी थे। रवीन्द्र मुक्ते देखते हो। हर्पोत्फुल्ल स्वर से विल्ला उठे—"प्ररे दादा हैं।" रवीन्द्र विस्तरे से ऐसे उठ पड़े, मानो नीचे से किसी ने जोर का प्रकल देकर उन्हें उपर फेंक दिया हो। प्रमुकर दरवाज होते हुए अन्दर आए एवं हरएक का छातो से जोर से विल्ला लिया। मेरी यह नई जन्दगी थी। मेरे नये जन्म का यह आरम्भ पा।

"जिस रोज मैं घर पहुँचा उसके पहले दिन ही मेरे कनिष्ठ भाता का उप-नयन संस्कार हो भूका था। घर में किसी को पता न था कि मैं धाज यहाँ धाकर पहुँचुंगा। मैंने सबसे पूछा, "माताजी कहाँ हैं ?"

माताजी दूसरे मकान में कुछ काम से गई हुई थीं। मैं पूछताछ कर ही रहा था कि इसने में वह आ गईं। मुक्ते देखते ही धानन्द के मारे रो पड़ी और कहने लगीं-"बेटा मेरे, बा गए हो। मेरे बेटा, बा गए हो।" और मेरे सिर पर, मेरे कन्ये पर भीर माथे पर हाथ फेरने लग गई। फिर कहने लगीं, "जाने कितनी मुसीबत तुमने फेली।"

सान्याल बाबू के बात्मवरित के कितने ही अंश वड़े हृदयवेधक है भीर कितने ही बड़े विचारोत्तेजक। सेद है कि स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ नहीं दे सकते। उन्होंने ध्रमना सर्वस्व भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रपित कर दिया मही तक कि ग्रपनी ग्रत्यन्त त्रिय पुस्तकों को भी ग्रण्डमन में ग्रपने साथियों को भेंट कर प्राए भीर सिर्फ एक बाइबिल भपने साथ लाए। सान्याल बाबू को इस बात का हार्दिक द:स रहा कि देश के नेताओं ने विष्तववादियों के कार्य का उचित मृत्यांकन नहीं किया। उनका यह भारम-चरित स्वय विष्तववादियों और शासनारूड पार्टी के नेताओं के लिए एक सन्देश है--एक चुनौती है !

### विष्लवधादियों का इतिहास

विष्तववादियों का यह कर्तव्य है कि विना किसी की प्रतीक्षा किए प्रविल भारतीय पैमाने पर विष्लववादियों के इतिहास का मसाला संग्रह कर वें भीर केवल देशी मायाओं में ही नहीं, अंग्रेजी मे भी उसे खपा दें। यह कैसे दर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह सब मसाला एकन भिन सकें ? सूना है कि पूना में श्री जी॰ वी केतकर साहब ने बहुत कुछ मसाला संग्रह किया है और नागपुर के श्री बास शास्त्री हरदास ने मराठी और प्रग्रेजी में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस विषय पर लिखा है। ग्रभी हाल में देवता स्वरूप माई परमानन्द के जामाता यी धर्मवीर ने वाला हरदयालजी का एक खोजपूर्ण जीवन चरित्र लिखा है और बंगाल में तो प्रनेक महत्वपूर्ण ग्रन्य प्रकाशित हो चुके हैं। दक्षिण भारत के विष्लववादियों का बृतान्त यहाँ उत्तर भारत के पाठकों की बहुत हो कम मालूम है। अभी उस दिन एक दक्षिण भारतीय ने हमसे कहा-

"क्या ग्राप लोग यह समफ बैठे हैं कि कान्ति का सम्पूर्ण कार्य उत्तर भारत मे ही इ.ग्रा था ?"

उनके इस कथन में व्यंग्य के साथ सत्य का अंश भी था। हम लोग चम्पाकर्मन पिल्ले और श्री पिंगले को भूल ही गए! कुछ दिन पूर्व सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी दा॰ लानलोजे ने हमसे कहा था, "मुफे इस बात से आत्यन्त दुःख है कि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्राचारियर का स्वगंवास बम्बई में अत्यन्त दुःग्य है कि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्राचारियर का स्वगंवास बम्बई में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हुमा। वह प्रयन्ते कमरे में कई दिन तक मरे हुए पड़ रहे और जब उनकी लाश से बदब निकलने लगी तब लोगों को पता चला कि कोई व्यक्ति मर गया है! बम्बई कारपोरेशन के नौकर उन्हें वहाँ से घसीट ले गए और इस प्रकार उस महान् कान्तिकारी का अन्तिम संस्कार हुआ, जो बर्लिन कमेटी में भी था, रूस की भी जिसने यात्रा की सी और विष्तववादियों के इतिहास के एक अध्याय का जो निमाला था।"

कितने व्यक्तियों को इस बात का यता है कि श्री रासिवहारी बोस ने जापानी भाषा में सोलह प्रत्य लिखे हैं, जिनमें पन्द्रह प्रव भी उपलब्ध हैं? हमें यह बात खेदपूर्वक फहनी पड़ती है कि हमारे सासकों ने—हम लोगों ने—इस विषय की शोर यथीचित च्यान नही दिया। पर भव बत्त मा गया है कि हम लोग प्रपनी नीति पर पुनर्विचार कर सें। स्वायं की दृष्टि से सो हमारे लिए यह सावदस्क है कि हम विस्तववादियों के ऋण को स्वीकार कर मीर उनकी कीर्ति-रसा के किए प्रयत्न भी करें। ईमानदारी का भी यही तकाजा है।

#### म्रायरलैण्ड का उदाहरण अनुकरणीय

श्रायरलंड ने प्रपने शहीदों के लिए जो कुछ किया है बगा उस तरह का कार्य हम लोग प्रपने देश में महो कर सकते ? श्रीगुत जमनलाल पत्रकार ने दबलिन-हियत शहीदों के अजायबधर का बुत्तान्त नवम्बर सन् 1939 के 'विष्वत' में निल्हा या । उनके शब्द सुन लीजिए—"श्रायरलंड के राष्ट्रीय बीरों का यह स्मारक प्रायरलंड के राष्ट्रीय बीरों का यह स्मारक प्रायरलंड के शादी के लिए के विशाल मवन में कायम है। इस अजायबधर में मुस्क की प्रावादी की लड़ाई में माग लेनेवाले वीरों थौर उस ग्रुद की पटनाओं की स्मृतियों का एक बहुत प्रभावशाली संग्रह है। इसमें उन वीरों की आदमकद मृतियों है, व विदयों है, जिन्हें पहनकर उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ीं। उनके

हिषियार हैं, चिह्न, बैज, फण्डे इत्यादि भी हैं। उनकी तिसी पुस्तक, उनके ध्याख्यान, ऐलान तथा पत्र इत्यादि यूव सुरक्षित ढंग से रखे हुए है। ग्रायरलंड के स्त्री-पुष्प, पृद्ध थीर बच्चे वहाँ पहुंचकर भीर उन स्पृति-चिह्नों को देखकर राष्ट्रीयता था पाठ पढ़ते है। जिन जनरस राजस कैसमेंट को ग्रंयेजों ने कांची दी थी, उनके जीवन की सम्पूर्ण गाथा श्रापको यहाँ देखने को मिलेगी। प्रथम महा-युद्ध में उन्होंने जर्मनी की सहायदा से एक ग्रायरिस सेना तैयार की थी भीर जहाज हारा वह भा हो रहे थे कि जहाज ग्रंत्रेजों के हाथ पढ़ गया। केसमेंट को कांसी हई पर राष्ट्रीय मजायद गर में वह श्रव भी जिन्दा है।

'कोर्तियस्य स जीवति ।'

इस प्रजायय पर में भागरलैण्ड के अधिक शहीद टरेंस मैकस्विनी का भी चित्र मिलेगा, जिन्होंने 74 दिन का प्रत्यक्षन करके अपने प्राण दिए थे। जनरल माइकेल कोलिन्स की भी भूति विद्यमान है। हैरो बोलैण्ड सुप्रसिद्ध दीर सेनापित डी॰ वेलेरा के सेनेटरी थे। एक संकट के समय वह अपने जूते के तले में खिया कर एक पत्र डी॰ वेलेरा के लिए ले गए थे। वह मार डाले गए; पर उनका वह जूता प्रय भी सुरक्षितं है। इस संग्रहालय में आपको वीर वालक केवनवेरी का यूनानत मिलेगा, जिसे कोसी दी गई थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। कही आपको कान्तिकारियों द्वारा प्रकाशित ऐलानो का संग्रह मिलेगा, तो कही राष्ट्रीय हुंडी। कही 'माजण्ड जोय' जेल में भूख हड़ताल करने वालों की मूर्तियाँ खड़ी हैं, तो कहीं आयरिस राहीवों के चित्र के ऐलवम। और तो पर उन घहीरों झार व्यवहार में लाई जाने वाली चीजें भी संग्रह कर ली गई है—यवा उनको अंगूठियाँ प्राल ग्रीर पेंसिल इस्यादि। जगह जगह गोलियों है छिदे कपड़े तथा टोपियाँ, रखी हई हैं।"

बया इस प्रकार का कोई संग्रहासय हम लोग दिल्लो में स्थापित नहीं कर सकते ? उसके लिए सर्वोत्तम स्थान दिल्ली की सेण्ट्रल जेल थी, जहाँ चार कान्तिकारियों को फांसी लगी थी, पर श्रद्धरद्यिता के कारण वह भी नष्ट कर दी गई! पर सरकार की प्रतीक्षा में वैठे रहने से हम अपने-आपको पंगु ही बना लॅंगे, इसलिए हम लोग जो कुछ स्वयं कर सकते है, उसे कर दें।

## प्रथम भाग

कलकसा के राजा बाजार मुहल्ले में एक छोटा-सा दोमंजिला खपरेल का मकान था। गरीवों का-सा घर जँचता था। इसमें ट्राम-कंडक्टर या इसी श्रेणी के लोग रहते थे। इसी मकान के ऊपरवाले एक कमरे में श्री धवांकमोहन हाजरा नामक एक युवा पुरुष रहते थे। जिस समय वह गिरपतार किये गए उस समय उनके कमरे में बम के ऊपरी खोल मिले और ऐसे लेख भी बरामद हुए जिनमें पोगान्यात की विधि थे। धवालत में मुकदमा चलते समय किसी ने भी इन लेखों को महत्त्वपूर्ण नहीं समक्षा; कहा गया कि ये लेख ससल में लोगों को छँवाने के लिए हैं। जोगों को गुमराह करने का यह एक खरिया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि असल में बात ऐसी थी नहीं। हम लोगों ने सचमुच ही अपने जीवन में इस सामन (योगान्यास) को ग्रहण किया था। हम लोग पिर्फ मुंह से ही न कहते थे कि मगवान सभी कामों के नियन्ता हूँ, बिल्क उचमुच हृदय से, गम्भीर श्रद्धा के साय, इस बात पर हम विश्वस भी करते थे। हम अपनी गरज के लिए, अपना काम साधने के लिए ही कुछ भगवान की न धवीटते थे, किन्तु भगवान के प्रिमायकल की जालीचना और भावना में कितने ही दिन और राजियों तक हमने विताई।

भारत की छाती पर जो यह महान् मान्दोलन हुमा मौर हो रहा है, यह भगवान् की इच्छा से ही हुमा भौर हो रहा है; यही हम लोगों का विश्वास है। जिस भाव की प्रव्ययं प्रेरणा से भारत के सैकड़ों नवयुवक मृत्यु को सहयं चुनौती देकर वड़ी-चड़ी कठिन विपत्तियों के मुख में भी बड़ी मान-बान के साथ कूदे थे, भौर जिस प्रेरणा के वल से उन्होंने ग्रपार दु:खों भौर लांखनों को पक्के संयमी की 2

भौति सहन फिया था, उस भाव के प्लावन को बया कोई विशेष व्यक्ति उपस्थित कर सकता है ? या इसका स्थायित्व किसी व्यक्ति विशेष के मत, प्रयवा जीवन-मरण पर प्रयत्निवत है ?

जय मैं निरा बच्चा ही था तभी से भेरे हृदय में स्वदेश का उद्घार करने का संकल्प जाग्रत रहता था। यह संकल्प मुफ्ते किसी से प्राप्त नहीं हुआ। उस छोटी-सी ही उम्र में किसने मेरे रोम-रोम में इस संकल्प की भर दिया था? वचपन से ही मैं इस विषय भी मालोचना अपने छोटे भाइयों से करता आता हूँ। उस समय तो स्वदेशी आन्दोलन भी जपस्थित न हुआ था। यह केवल भेरे ही मन की दशा मधी। वयस्क होने पर जब मैंने और-और सीमी से वातचीत की तब मुफ्ते पता लगा कि मेरे-जैस और पी बहुतेरे लोगे देश में विद्याना है। मुक्ते तो यही लगता है कि मगवान अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए पहले ही से तैयारी करते आ रहे हैं कि मगवान अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए पहले ही से तैयारी करते आ रहे हैं।

हमने जो ब्राध्यात्मिक साधना प्रहण की यी, एक शब्द में उसे ब्रास्मसम्पण्योग कहा जा सकता है। भिनत-योग ख्रयदा प्रेमसाधन से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। में भगवान को प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसके सिवा प्रन्य किसी वस्तु को प्रपना नहीं कह सकता। मैं जो कुछ करता हूँ, वास्तव में वह में स्वयं नहीं करता, में तो केवल निम्ता-मात्र हूँ। भगवान स्वयं मेरे द्वारा उन कार्यों को सम्मन्त करते हैं। वेदान्त में इस मत पर्याप्त प्रणण किया गया है। जगत को सम्मन्त करते हैं। वेदान्त में इस मत पर्याप्त प्रणण किया गया है। जगत में वितर एक ही है, प्रतप्त जो कुछ इस संसार में होता है सब उस शक्ति का ही खेल है। परन्तु जगत को हम मावा नहीं स्वस्मते, वरन् उस मगवान को सो सात्र ते हैं। हमने निज जीवन में, देश में तथा जगत् में उसी एक शिवत की सीवा मात्र हैं हमने निज जीवन में, देश में तथा जगत् में उसी एक शवित की सीवा देवते, तथा छनुभव करने की चेप्टा की यी।

## 2 पूर्व परिचय

1906-1907 ईसवी में बंगाल में जो कान्ति की लहर बल रही थी वह बंगाल तक ही सीमित न रही। कुछ बंगाल के अनुकरण में, और कुछ बंगाल की प्रेरणा से, इस समय भारत में कई स्थानों पर विष्लव-केन्द्र स्थापित हो गए थे। इसी के फ्लस्वरूप काशो, विस्ती और लाहौर में विष्लव-केन्द्रों की सृष्टि हुई।

में दिल्ली वस-केस के बाद से ही कहानी झारम्भ करूँगा। उससे पूर्व वंगाल के बाहर क्रान्तिकारियों ने जो कार्य किए, जनसाधारण को उसका कुछ ज्ञान न

या। दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमे में लाला हरदयाल घोर थी रासविहारी बसु के लाम विख्यात हुए। लाला हरदयाल वस समय अमेरिका में थे किन्तु रासविहारी बोर संकट के समय में भी छन् 1915 तक मारत में ही रहे। वह बंगाल के बाहर के कातिकारी दल के तेता थे। उनकी साधारणतः हम दादा या रासूदा कहते थे। दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमे के आरम्भ होने के पहले से ही रासविहारी फ़रार हो चुके ये। उनको पकड़ने के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा हो चुको थी। प्रस्केक बड़े रेलवे स्टेशन पुर उनका फोटी टीगा गया था और उनको पकड़वानेवाले को साढ़ सात हजार रुपया पुरस्कार विद्यालायगा, इसकी भी घोषणा प्रकाशित की

गई थी। किन्तु पूरा प्रयत्न करने पर भी छरकार उनको किसी तरह पकड़ न सकी। बहुत सोच-विचार के बाद भेरे परामर्श से रासविहारी ने काशी में रहना निश्चित किया। यह काशी में भेरे साथ प्रायः एक वर्ष तक रहे। उस समय उनके संसर्ग से मैंने ओ प्रानन्द पाया था उसे मैं भूत नहीं सकता। इतने प्ररसे में मैंने उनको सायद कभी भी दुखी नहीं देखा। हो, जिस दिन दिल्ली पहुरात्र के मुकदमे बन्दी जीवन

के फंसले के अनुसार चार व्यक्तियों को फांसी का हुका हुआ उस दिन एकान्त में उनको अथुपात करते देखा था।

रामूदा जितने दिन काशी में रहे उतने दिन मेंने भारतवर्ष के भिनन-भिन्न स्थानों के लोगों को उनने मिलते देखा था। राजपूताना, पंजाब और दिल्ली से लेकर मुदूर पूर्व वंगाल तक के लोग उनके पास आते थे। वह जब तक काशी में रहे सब तक युगत प्रदेश (उत्तर प्रदेश) तथा पंजाब के भिन्न-भिन्न स्थानों में विच्लत केखों की स्थापना में लगे रहे। उसी का यह परिणाम हुआ कि एक ही वर्ष में हमारा दल पर्याप्त शिवदाशि हो गया और उसी का यह फल था कि यूरोपीय महामुख जब प्रारम्भ हुआ तब हम खुब जोर से काम कर सके थे।

सन् 1916 भारत में चिरस्मरणीय रहेगा। इस साल विष्लव की जितनी सड़ी तैयारी अकारण गई उतनी यड़ी तैयारी सन् 1857 के गदर के पहचान, पंजाय में कूका विद्रोह के सिवा और हुई कि नहीं इसमें सन्देह है। इस पड्यन्त्रकारी दल के गिरफ्तार हो जाने पर 'भारत-रक्षा' कानून गढ़ा गया था। उस समय के हीम-मेम्बर फेडक साह्य ने, भारतीय व्यवस्थायिका सभा में उक्त कानून का प्रस्ताव उपस्थित करते समय जो वक्तूता थी थी, उसमें कहा था—"We had anarchism for a long time in Bengal but the situation in the Punjab was serious; in Bengal it was less so." उस समय सचमुच भारत की दता सहुत हो नाजुक हो गई थी। ही; बंगाल के सम्बन्ध में फेंडक साहव की प्रभिन्नता उस्त समय बहुत ही कम थी। कुछ दिन के पश्चात उक्त साहय ने स्थोकार किया था कि एंजाब के विस्तवकारियों के साथ बंगाल के विस्तवपत्थी दल के सम्बन्ध सुन में सरकार की पहले जो धारणा थी उसमें परिवर्तन हो गया है।

सूत्र में सरकार की पहले जो धारणा थी उसमें परिवर्तन हो गया है।
उत्तर भारत के विष्वव सम्बन्धी कई मुकदमों में बहुतेरी बात प्रकट हो चुकी
हैं। बहुत लोग समम्मते हैं कि इन वातों में सचाई कम है। बहुतों ने मुम्मते कहा
भी था कि 'पुलिस ने प्रपत्त विसाग सहावर भूठा भुकदमा बनाकर रहा कर
दिया है, वास्ताव में नेसा कुछ देश में किया ही नहीं गया है।' ऐसे लोगों की वातें
भुनने से मैं दिल में जल-भून जाता था। तोचता था कि देशवासियों का भपनी
शनिस का विश्वास यहाँ तक जुन्त हो गया है कि वे यह समझ ही नहीं सकते कि
अनके स्वजातियों में ऐसा कुछ करने का सामध्ये है। किन्तु अन्दर के कोग के
कारण मन की वाते जुनकर न कह सकता था, इससे जलन और भी धीधक होती

थी। 'फोमायाता मारू' नामक जहाज के सिक्ल यात्रियों को कनाडा की भूमि में पैर न रखने देने के कारण उनके मन मे जो भाग प्रज्ज्ज्जित हुई थी उसकी चिनगारियाँ जब चारों भ्रोर उड़ रही थी, तब भारत के एक प्रान्त में बैठे हुए हम खोग थाता की वेदना से चंचल होकर असहनशील की मौति ताक रहे थे। पंजाब में जो हमारे दल के लोग थे जनसे कह दिया गया था कि 'कोमागाता मारू' के यात्री ज्योंही देश में श्राएँ उन्हें फौरन दल में भरती कर लिया जाय।

किन्तु 'कोमागांता मारू' के यात्रियों के सारत को वसुन्धरा पर पैर रखते ही एक तुर्घटना हो गई। परन्तु इससे हमारी धावा और भी सवल होने लगी। देखते-देखते कनावा और भी लगी निया से सिक्खों के दल के दल देश में माने लगे। ये लोग सारत को मार्ग के बीच विष्तवानिन महना पर उतरकर, पुलिस मौर भी लगे। ये लोग बहुत दिन से भारत से बाहर परदेश में वे। इस कारण ये प्रायः यह न जानते थे कि गुप्त रूप से विष्तवा पोजा किस प्रकार के बीच विष्तवानिन महना रहे थे। ये लोग बहुत दिन से भारत से बाहर परदेश में थे। इस कारण ये प्रायः यह न जानते थे कि गुप्त रूप से विष्तवा पोजा किस प्रकार को शांती है। यही कारण है कि ये लोग प्रत्येक जहाज और वान्दर में गदर की मार्ग फैलाते बसे था रहे थे। उसका फल यह हुमा कि मारत सरकार खूब चौकानी हो गई। जैसे-जैसे सिक्खों के दल स्वदेश में माकर जहाज से उतरने लगे, तैसे-तैसे सरकार की भीर से उनकी ययारीति म्रस्ययंगा होने सभी। इस प्रवार एक दल के कोई तीन ती यात्रियों को सीचा मुलतान जेल में भेज दिया गया। इनमें से बहुतों के पास काफी धन था, दन्होंने ममेरिका में सगातार कई वारा इनमें से बहुतों के पास काफी धन था, दन्होंने ममेरिका में सगातार कई परिष्यम करके जो उपार्जन किया था उसे ये साथ साए थे। उनके उस घोर परिष्यम करके जो उपार्जन किया था उसे ये साथ साए थे। उनके उस घोर परिष्यम कर के जो उपार्जन किया था उसे ये साथ साए थे। उनके उस घोर परिष्यम कर के जो उपार्जन किया था उसे ये साथ साए थे। उनके उस घोर परिष्यम कर के जो उपार्जन किया था उसे ये साथ नाए थे। उनके उस घोर परिष्यम से उपार्जन के सरकार ने अन्य कर हिया। बेवारों के घरवा के ताकते ही रह गए कि परदेश से दो पैसे आएंगे तो था शहीन सर सुल से पेट्सर

<sup>1.</sup> इस रथान में पुलिस के कार्यों के सम्बन्ध में दो चार और नातें कह देना जिना है। इसर को कुछ कहा गया है उससे कोई सक्जन यह न समफ लें कि पुलिस को राजनीतिक सुकरमें करती है वे सब सम्पूर्णवया सत्य होते हैं। पुलिस मुजरमें वनाने के लिय कर मिया कथाएँ गइतें है कोर ऐसे हो कई नार सर्वण निर्दोष व्यक्तियों को यो मुनरमों में क्रिया देती है। काशी पहक्त्र में बिज पर मुकरमा चलावा गया भा और जिनको सना दो गई थी उनमें से कहें सर्वथा निर्दोष थे। में ऐसे कई राजनीतिक म्दफमों के बारे में जानता हूँ जिनमें ध्यिन्युक्त व्यक्ति बिजकुक सिर्दोष है। जसका राजनीतिक हवा भे मुनरमें में बारी व्यक्तिवर्फ खारी करा करा सामितिक हवा भे मुनरमें में प्रतिवर्ध कराविक स्वत्य कराति वर्ध के प्रतिवर्ध में प्रतिवर्ध कराविक स्वत्य कराति हों यो किन्तु करवी की सम्मति में वह वास्तविक अपरार्थ मंदी में ।

भोजन कर लेंगे। इनमें से एक सियस के पास कोई तीस हजार रुपए थे।

बहुतेरे ऐसे ये जो अपनी सारी गाढ़ी कमाई कैलिफोर्निया-स्थित 'युगान्तर याध्यम' को अपंण कर धाए थे। जितने दल सरकार की तीखी नजर से यच गए थे ये पंजाब जाकर दलबढ़ होने लगे । सिक्खों के धर्म-मन्दिर गुरुद्वारा कहे जाते हैं।इनमें सिक्खों के पुरोहित रहते हैं। सिक्स लोग इन्हें ग्रन्योजी कहते है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक प्रन्थीजी रहते हैं। विप्लवपन्थी सिक्लों के सम्मिलन केन्द्र ये ही धर्म-मन्दिर थे। मैं ऐसे ही एक गुरुहारे में बैठा था कि एक सिवल ने धाकर खबर दी कि 'ग्रमुक-ग्रमुक व्यक्तियों को गुरुद्वारे में जाते देख में उनसे भेंट कर ग्राया हैं।'योड़ी ही देर में देला कि उस जमात के मुख्य-मुख्य व्यक्ति उस गुरुद्वारे में मा गए जहाँ कि मैं बैठा था। रुपए-पैसे की चर्चा निकलते ही उन्होंने तरन्त सीने की गोल-गोल बड़ी-बड़ी चकतियाँ मेरे मागे रख दीं, वे भमेरिका में प्रचलित सीने के सिनके ये। हिसाब लगाने पर कोई हजार रुपए के हुए। प्रत्येक दल ने ऐसा ही किया। गदर के कार्य में इन लोगों को जिस प्रकार दिल लोलकर प्रपती गाढी कमाई का धन दान करते देखा है, वैसा दृश्य बंगाल में देखने को नहीं मिला। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा उत्साह ग्रीर ब्रान्तरिकता उन्हीं सिक्लों मे थी जो कि धमेरिका की यात्रा कर बाए ये। और यह बात भी है कि पंजाब के प्रधिवासियों ने प्रायः इत लोगों के साथ सहानुभृति प्रकट नहीं की । हों, पठान भौर सिक्ल सैनिकों के साथ इन लोगों का विशेष हेल-मेल था। इसके सिवा सिक्ख जाति में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहानुपूर्ति श्रीर समवेदना-जनित एकता भारत की श्रन्यान्य जातियों की भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक है।

जो लोग अमेरिका से लीटकर आए थे उनमें अधिकतर ऐसे लोग ये जो कि वहां कुलीगिरी किया करते थे। इनमें जिनके पाल से तीस हजार रुपए जन्त कर लिये गए थे वह कैलिफोर्निया से खेती करके धनवान् हुए थे। इनका नाम था

सरदार ज्वालासिंह।

इन लोगों के बहुत-से रिक्तेदार और माई-बन्धु भारत की फीज में नौकर थे। देश में आते हो इन लोगों ने सैनिकों के साथ गुप्त अभिसंधि करनी शुरू कर दी। उसी समय बंगाल के साथ पंजाब का सम्बन्ध जुड़ गया। अन्य अनेक गुण होने पर भी पंजाब के लोगों में संगठन की वैसी योग्यतान थी जैसीकि बंगाल-वालों में थी। बंगाल के साथ उनका संयोग हो जाने पर बड़े अच्छे ढंग से काम जाने लगे। उत्तर-पश्चिम अंचल के बन्नू से लेकर दानापुर तक कोई भी छावनी अछुती न रखी गई। प्रायः सभी रेजिमेंटों ने वचन दिया था कि पहले दे लोग कुछ भी न करेंगे; हाँ,गदर झुरू हो जाने पर वे अवश्य ही विप्लवकर्ताओं से मिल जाएँगे। सिर्फ लाहीर और फीरोजपुर की रेजिमेंटों ने सबसे पहले काम शुरू कर देना स्वीकार किया था। आरम्भ में सरकार यह नहीं समक्त सकी कि गुप्त विष्तव योजनावाले इतनी गहरी नींव देकर काम कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो इतना ग्रधिक काम हो ही न सकता। पंजाब के पुलिस विभाग के एक मसलमान डिप्टी

होने लगा । उत्तर भारत की प्रायः सभी छावनियों में हमारे दल के ब्रादमी ब्राने-

स्परिण्टेण्डेण्ट ने अपने एक मुखबिर को इस दल में शामिल करा दिया था। अन्त में उस कुपार्लासह ने ही कुपा करके सारी बातें प्रकट कर दीं।

इस दल में कृपालसिंह किस प्रकार भर्ती हो गया और उसने किस प्रकार, कब सारी वार्ते प्रकट कर दीं इसका उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। सभी सौ इस सिक्ख दल का थोड़ा-सा परिचय देने की चेप्टा करता हैं।

इस दल में, कुछ कम मेम्बर न थे। उत्तरी घमेरिका और कनाडा से भिन्त-भिन्न दलों में कोई छ:-सात हजार सिक्ख देश में वापस बाए ये। किन्तु सन् 1914 के Ingress Ordinance Act के अनुसार बहुतेरे लोग जेल में ठेल दिये गए तथा और भी बहतेरे लोग नजरबन्द कर दिये गए जिससे वे अपना गाँव छोड़-कर कहीं भ्रा-जा न सकते थे। जो लोग नजरबन्द थे उन्हें विप्लव-कार्य में सहायता देने का विशेष अवसर नही मिला । क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के दिमयान इन्हें अपने घर पर मौजूद रहना पड़ता था। यह इसलिए कि क्या जाने पुलिस किस समय इनकी जांच करने पहुँच जाय। दिन निकल चुकने पर भी ये लोग प्रपने गाँव से बाहर न जा सकते थे। किसी दूसरे गाँव का कोई भी व्यक्ति इनसे प्रकट रूप मे मिल-जुल न सकता था। बाद में जब काम ग्रन्छे सिलसिले से होने लगा तब उनमें से जिन-जिनको देश का काम करने की प्रवल इच्छा हुई वे पुलिस की नजर बचा-कर खिसक गए। ग्रयात, नया पुलिस, नया उनके घर के लोग भीर नया रिश्तेदार ---किसी को उनकी खबर न मिलती थी।

जिस भाव को हृदय में लेकर ये दल भारत में ग्राए थे, स्वदेश में पदार्पण करने के पश्चात् ही उनमें से बहुतों का वह मान बदल गया। अमेरिका से लौटे हुए इन छ:-सात हजार मनुष्यों में से कोई आधे लोग अपने घर-गृहस्यी के कामों में

जा फैंसे। किन्तु अविशव्ट सिनल बड़े उत्साह के साथ विष्तव कार्य में लगे रहे।

श्रमेरिका से लोटे हुए इन लोगों में श्रमिकांश सिक्व ही थे। ऐसे लोग इने-िगने ही थे जो कि सिक्ष न थे। श्रायद पचीस-तीस हों। वे प्रायःसव वयस्क थे। बहुतों के स्त्री, परिवार श्रीर वाल-चच्चे सब कुछ थे। इनमें से बहुतों की उम्र चालीस वर्ष से ऊपर थी। कुछ लोग तो चूढ़े थे। माई नियानसिंह, भाई सोहनसिंह, माई कालसिंह, भाई केहरसिंह—इनमें से किसी की उम्र पचास वर्ष से कम नहीं थी।

दिल्ली पड्यन्त्र के मुकदमें में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से कई एक उत्तरती उन्न के थे। धमीरवन्द की उन्न पन्नास से भी ऊपरथी। श्रवधविहारी भी

जवानी पार कर चुके थे।

यंगाल का विष्लवकारी दल ही ऐसा या जिसके प्रायः सभी सदस्य छात्रभेणी के बातक और नवयुवक थे। इनमें से अधिकांश लोगों को सांसारिक अभिज्ञता एक प्रकार से थी ही नहीं। वयादातर ऐसे ये जिनकी उन्न सोतह से लेकर बीस-बाईस वर्ष से अधिक न होगी। वंगाल में प्रायः यही दील पड़ता है कि जो लोग तीस के पार हुए उनका सारा उत्साह, समग्र उद्योग ठंडा पड़ जाता है, उस समय वे किसी तरह मपनी गृहस्थी का काम चलाने के सिवा और किसी मसरफ़ के नहीं रह जाते। मालूम होता है कि वंगाल का जो कुछ आशा-अरोसा है वह मानो स्कूल और कालेज के युवकों के तरुण मनों में ही झाबद है। किन्युंगाल में कामकरने-वालों की सांसारिक अभिज्ञता स्वल्प रहने पर मी, उनमें वहुतों के तरुणवयस्क होने पर भी, उनमें एक ऐसी एकाय साधना देखी है जोकि वंगाल के बाहर प्रन्यन देखने की नहीं मिली।

वंगालियों ने जब-जब जिस फिसी काम में हाप लगाया है तब-तब उसे प्राणों की बाजी लगाकर किया है। इसी से देखता हूँ कि बोढ युग में बंगालियों ने जिस प्रकार दोढ़ धर्म को अपनी नस-नस में प्रविष्ट कर विषया था पेंद्रा श्रीर किसी प्रदेश के लोगों ने नहीं किया तथा श्रन्त में जब अन्यान्य प्रदेश-वासियों ने वोढ़ धर्म को विलक्ष लोह दिया था तब वे बंगालियों ने गुरू अनुष्ठ अवनापूर्ण दृष्टि देखने लग गए थे, नयों कि बंगाल तस समय भी बीढ धर्म को पहले को मीति हृदय से विचकार हुए था। किर संग्रेज अमनवारी होने पर भी देखा कि बंगालियों ने जिपकार हुए था। किर संग्रेज अमनवारी होने पर भी देखा कि बंगालियों ने जिस प्रकार स्थान संदेश लोकर पाइनारय दिया-दीशा श्रीर आचार-च्यवहार को स्थाना लिया इस प्रकार और किसी भी प्रदेश ने नहीं अपनाया। इसे बंगाल

10

का गुण समिक्क यादीप, किन्तु बंगाली जब जिसे ग्रहण करते हैं उसे प्राणपण से धंगीकार करते हैं। इसी कारण वर्तमान युग में भी बंगालियों ने जब देश-हित की भ्रोर च्यान दिया तब फिर वे इसरी भ्रोर दृष्टि नहीं वाल सके। न फिर उन्होंने सादी-च्याह करके गृहस्थी चलाई धीर न उन्हें द्वय उपार्जन करना भना लगा। उन्हें तो एकदम पर-द्वार छोड़कर बाहर निकल थाना पड़ा।

इन युवकों में से यहुतों में मुक्ते एक अतीन्त्रिय माय की प्रेरणाका आमास मिला है—ये लोग सिर्फ घाडम्बर करने में ही मस्त नहीं यने रहे। इन लोगों ने देशसेवा-त्रत को एक प्रकार से साधना का धंग समक्तर ही ग्रहण किया था। इन लोगों के बीच एक इसी धारणा और भावना ने दुढ़ रूप से जह जमा ली थी कि 'हम कैसे मनुष्यता को प्राप्त कर सकेंगे, हम किस प्रकार से चरित्रवान् हो सकेंगे?

किन्तु मुक्ते यह भाव दो-तीन सियलों के सिवा अन्य लोगों में नहीं दिखा। युक्त प्रदेश के भी जिन विस्त्वपन्थियों से मेरा हेल-मेल रहा है उनमें भी बंगाल के आदर्श की बात खिड़ने पर दिखा है कि वे भी उसे प्राणपण से प्रहण करने में समर्प नहीं हुए, प्रत्युत उनके होंठों पर एक अविश्वास की मन्द मुसकान ही देख पड़ी है।

सिक्बों में प्रचण्ड साह्स श्रीर उत्साह था, इसके सिवा वे कप्ट भी खूब सह सकते थे। उनकी विद्याल गठी हुई बेह, खूब चौड़ा सीना घौर सुसम्बद्ध कटिप्रदेश सभी की दृष्टि को प्राकृषित करते थे। उनके बाड़ी भीर मूँश्लें से सुशोमित दृढ़ता-व्यंजक चेहरे को देखकर बहुतेरे उत्पीड़कों का दिल रहल जाता था। उनकी चाल-दाल से एक विद्येष भाव प्रकट होता था। साफ मालूम होता या कि मानो से दोनों पैरों पर समान भार डालकर चलते हैं किन्तु बिना बाड़ी-मूंछोंबाते कोमलांग सीधे-सादे नम्न बंगानी मुबकों का चारिज्य जिस मीति एक उच्च श्रादर्श पर गठित हुआ दिखता था वैसी बात इनमें न थी। इस बात को मैं साधारण भाव से हो लिल रहा हूँ, बगोकि व्यक्तिगत रूप से कितगय सिक्खों के सम्बन्ध में भेरी बहुत ही उच्च घारणा है। अपनी मंद्रम्त—कालापानी—की कथा का वर्णन करते समय में इस विवय की आलोचना करूँगा।

शिक्षित कहने से हमारे मन में साधारणतया जो धारणा होती है उस दृष्टि से कहना पहता है कि अमेरिका से लौटे हुए दर्सो में कोई भी शिक्षित न या। भारत के प्रम्यान्य प्रदेशवाले घर की खाधी रोटी पर सन्तुष्ट रहकर वाहर जाने 12

मी ट्टी-फूटी मंग्रेजी बोलना इन्होंने सीख लिया। इनके मुँह से वह ट्टी-फूटी 'संप्रेजी सुनने में बड़ा मजा साता था। समेरिका में ऐसी ही संप्रेजी बोलकर ये भपनी भावनाएँ व्यक्त करते थे भौर उम्दा भंग्रेजी न जानने से इनके किसी काम में रकावट न पहती थी भौर फिर इन्होंने घन भी खासा कमाया था। श्रीर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अपने अमेरिका-प्रवास के फलस्वरूप इन लोगों ने स्वदेश--सम्पर्क को नहीं तोड़ दिया था। ये करते तो थे भ्रमेरिका में कुलीगिरी या मज़दूरी, लेकिन यह जानने के लिए सदा व्यत्र रहते ये कि हमारे देश में कहा क्या है। रहा है। उस समय यंगाल की नवजागरण की तरंग ने जिस प्रकार भारत के प्रत्यान्य प्रदेशों में एक भाव की हिलोर पैदा कर दी वी उसी प्रकार उसका हिलकोरा -सदूर धर्मेरिका में स्थित भारतीयों के हृदय में भी लगा था। जब भारत में गदर की चिनगारियाँ धीरे-घीरे इधर-उधर चारों घीर उड़ रही थी तब धमेरिका मे कुछ भारतीयों के जी-ही-जी में वे ध्यककर जल रही थी। इसी समय भाई करतार सिंह नामक एक तरण युवा इनके साथ भाकर सम्मिल्त हुए । ये उडीसा में रेवेनशा कालेज की प्रथम श्रेणी की पढ़ाई समाप्त करके विशेष कारण से प्रमेरिका चले गए थे। यद्यपि सिवलों में वे सबसे कम उन्न के थे, फिर भी इनकी प्रधिनायकता में मैंने कितने ही बड़ी उन्न के सिक्खों को भी काम करते देखा। इन्होंने प्रपने-जैसे विचार रखनेवाले दो-एक व्यक्तियों की सहायता से एक सम्वादपन के निकालने का संकल्प किया। इसी समय पंजाब के स्वनामस्यात देशभक्त लाला हरदयाल भारत में विष्तव करने की सारी श्राशाएँ छोड़-छाड़कर श्रमेरिकन सोशलिस्टों (साम्यवादियों) के साथ श्वारमीयता स्थापित करने का यत्न कर रहे थे। करतार-सिंह और उनके मित्र इस अवसर पर हरदयाल के पास ऐसे पत्र को प्रकाशित -करने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए। स्वदेश-प्रेमी हरदयाल तो ऐसे स्योग की -ताक में ही बैठे थे। उन्होंने खुशी-खुशी इस काम की हाथ में ले लिया। इस प्रकार 'गदर' नामक विख्यात समाचारपत्र का प्रकाशन होना आरम्भ हमा, श्रौर घीरे--धोरे इसी ने 'गदर' पार्टी का संगठन कर दिया । कैलीफोनिया का युगान्तर आश्रम ही इसका केन्द्रस्थल था। बीसवीं सदी के महाभारत (प्रथम विश्वयुद्ध 1914-1919)के ग्रारम्भ होने

बीसर्वी सदी के महाभारत (प्रयम विश्वयुद्ध 1914-1919)के ब्रारम्भ होने -से पहले तक भारतीय विष्वववादियों का दल समक्ष हो न सका या कि क्षग्रेवों -के साथ जर्मनी का विरोध इतनो जल्दी उपस्थित हो जाएगा । फलतः इनके विष्वव की तैयारी भी इस डंग से हो रही थी कि मानो दस-पन्द्रह वर्ष के मनन्तर वास्तिक 'गदर' मुरू होगा। यही कारण है कि वे लोग महासमर छिड़ते समय क्रान्ति के लिए पूरी तीर पर तैयार न वे। इसके िवा मन तक के विष्क्षवकारी दल के साय भारत से बाहरो देश के किसी भी कान्तिकारी वल का कहने लायक कोई सम्बन्ध ही न था। इसका फल यह हुमा कि जब भमेरिका से क्रान्तिकारियों के दल-के-दल भारत में झाने लगे तब भारत में स्वयं क्रान्तिकारी लोग उनके साथ दिल खोलकर के छीक समय पर सम्मिलत नहीं हो सके। यदि ऐसा सम्मिलन हो जाता तो भारत का भाग मुख और ही होता।

अमेरिका प्रवासी विष्तवयं थियों की समक्त में नहीं धाया या कि अंग्रेजों के साथ जमेंनों का युद्ध चीघ ही छिड़ जाएगा, इस कारण उनकी तैयारी और ही ढंग पर हो रही थी। वे समक्ते थे कि आरत से बाहर की किसी अन्य राजदावित की सहायता लेकर युद्ध की तैयारी करनी होगी और इसी संकल्प की कार्य में परिणत करने के लिए बहुत कुछ आयोजन हो रहा था, परन्तु इनके लिए असमय में ही धूरोप में रणचण्डी का नृत्य होने लगा। इसके लिए ये तैयार न ये और सारा संकल्प एकदम विकल हो गया। अब इन्होंने निश्चय किया कि गदरपार्टी के इसके-इस पारत में पहुँचकर भारतीय सैनिकों को अपने प्रभाव में कर लें। बस, फानित का यही एकमान ज्याप निदित्त हो गया। हजारों सिक्य विदेश में पहुँ हए अपने वोरिए-बँचने सोट-सोटकर स्वदेश को रलाना हो गए।

इधर भारत सरकार को इस पार्टी की बहुत-सी बातों का पता लग चुका था, क्योंकि इस पार्टी के मेम्बर लोग घमेरिका में खुले खजाने समामों में, भारत में गदर करने के सम्बन्ध में ब्याल्यान दिया करते थे। 'गदर' नामक पत्र भी प्रकास्य रूप में मुद्रित होता था। सन् 1887 के महाविष्णव की दसवी मई एक उत्सव में परिणत की जाती थी। लाला हरदयाल पर अग्रेज सरकार की विशेष उग्र दृष्टि थी। कई बार उनकी हायरी तक बड़ी सफाई से उड़ा ली गई। अन्त में जब उनकी गिरफ्तार करने की सलाह हो रही थी तब एक अमेरिकन ने उन्हें सावधान कर दिया। प्रताप्त हरदयाल और इन्य भारतीमों ने अमेरिका से हट जाने में ही मलाई सी वी।

विभिन्न स्थानों के जर्मन एनची (कौन्सन) उस समय मारत में विप्तव मचा देने की इच्छा रखनेवानों की धनेक प्रकार से सहायता करते थे। ग्रमेरिका से लौटे हुए इन दलों ने उनसे मिलने-जुलने के घवसर को कभी खासी नहीं जाने दिया।

इस प्रकार कुछ व्यक्ति वो यूरोप की घोर चले गए और जो रह गए वे मारत की घोर रवाना हुए। रास्ते में ये लोग जहाँ-तहाँ धपना धमिप्राय प्रकट कर दिया फरते थे। इस प्रकार का एक दल जापान के बन्दर में पहुँचा। यहाँ पर परमानार नामक एक छरहरे हील के युवा पुरुष इन लोगों में आ निले। ये युन्देक-खण्ड के निवासी थे। अण्डमन में इन्हें हम लोग छोटे परमानन कहते थे, क्योकि वह एसानन्व थे बी० ए० बी० कालेज लाही के भूतपूर्व अध्यापक माई परानन्त्रियो। इन्हें भी जाहीर पड्यन्त्र के मायत में आवाज मानेपानी की सजा थी। इन्हें भी जाहीर पड्यन्त्र के मायत में धाजन्म मानेपानी की सजा थी। इन्हें भी जाहीर पड्यन्त्र के मायत में धाजन्म मानेपानी की सजा थी। इन्हें भी जाहीर पड्यन्त्र के मायत में धाजन्म मानेपानी की सजा थी। इन्हें भी जाहीर पड्यन्त्र के मायत में धान पर स्वदेश मीर स्वध्य के लिए जब निडर देशमयत्त्रण मुसलमानों के घरवाचार के धागे वेघड़क बतिवान ही रहे थे—सिर दे देते थे लेकिन धर्म न देते थे—उस समय माई परमानन्त्र के एक पूर्वपुत्त के मारम-विलान की पराकाष्टा दिख्ला दी थी। उस समय उन्हें मुसलमानों ने मारे के बीरकर मारा था। उसी समय से पिक्सों में यह लानदान भाई माम से विष्यात हो गया। विक्सों में यह भाई संज्ञा बड़ी सम्मानन्त्रक है। इसलिए हम लोग विकस यात्र को जनके नाम के सात्र भाई धड़ लगाकर खलाया करते थे।

सिन्छों के एक बड़े उत्साही नेता भाई बगवानसिंह थे। इनके व्याख्यान सुतसुनकर कितने ही सिक्ख, अपना काम-काल छोड़, विप्तव कार्य में सहायता करने
के सिए देश में लीट आए थे। ये सीन कुछ स्रिक उत्तेजना में आकर, सर्वस्व छोड़छाड़कर, इस वित्तव-धर्म में वीशिव्र नहीं हुए थे, वरन् इनमें सब्सुव देशांकों को
मेराणा जाग्रत थी। इस प्रकार से जो विक्य देश में ब्योट आए थे उनमें बहुतों से
मेरी बातचीत हुई थी। उतसे आल्म हुआ कि वे सच्युव प्राणों की प्रत्येक तह
में—दिल के हर पहलू मे—पराधीनता की जलन का अनुभव करके विष्यव कार्य
में सीमानत हुए थे। इनमें से कोई तो पिनांग की मिलिटरी पुलिस में निमुक्त था,
कोई हांगकांग में पहरेदार था और कोई सौदागरी करता था। इस समय होगकोई हांगकांग में पहरेदार था और कोई सौदागरी करता था। इस समय होगकोई सिक्सों की एक रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट पर भी इन लोगों का आधिपरय
हो गया था।

भारत में लौटे हुए दल के अनेक व्यक्ति ऐसे थे जो कि अंग्रेजों की पलटनों में

सैनिक पद पर रह चुके थे। इनमें से किसी की सर्विस ग्राठ वर्ष की, किसी की दस वर्ष की और किसी-किसीकी ग्यारह वर्ष की थी। इनमें कोई भी ऐसा सैनिक न या जिस तीन वर्ष से कम की ग्रीमज्ञता हो, वर्यों कि प्रत्येक सैनिक को कम से कम तीन वर्ष तक मौकरी करने की खत करनी पड़ती है। इनमें से बहुतेरों का काम मसीन-गन चलाना था ग्रीर कुछ लोग तोपखाने में भी काम कर चुके थे।

मारत में लोटने के मार्ग में पुलिस विभाग के कर्मवारियों ने इन लोगों से पूछा था कि ध्रालिस तुम लोग हिन्दुस्तान किसलिए जा रहे ही? तो इनमें से किसी ने कहा कि विवाह करने जाता हूँ धीर किसी ने कहा कि घर छोड़े बहुत दिन हो गए, इसलिए देश को जा रहा हूँ। ऐसे ही ऐसे कारण बतला दिए थे। फिर मदालत में मुक्त में के वबत जब न्यायकर्ती इनसे हिन्दुस्तान में माने का कारण पूछते तब भी थे लोग प्रायः वैसे ही उत्तर बेते थे जो कि ऊपर लिखे गए हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति ने दूसरे ढंग का उत्तर दिया था। न्यायकर्ती ने प्रसियुक्त से पूछा, "तुम देश में किसलिए आए थे?" इसका उत्तर दिया गया कि 'यह हमारा स्वदेश जो है।" इन जंजावी ब्राह्मण का नाम जगतराम था। ये 'गदर' पित्रका के सम्यादन विभाग में काम करते थे।

प्रमेरिका से आये हुए सिववों में असाह तो अदम्य या किन्तु काम करने की रीति उन्हें मालूम ही न थी। न इनका कोई केन्द्र या और न कोई दाखा ही। किही-किसी की अधीनता में बीस-पंतीस मृत्य रहते थे। उसे इन बीस-पंतीस आद-मियों का सरदार कमी एकत्र हो जाते थे और कभी कुछ नित्तों तक इनकी परस्पर भेट ही न होती थी। असल बात यह कि सम्मितिक स्में में किस काम करने की एक प्रणाली का इनमें अभाव था। इसका कारण यही या कि इनका कहीं केन्द्र न था। इस प्रकार देश में बिलकुल अध्यवस्थित रूप से कितने लोग गड़बड़ मचा रहे थे यह कीन जानता है। वो लोग मुलतान जेल में क़ैद थे वे भी यही कहते थे कि अब बीझ ही बलवा होगा और इससे हम भटपट रिहाई पा जाएँग। इसक फल यह हुआ कि योजन-विन्ता जोनें में बाट दिये यए। समान-धार्म और एक ही भाव के भावूक बहुत लोगों के एक स्थान में उहने से जो ग्रानन्द भी इनहीं हिम गया।

अन्त हत्या ह न्यः न्यः प्रति ही बंगाल के गुप्त विप्लब दल का पता लगाना इन सब दलों ने भारत में बाते ही बंगाल के गुप्त विप्लब दल का पता लगाना ब्रारम्भ कर दिया । किन्तु पहले से ही किसी के साथ जान-पहचान न रहने के कारण पात्र-प्रपात्र का विचार किए विना ही ये लोग पंजाव में विद्रोह की वातें कहने सरो। इस समय कलकत्ता की मामूली सड़कों पर भो मैंने सुना या कि पंजाव में विच्तव की लैयारी हो रही है। भारत रक्षा' अन्तून चनाते समय हाडिज साहव-मे इस वात का उस्लेख किया था।

इसी समय फरेतार सिंह ने आकर वंपाल के किसी सुनिरिक्त, लक्ष्यर तिया सार्यजनिक नेता से मुलाकात की । उन्होंने करतार्य सह को उपदेश दिया कि तुम ' अपने संकल्प भीर सुभीते के अनुसार काम करते जाओ, वंगाल तो ठीक समय पर सुम्हारी सहायता करेगा ही। अब यह कहने में कोई वाधा नहीं है कि ये व्यक्ति सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे।

इस समय इन्हें थोड़े-बहुत हिष्यारों की जरूरत हुई। यदाप इस विप्तव का प्रमान प्रयत्मक पंजाबी सीमिकों के दल थे, तथापि धारमरक्षा करने के लिए यया-सम्मव प्रत्येक कार्यकर्ता को सशस्त्र रतने की इच्छा से कुछ रिवास्त्र इस्मिष्ट की मावश्यकता हुई। इस उद्देश की सिद्धि के लिए श्रीयुत जगतराम कुछ दगर देकर कालुल की ब्रोर भेजे गए शीर यहीं से कारायार की यन्त्रणाओं ने उनका परखा प्रकृतिया। । वेचारे जगतराम पेशावर में ही पकड़ लिये गए और खागे चलकर अध्यक्षत में मुक्ते उनके दर्शन हुए थे।

होटे परमानन्द को भी इन लोगों ने इसी काम के लिए बंगाल भेजा था पर में भी खाली हाथ लौट आए। इस विरुव की त्यारी के समय काशी में, बाहरी लोगों से मुलाकात करने के लिए खास-खास मकान थे। पंजाब से जो लोग मुलाकात करने ब्रात थे वे पहले ऐसे ही खास मकान में पहुँचाए जाते थे। वहीं से खवर मिलने पर दूर से झागजुक व्यक्ति की छिपकर पहुँचान लिया जाता था। तब, उन्चेह न रहने पर, उससे में की जाती थी। मैं उस दिन काशी में ही या जब पंजाबी वल का एक मनुष्य वहाँ के विज्ञा की तैयारी का समाचार लेकर हमारे पास आया। जब उसके मुंह से सुना कि विप्तव की तैयारी का समाचार लेकर हमारे पास आया। जब उसके मुंह से सुना कि विप्तव के लिए दो-तीन हजार सिक्ख कमर कसे तैयार के हैं सब हमारा अनतरन पुरुप आनन्द से पिरकने लगा। पंजाब के कार्यकर्ताओं ने झागन्तुक व्यक्ति द्वारा कहला भेजा था कि रासविहारी की हमें बहुत जरूरत है। दिल्ली पड्यन्त्र के करार असामी प्रसिद्ध कर्मवीर रासविहारी का नाम उस समय समिय रामिता तक में विश्वत हो चुका था। इन लोगों ने अमेरिका में ही इनका नाम साना था।

कई कारणों से उस समय रासिवहारी पंजाब न जा सके, इसलिए पहले सही भेरा ही भेजा जाना तय हुमा ताकि जब मैं पंजाब की दशा मपनी मांखों देख मार्क मौर सबको वहाँ का हाल बढाऊँ तब मागे का कर्तव्य निर्धारित हो।

पहुले ही निषिचत हो गया था कि मैं जालन्यर शहर में जाकर सिवलों के नेसाओं से मेंट करूँगा। उस समय नवम्बर का महीना खराम होने को था। पश्चिम में ठड़ का मौसम था। उसी बीतकाल के प्रायन्काल खुषियाना में गाड़ी पहुँचते ही देखा कि मेरे मित्र के परिचित एक खिक्स युवक हम सोगों की प्रतीक्षा कर रहे 18 बन्दी जीवन

हैं। मित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतार्राष्ट्र थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की घोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-बहुत वार्ते हुईं। उनसे मालूम हुमा कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये सोग विकिन्न दिशाओं में भेजे जाएंगे। ये

लोग गुरुद्वारे में भष्ययन करने के वहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते धाज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिक्ट्रे में हम कई मादमी एक प्रहए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच-बीच में एकाप बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का मालोड़न हो रहा था। मैं रास्तेमर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख दल के भादमी न जाने किस ढंग के होगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सुन ही चुका या कि इनमें बहुतेरों की उस तीस वर्ष की या इससे भी अधिक है, ये मुक्ते किस दृष्टि से देखेंगे (मयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ असर भी पड़ेगा कि नहीं, इसने बड़े उत्साह से जन्मत जन-संघ को हुन लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन करेंगे: ऐसे-ऐसे सैकड़ों प्रक्त रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते वेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक आनन्द-स्रोत भी ममंकी घोट करके, मानो बिना जाने ही वहा चला जा रहा या कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, युग-युगान्तर का ग्रेंपेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक ग्रीर बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, यह यही कि वंगाल ग्राज कितना पिछड़ा हमा है-इस पुण्यवृत्र यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों हजारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाढ़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खैर, जाने दो उस बात को।

लुधियाना पीछे रह गया। अब हम लोगएक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार सिंह ने 'खुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोल लिया। उसमे पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाइन लेन में बम को भीषण घटना हुई है। समाचार मां कि लिखा। पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीयुत्त वसन्त चटलीं के घर पर दो-तीन बम केंके गए हैं। इससे एक हेड कांस्टेबन का पीट उड़ गया, कुछ लोग घयल हुए, मकन के चीवार का कुछ मंश उड़ जाने से सददा हो गया, घर के भीतर का प्राराह्म का उड़ता सामान सड़क पर बा गिरा और मकान के सामने का लालटेन का सम्मा

पंजाब यात्रा 19

टूट-फूट गमा है, इत्यादि। किन्तु बसन्त बाबू इस बार साफ बच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समक लीं। पंजाब का बृत्तान्त लिख चुकने पर बंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन दम गोलों के फटने से भारत में चारों श्रोर देशभवतों के बीच जाग्रति-सी 'देख पहती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग सममते ये कि बड़े भारी विष्तव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्वाद को पढ़कर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्त हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांखों के कोनों से श्रानन्द का धामास प्रकट हुआ। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें जिनसे • जो कुछ कहनाथा वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनको देखने से मुफे भरोसा हुया कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उम्रनही हुँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी घरेक्षा बहुत श्रधिक हो। उस दिन वहां पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, समरसिंह और रामरक्खा के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई भ्रौर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस बपं से ग्रधिक न होगी। अभरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपून थे, किन्तु मुद्दत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी अवस्था की बीस-पनीस वर्ष से ऊपर नहीं जैंची। रामरक्ला बाह्मण ये। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासिक्हारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-धाम झादि नहीं पुछा। फिर तो बातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालम हो गया। हमारे दल में ऐसी जांच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी धीर इस प्रकार नाम-धाम पूछना तो मैं विलकुल धनावश्यक समक्ता था। मित्र ने मेर परिचय यह कहकर कराया कि रासबिहारी तो एक खास काम के मारे या नहीं सके, चन्होने ग्रपने दाहिने हाथ स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासविहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समकाया कि यहाँ आने से पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं 18 वन्दी जीवन

हैं। भित्र ने इनसे भेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह पे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की भ्रोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-वहुत वार्ते हुई। उनसे मालूम हुमा कि इस समय सुधियाना में दो-तीन सौ मतुज्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्न दिशाश्रों में भेजे जाएँगे। ये सोग मुस्टारे में अध्ययन करने के बहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते माज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिट्ये में हम कई झादमी एकब हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों ट्यक्ति बीच-धीच में एकाघ बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का बालोड़न हो रहा या। मैं रास्तेमर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख इल के झादमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दौक्षा कैसी है; यह तो मुन ही चुका था कि इनमें बहुतेरों की उन्न तीस वर्ष की या इससे भी न्नधिक है, ये मुक्ते किस दृष्टि से देखेंगे (नयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ असर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संव को हम लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे सैकडों प्रक्त रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते वेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक आनन्द-स्रोत भी समंकी बोट करके, यानी विना जाने ही वहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, युग-युगान्तर का भौषेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, यह यही कि बंगाल बाज कितना पिछड़ा हुआ है-इस पुण्यधम यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की सेकड़ों हजारों वयों की कर्लक-कालिमा मानी गाढ़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खैर, जाने दो उस बात को।

नुधियाना पीछे रह गया। श्रेव हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार सिंह में 'बुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोल निया। उसमें पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाड़ा हैन में अम को औपण घटना हुई है। समाचार था कि लिखा पुलिस के डिट्टो ग्रुपॉरटेंडेंट थीगूत वसन्त चटनी के घर पर रो-तीन बम फेंके गए हैं। इससे एक हैड कांस्टेबल का पैर उड़ गया, जुछ लोग घायल हुए, मकान मी सोवार का कुछ शंश उड़ जाने से गड़बा हो गया, घर के भीतर का मराइश जा बहुत-सा सामान सड़क पर शा पिरा और मकान के सामरे का लालटेन का खम्मा

टूट-फूट गया है, इत्यादि। किन्तु वसन्त वावू इस बार साफ वच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी वार्ते मैंने समक्ष लीं। पंजाब का बृतान्त लिख चुकने पर बंगात की उस समय की दक्षा पर विचार करते समय इन वार्तो को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों श्रोर देशमक्तों के बीच जाग्रति-सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि बड़े भारी विप्लव भी तैयारी का यह उत्परी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबकी ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्बाद को पढ़कर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्त हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की प्रांत्रों के कोनो से ग्रानन्द का भाभास प्रकट हुमा। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे • जी जुछ कहना था वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी की पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनको देखने से मुक्ते भरोसा हुबा कि इन लोगों के बीच में मैं विलकुत ही कम उछ नही हैं, व्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैना जिसकी उम्र मेरी भपेक्षा बहुत मधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पथ्वीसिंह, अमरसिंह और रामरक्या के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई भीर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अमरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों हो राजपून थे, किन्तु मृहत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी श्रवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जैंची। रामरक्ला ब्राह्मण थे। इनकी उछ भी इसी के लगभग होगी। ये लोग राम्यिहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-पाम झादि नहीं पूछा। फिर तो बातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम माल्म हो गया। हमारे दल में ऐसी जॉन-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि ने देखी जाती थी धीर इस प्रकार नाम-घाम पूछना तो मैं विनकुल भनावश्यक समस्ता था। मित्र ने मेर-परिचय यह कहकर कराया कि रासविहारी तो एक साम काम के मारे ग्रा नही सके, उन्होंने प्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारिनह ने यहा कि हमें हो रासविहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समभाया कि यहाँ झाने में पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं

हैं। मित्र ने इनसे भेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह थे। वह गाड़ी में सवार होकर हमारेसाथ जालन्यरकी छोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी बहुत बातें हुई। उनते मालूम हुधा कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काम करने के लिए ये लोग विभिन्न दिवाओं में भेजे जाएँगे। ये

लोग गुरुदारे में भ्रष्ययन करने के बहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुभे ग्राज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्वे में हम कई भादमी एकप हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का या। हम तीनों ब्पक्ति बीच-बीच में एकाय बात कर लेते थे सही, किन्तु हृदय में न जाने कितने भावों का प्रालोइन हो रहा था। मैं रास्तेमर में यही सोचता गया कि इस सिक्ल दल के आदमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह तो सुन ही चुका या कि इनमें बहुतेरों की उस तीस वर्ष की या इससे भी प्रधिक है, ये मुक्ते किस दृष्टि से देखेंगे (मयोकि उस समय मैं कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ बसर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से जन्मत्त जन-संघ को हम लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अभीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे सैकड़ों प्रक्त रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते वेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक ब्रानन्द-स्रोत भी मर्मकी ब्रोट करके, मानो विना जाने ही वहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, यूग-मुगान्तर का भौंद्रेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टकित हो उठती थी, वह यही कि बंगाल भाज कितना पिछडा हुआ है-इस पृष्यधम यज्ञ से कितने अन्तर पर है ! बंगाल की संकड़ों-हजारों वर्षों की कलंक-कालिमा मानो गाड़ी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खर, जाने दो उस बात की।

सुधियाना पीछे रह गया। अब हम लोगएक और स्टेशन पर पहुँचे। करतार सिंह ने 'बुलेटिन' नाम का समाचारणत्र मोल लिया। उससे पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाडा लेन में जम की भीषण घटना हुई है। समाचार या कि लक्षिया पुलिस के किट्टी सुपरिटेंडेंट की सुव वसन्त घटकों के घर पर दो-लीन वम फॅके गए हैं। इससे एक हेड कांस्टेबल का पैर उड़ गया, कुछ लोग घायल हुए, मकाक की दोवार का कुछ अंश उड़ जाने से महत्त हो गया, घर के भीतर का आराइंश का अहत-सा सामान सडक पर आ फिरा और सकाल के सामने का लालटेन का परना टूट-फूट गया है, इत्यादि। किन्तु वसन्त बाबू इस बार साफ बच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समफ लीं। पंजाब का बृत्तान्त लिख चुकने पर बंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों ब्रोर देशभवतों के बीच जाप्रति-सी 'देख पड़ती थी । सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि वड़े भारी विष्तव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्बाद को पढकर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्त हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की श्रांकों के कोनों से आनन्द का आभास प्रकट हुया। इस प्रकार हम लोग जालन्यर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे • जो कुछ कहना था वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहां पर इस दल के कई नेतां उपस्थित ये। इनकी देखने से मुक्ते भरोसा हुमा कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उच्चनही हूँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जैंचा जिसकी उम्र मेरी मपेक्षा बहुत भविक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, ग्रमरसिंह ग्रीर रामरक्ला के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई और उपस्थित था। करतारसिंह की उन्न उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से प्रधिक न होगी। श्रमरसिंह श्रीर पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपूत ये, किन्तु मृहत से पंजाब में ही रहते थे । इनकी ग्रवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जेंची । रामरक्ला बाह्यण ये। इनकी उस भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासविहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित मित्र ने इन लोगो के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-घाम झादि नहीं पूछा। फिर तो वातवीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालूम हो गया। .. हमारे दल में ऐसी जांच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी और इस प्रकार नाम-धाम पूछना तो में विलकुल अनावस्यक सममना था। मित्र ने मेर परिचय यह कहकर कराया कि रासविहारी तो एक खास काम के मारे ग्रा नई। सके, उन्होंने ग्रपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासिबहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समकाया कि यहाँ बाने से पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा मे है

18 बन्दी जीवन

हैं। मित्र ने इनसे मेरा परिचय करा दिया। यही करतारसिंह ये। वह गाड़ी में सवार होकर हमारे साथ जालन्यर की श्रोर रवाना हुए। रास्ते में थोड़ी-वहुत वार्ते हुईं। उनसे मालूम हुमा कि इस समय लुधियाना में दो-तीन सौ मनुष्य एकत्र हुए हैं। जुदा-जुदा काय करने के लिए ये लोग विभिन्न दिवाश्रों में भेजे जाएँगे। ये लोग गुरुदारे में श्रम्थयन करने के यहाने एकत्र होते थे।

उस दिन की बात मुक्ते झाज खासी स्मरण है। गाड़ी के उस डिब्बे में हम कई शादमी एकत्र हुए थे, किन्तु सभी के मन का भाव कई तरह का था। हम तीनों व्यक्ति बीच-बीच में एकाय बात कर लेते थे सही, किन्तू हृदय में न जाने कितने भावों का बालीड़न हो रहा था। मैं रास्तेमर में यही सोचता गया कि इस सिक्ख दल के बादमी न जाने किस ढंग के होंगे, इनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी है; यह ती सुन ही चुका था कि इनमें बहुतेरों की उन्न तीस वर्ष की या इससे भी प्रधिक है, ये मुभी किस दृष्टि से देखेंगे (बयोकि उस समय में कुल बाईस वर्ष का था), वहाँ जाने पर मेरा इन पर कुछ असर भी पड़ेगा कि नहीं, इतने बड़े उत्साह से उन्मत्त जन-संघ को हम लोग किस र कार सुसंयत करके अपना अमीष्ट साधन करेंगे; ऐसे-ऐसे सैकडों प्रश्न रास्तेभर भीतर ही भीतर मुक्ते वेचैन करते रहे । साथ ही साथ एक झातन्द-स्रोत भी मर्म की छोट करके, मानो बिना जाने ही बहा चला जा रहा था कि इस बार जीवन का स्वप्न सफल होना चाहता है, यूग-यूगान्तर का भेंचेरा इस बार हट जाएगा, किन्तु एक और बात को सोचते ही मानो शंका से मेरी देह कण्टिकत हो उठती थी, यह यही कि बंगाल ग्राज कितना पिछड़ा हुआ है-इस पूज्यम्म यज्ञ से कितने भन्तर पर है ! बंगाल की सैकड़ों-हजारों वर्षों की कलंक कालिमा मानो गाढी होकर मुक्ते निरन्तर कसकती रहती थी। इसी से बंगाल में जाकर काम करने की मुक्ते बहुत इच्छा थी। खर, जाने दो उस बात को।

नुधियाना पीछे रह गया। अन हम लोग एक और स्टेशन पर पहुँने। करतार सिंह ने 'बुलेटिन' नाम का समाचारपत्र मोस लिया। उसमें पढ़ा कि कलकत्ता की मुसलमान-पाड़ा लेन में वम की भीषण घटना हुई है। समाचार या कि लिक्स्या पुलिस के डिट्टी सुपिस्टेडेंट श्रीमुत वसन्त चटली के घर पर दोन्तीन बम फॅके गए हैं। इससे एक हुँड कांस्टेबल का पैर उड़ गया, बुख लोग पायत हुए, मकान की दोबार का कुछ श्रंस उड़ जाने से यहबा हो गया, घर के भीतर का आराइस का विदार सामान सड़क पर मा गिरा और मकान के सामने का सानटेन का खम्मा

टूट-फूट गया है, इत्यादि। किन्तु वसन्त वाबू इस बार साफ वच रए। समाचार पढ़ने से बहुतेरी बातें मैंने समक्र वीं। पंजाब का वृत्तान्त लिख चुकने पर यंगाल की उस समय की दशा पर विचार करते समय इन बातों को ठीक-ठीक लिखने की इच्छा है।

इन बम गोलों के फटने से भारत में चारों श्रोर देशभक्तों के बीच जाग्रति-सी 'देख पड़ती थी। सभी, कम से कम बहुतेरे, लोग समभते थे कि बड़े भारी विष्यव की तैयारी का यह ऊपरी लक्षण है और ऐसी घटनाओं से सबको ऐसे-ऐसे दलों का संगठन करने की इच्छा होती थी। उल्लिखित सम्वाद को पढ़कर करतारसिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। परस्पर नेत्रों में बातचीत हो गई, एक-दूसरे की ग्रांखों के कोनों से प्रानन्द का भाभास प्रकट हुआ। इस प्रकार हम लोग जालन्धर स्टेशन पर पहुँचे । यहाँ करतारसिंह के कई छात्र-मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें जिनसे , जो कुछ कहना था वह कह-सुन चुकने पर हम लोग रेल की पटरी को पार करके पास के बगीचे में गए, वहाँ पर इस दल के कई नेता उपस्थित थे। इनकी देखने से मुक्ते भरोसा हुब्रा कि इन लोगों के बीच में मैं बिलकुल ही कम उन्न नहीं हूँ, क्योंकि इनमें ऐसा कोई भी न जेंचा जिसकी उस्र मेरी अपेक्षा बहुत अधिक हो। उस दिन वहाँ पर करतारसिंह, पृथ्वीसिंह, समरसिंह और रामरक्ला के सिवा शायद एक व्यक्ति कोई भीर उपस्थित था। करतारसिंह की उम्र उस समय उन्नीस-बीस वर्ष से अधिक न होगी। अमरसिंह और पृथ्वीसिंह दोनों ही राजपून थे, किन्तु मृद्दत से पंजाब में ही रहते थे। इनकी श्रवस्था चौबीस-पचीस वर्ष से ऊपर नहीं जेंची। रामरक्ला बाह्मण थे। इनकी उम्र भी इसी के लगभग होगी। ये लोग रासविहारी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे। मेरे पूर्व-परिचित शित्र ने इन लोगों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मैंने पहले-पहल इनमें से किसी का भी नाम-धाम झादि नहीं पूछा। फिरतो बातचीत के सिलसिले में मुक्ते सभी का नाम मालूम हो गया। . हमारे दल में ऐसी जांच-पड़ताल जरा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती थी ग्रीर इस प्रकार नाम-घाम पूछना तो में विलकुल अनावश्यक समक्तता था। मित्र ने मेर परिचय यह कहकर कराया कि रासबिहारी तो एक सास काम के मारे था नही सके, उन्होंने अपने दाहिने हाय स्वरूप इन्हें भेजा है। करतारसिंह ने कहा कि हमें हो रासविहारी से ही काम है। तब मैंने उन्हें समफाया कि यहाँ आने से पहले वह यहाँ की दशा का पूरा-पूरा हाल जान लेना चाहते हैं, इसके सिवा वह ऐसी दशा में हैं

जिससे भीर भी मुख समय तक इस ग्रीर न ग्रा सकेंगे। इसके परचातु मैंने इन लोगों से पंजाब की हालत जानने के लिए पूछा-चे लोग कितने श्रादमी हैं, ग्रापस में किस प्रकार मिलते-जुलते और मुलाकात करते हैं तथा उनका वास्तविक नेता कौन है, इत्यादि । मैंने कहा, "जो भागके श्रसली नेता हों उन्हीं से मैं वातचीत भीर पहचान करना चाहता हूँ।" बमरसिंह ने कहा, "सच पूछिए तो हम लोगों में वास्तविक नेता की खास कमी है भीर इसीलिए हमें रासविहारी की जरूरत है। यहाँ पर हम जितने बादमी मौजूद हैं इनमें किसी को विशेष अभिज्ञता प्राप्त नहीं है, इससे हमारे काम का कोई जास सिलसिला नहीं चैठता। हमकी बंगाल . से सहायता पाने की बहुत आवश्यकता है। बंगाल में आप लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इन कामों का आप लोगों की यथेष्ट अनुभव हो गया है।" करतारसिंह ने भी इसे माना तो, किन्तु अमरसिंह को लक्ष्य करके कहा, "देखी भाई, यों हिम्मत क्यों हारते हो ? काम के वनत देख लेना कि तुम्हीं में से कितने छिपे रुस्तम ' मिकलेंगे।" उस दिन की वालों से मुक्ते साफ मालूम हो गया कि जिस महानृ व्रत में ये लोग दीक्षित हुए हैं उसके गुरुत्व का अनुभव इनकी नस-नस में भिद गया है श्रीर अपने में शनित की कुछ कमी समक्षकर बाहर एक सहारा दूँढ रहे हैं किन्तु उसके साथ में यह भी समझ गया कि इनमें यदि कोई सचमुख काम करनेवाला है सो करतारसिंह है। मैंने इसमें जैसा आत्मविश्वास देखा वैसा आत्मविश्वास न रहते से किसी के द्वारा कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बहतों में प्रहंकार का भाव रहने पर भी ऐसे ब्रारमिवश्वास का भाव कम देखा जाता है। ब्रह्कार धीर धात्मविक्वास अलग-अलग दो चीजें हैं, अहंकार दूसरे पर चोट करता है, किन्त जो भहंकार दूसरे पर नोक-कोक किए बिना ही अपने प्राणों में सक्ति के भ्रनभव को जागत करता है वही ब्राह्मविश्वास है।

जो हो, इन लोगों से मुफ़े पंजाब की बहुत कुछ हालत मालूम हो गई। उनमें से बहुतेरी बातों का वर्णन पहले किया जा चुका है। इनकी बातों से ज्ञात हुया कि इनके विज्ञन की तैयारी का मुख्य प्रवक्तयन पंजाब की सिचल फीजें हैं। करतार्रासह से ज्ञात हुया कि भारत में प्रमेरिका से सिचलों का जो पहता इन स्वाया या उसी में वे भी आए थे और सितम्बर महोने से इस नाम वी तैयारी कर 'रहे हैं, इस्वादि।

भव करतारसिंह ने मुक्तसे पूछा, "श्रह्त्र-कस्त्र भादि देकर के बंगाल हमारी

कहाँ तक सहायता कर सकता है ?वंगाल में कितने हजार बन्दूकों हैं ?" इत्यादि।

मैंने कहा, "आप क्या स्थाल करते हैं? बंगाल में कितने भ्रस्त-रास्त्र होगे?"
करतारसिंह, "में तो समक्षता हूँ कि बंगाल में काफी हिषयार मौजूद कर
लिये गए हैं, वयोंकि बंगाल तो बहुत दिनों से विष्तव की तैयारी कर रहा है और
हमारे दल के परमानन्द के एक बंगाती मित्र ने उन्हें पाँच सी रियाल्वर का वचन
दिया है। इसके लिए परमानन्द बंगाल गए हैं।"

में, "जिन्होंने परमानन्द से यह योत कही है वह कोई फालतू ग्रादमी जैंचते हैं। ययोंकि बंगाल में कोई कहीं पाँच सी रिवाल्वर न दे सकेगा। जिल्होंने यह बात

कही है उन्होंने गप्प उड़ा दी है।"

करतारसिंह, "तो फिर बंगाल हमको किस प्रकार की सहायता देगा? तो नया वहाँ भी पंजाब के साथ ही साय गदर होगा ? बंगाल में आपके अपीन काम करनेवाले कितने हैं ?" अन्य किसी समय और किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रश्न करने का हम लोग मौका ही न देते थे और यदि कोई पूछ ही बैठता तो कह देते थे, "इन बातों को जानकर क्या कीजिएगा, समक लीजिए कि कुछ भी तैयारी नहीं हई है; तो भी बापइस दल में संयुक्त होगे या नहीं ? श्रापको स्वयं बारम्भ से ही तैयारी करनी होगी, इस दशा में भी क्या श्राप इस दल में भर्ती होना चाहते हैं ?"इत्यादि। हो, बंगाल में कहीं-कहीं कोई-कोई ऐसे भी थे जो विप्लव की जंगी तैयांरी की वातें बढ़ा-चढ़ाकर लोगों को सुनाते और इस तरह प्रलोभन देकर उन्हें दर्ल में भर्ती फरते थे। जो हो, करतारसिंह ने जब ये प्रश्न किए तब उनको ठीक उत्तर न देकर टाल देना मुनासिव न माल्म हुआ। मैंने कहा, "देखिए, जिस प्रकार यहाँ आपको सैनिकों में भर्ती होने का अवसर मिलता है, उस प्रकार बंगाल में यदि हम लोगों को फीज में भर्ती होने का सुमीता मिलता तो बब तक कभी का मीपण विप्तव मच गया होता। बंगाल के दल में प्रधानतया युवक और छात्र-श्रेणी के सदस्य हैं भीर इस दल में हम लोग बड़ी ही सावधानी से, बहत-कुछ छानबीन करके ऐसे लोगों को सम्मिलित करते हैं जोकि हर घड़ी गरने को सैगार रहते हैं।इसलिए हमारे दल में प्रधिक धादमी नहीं हैं, शायद हजार-दो हजार से ब्रधिक न हों, किन्तु यह दढ़ विश्वास है कि जिस दिन सामतीर पर विष्तव ग्रुरू हो जाएगा उस दिन हजारों मादमी हमारे साम मा मिलेंगे। यदि पंजाब में ग्रदर हो जाएगा लो यह भी निश्चित समिक्तिए कि उस दिन बंगाल बैठा-बैठा तमाशा न देखेगा और अंग्रेज़ों को बंगात

के लिए इतनी उलक्षन में पड़ना होगा कि सरकार शपनी कुल शक्ति पंजाब ही पर न लगा सकेगी।" मैंने यह भी कहा, "बंगाल इस समय भी सरकारी खजाने लूट सकता है या पुलिस की बारकों पर खाया मारना इत्यादि काम कर सकता है, किन्तु भागे नगा होगा ? इस 'भागे क्या होगा' को सोचकर ही बंगाल ने भभी तक ऐसा कुछ नहीं किया।" मैंने इन लोगों को भली-भांति समक्ता दिया कि "हम सोगों से सलाह लिए विना अचानक कुछ कर न बैठना।" यह भी कह दिया, "खब नायधानी से काम करना होगा जिसमें कि यह शक्ति व्यर्थ न हो जाय,सिकं ह-हा करके फ़िजुल कामों में पाक्त सीण न कर दी जाय।" मैंने इन्हें सलाह दी कि अधिकांश व्यक्तियों से कहो कि अपने-अपने गाँव में जाकर रहें, केवल मुखियों का श्रीर काम करने के लिए थोड़े-से धादिषयों का समीप रहता ठीक होगा, धौर सम लोगों को कई टुकड़ियों में बॉटकर प्रत्येक टुकड़ी पर एक-एक अधिनायक सैनात कर दीजिए। ऐसा संगठन करने से जिस समय बायस्थकता होगी उस समय सब लोगों से भनायास ही काम लिया जा सकेगा। यदि इस प्रकार छोटी-छोटी दुकड़ियों न बनाई जाएँगी तो गिरफ़तारही जाने का अंन्देशा हर यड़ी रहेगा।" फिर करतारसिंह से कहा, "बाप में से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ बसे, मैं उसे उस स्थान पर ले जाकँगा जहाँ कि रासबिहारी हैं। रासबिहारी के साथ अच्छी तरह सलाह करती है।" यह बात इन्हें पसन्द आई। अब निश्वय हुआ कि लाहीर में पृथ्वीसिंह से दुवारा मुलाकात करके, उनको साथ लेकर, रासविहारी के पास भेंट करने की जाना ठीक होगा ।

करतारसिंह ने हमारे यहाँ से कुछ रिवालवर इत्यायि की सहायता मांगी। अगत्मरक्षा करने भीर छोटे-छोटे सरकारी खनाने तुटने के लिए कुछ अरम-परनों की खरूरत थी। अमेरिका से में लोग जब स्ववेश के लोटे तब अनेक स्वामों से घोड़-बहुत रिवालवर इत्यादि लोग जो के बीच के बीच के स्वामों से घोड़-बहुत रिवालवर इत्यादि लोग के बाद के लिए हरे के पर दीन का पटरा लगाकर उनके बीच में खिपाकर रिवालवर इत्यादि लाए जाते में किन्तु कुछ दिनों में रिवालवर लाने की यह तरकीव जाहिर हो गई । कमी-कमी यह भी होता था कि मारत के बन्दरमाह में पहुँचन में जे जरा देर पहुँक में हिया पर कातावाने के छोप कर मुलाफिर को आवे थे और फिर फुरस्त वया। मौका देशकर उनके पास से उठा लिए आते में। इस रीति से इन लोगों के हाथ कुछ रिवालवर आ गए में।

पंजाब यात्रा 23

किन्तु प्रभी हथियारों की जरूरत थी हो। मैं काशी से कुछ रिवाल्वर ग्रीर गोलियाँ लाया था। ये सब करतारसिंह को सींपकर मैंने कहा कि इस वबत मही सामान पास था सो लेता ग्रामा, फिर श्रीर भी ला दूँगा किन्तु यह भी जता दिया कि हम लोगों के पास अरुब-शस्त्रों का अधिक संग्रह नहीं है, अतएव इस सम्बन्ध में प्रधिक ग्रासा न कीजिएगा।

मैंने बमगोलों के सम्बन्ध में उनसे कहा कि इस काम में बंगाली लोग सिद्ध-हस्स हो गए हैं और बमगोलों की जिस क़दर जरूरत होगी, बंगाल 🚉 🕟 उस समय ये लोग भी एक प्रकार का बनगोला बनाते थे। पंजाय में सीसे की और पीतल की बनी एक तरह की दवातें मिलती थीं। ये दवातें ही पंजाबियों के बम का ऊपरी जील थीं । इन दवातों के मुँह में पँच था, दवात का ढनकन लगा देने से बहत प्रव्ही तरह बन्द हो जाता था। ग्रीर इसका मसाला वही था जो कि पटाखों का है, ग्रर्थात पटास (बलोरेट पाव्) ग्रीर मनशिल। हिन्दुस्तान की बनी काँच की एक तरह की छोटी शीशी बाजार में मिलती थी। इसमें सलप्यूरिक एसिड भरकर में ह बन्द कर दिया जाता श्रीरं इसे लोल में बाल दिया जाता था। यह मामुली घरके से ही फट पड़ता था। मालूम होता है कि अक्सर इसमें मसाले के साय शनकर भी डाली जाती थी। बीबी के टूटने पर एसिड पुटास और शनकर के संयोग से यह बमगोला फट पड़ता और बवात के ट्कड़े चारों श्रोर छितरा जाते थे। यह बम वैसा घातक नहीं था, फेंके जाने पर अक्सर फटता ही नहीं था। जो फट भी पडता तो श्रादमी की जान लेने के लिए बहुत करके काफ़ी न होता। मैंने इन्हें समक्ता दिया कि बंगाल का बमगोला वड़ा निकट होता है। करतारसिंह ने कहा कि पंजाब के विभिन्न स्थानों में हमारे कुछ बमगीले रसे हए हैं, जरूरत हो तो दिए जा सकते है। अब वे आग्रह के साथ लेने को तैयार हुए तो मैंने प्रधा कि ग्रब ग्रापसे कहां मुलाकात होगी ? उन्होने उत्तर दिया कि "हमारे ठहरने का कोई निश्चित स्थान नही है।" इस पर मैंने पूछा, "क्या आपका कोई केन्द्र नहीं है जहाँ पहुँचने से सब बातों का पता लग जाय ?" उत्तर 'नहीं' में मिला। मालम हुआ कि ये लोग अलग-अलग काम से चले जाएँगे और काम हो जाने पर फिर एक निर्दिष्ट स्थान पर थ्रा मिलेंगे। यदि किसी कारण से इस प्रकार एकत्र न मिल सकें तो गुरुद्वारे में ढूँढने के सिवा पता लगाने का और कोई उपाय नहीं। यह स्तने से मुक्ते बड़ा घचम्मा हुआ। मैंने समक्ता कि शायद मुक्ते सब बातें बतलाई

नहीं जा रही हैं। इस कारण अपनी रीति के अनुसार, मैंने विशेष पूछताछ नहीं की । इसके विषय में कुछ सलाह भी न दी । पीछे सम्बन्ध चनिष्ठ होने पर मालुम हुमा कि सचयुच इनकी यही दशा थी, तेव उसका चपाय भी कर दिया गया था। उस बारा में, जहाँ बातचीत हो रही थी, पहुँचते हो मुक्ते जेंच गया था कि जालन्धर गहर में इनका कोई खास अट्डा नहीं है। जो लोग यहाँ उपस्थित थे वे सभी जालन्धर शहर के बाहर के ये श्रीर मिलने के लिए झाए थे। यहाँ इनका ऐसा कोई स्थान न या जहाँ जाकर में बाराम कर सकता। इस प्रकार कुछ सिलसिला न रहने पर भी, ऐसी ही गड़बड़ में ये उन रासविहारी को बुलाना चाहते थे कि जिन्हें गिरवतार कराने के लिए उस समय साढ़े सात हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था ! अस्तु, ये सब वातें सुनकर मैंने करतारसिंह से धगते दिन किसी स्थान पर पहुँचने के लिए कहा, वह राजी हो गए। निश्चय हुमा कि मैं चनकी प्रतीक्षा उसी स्टेशन पर बाकर करूँगा, फिर उनकी साथ से जाऊँगा और संरक्षित बम के गोले उनके सुपुर्द कर दूँगा।

घड़ी देखी, सब लोग अपना-अपना कांम करने को उठ खड़ हुए। उनकी गाड़ी का समय हो गया था। मैं भीर मेरे मित्र दोनों एक होटल में गए। वहाँ मालुम हुमा कि मियजी मांस-मद्यली कुछ भी नहीं लाते। इसलिए मुक्ते भी दाल और शाक-सब्बी से ही सन्तोप करना पड़ा । पंजाब की तन्द्ररी रोटियाँ और दाल बहुत बढ़िया होती है।

मैं भी पहले मांस-मछली से परहेज करता था। नहीं कह सकता कि कितनी बार मांस-मछली लाना बिलकुल छोड़ दिया भीर फिर परहेज को भी तोड़ डाला । इससे कुछ पहले की बात है, "मैं एक बार हरिद्वार से आकर लक्सर जंकरान पर रासुदा की प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिन की तीसरे पहर की गाड़ी से प्राने वाले थे। स्टेशन पर अच्छा रिफेशमेंट-रूप था। मैं हाथ-पुँह और सिर घोकर रिफशमेंट-रूम में गया। वहाँ मैंने रोटी भौर तरकारी मांगी। रोटियां तो बढिया पद्याहीं थीं, किन्तू यह नया--मांस क्यों ले बाया ? मुझे उस समय तक मालम न था कि पंजाबी लोग गोवत को तरकारी कहते हैं। क्या करता, बड़े पसोपेश में पड़ा । लौटाता तो किस तरह श्रीर वे लोग ही इसका क्या मतलब समभन्ने । सोय-विचारकर मैंने खा लेने का ही निश्चय किया। दुवारा जब तीसरे पहर रासूदा के साथ खाने को बैठा तब उन्होंने भी गोश्त-रोटी को फरमाइश की। किन्तु तुरन्त

पंजाबयात्रा - 25

ही मेरी श्रोर देखकर श्रद्धंस्फुट स्वर में कहा, "श्रोह, तुम तो गोरत साझोगे नहीं।"
यह कहकर हुक्म बदलने को थे कि मैंने रोककर कह दिया कि श्रव श्राता है तो
साने दो और फिर सबेदे की घटना का वर्णन करके कहा कि उस बबल तो सा
स्का हूँ, श्रव जो इस बक्त न साजेगा तो यासा पासण्ड होगा। किन्तु रामूदा
ने फहा, "देखो, इससे मन में किसी तरह की ग्लान न होने देना।" उस दिन से
मैं किर मांस खाने लग गया, परन्तु मांस खाने पर भी, तथा बम की हाथ से स्पर्धं
कर चकने पर भी में खुंखार जन्त नहीं हूँ।

जो हो, तन्द्ररी रोटियाँ और बढिया दाल खाकर जब मैं तुम्त हो 'गया तब शारीरिक स्वराज्य प्राप्त करके मैं तो करतारसिंह के लिए बम के गोले लाने को दूसरी मोर चला गया और मेरे मित्र महोदय लाहीर की मोर रवाना हुए। मैं गन्तव्य स्थान में पहुँचकर ग्रमने भहे पर गया। यहाँ पर जो हमारा ग्रादमी था उससे मैंने जालन्थर में सिनलों से मेंट होने आदि का कुछ जिक नहीं किया, सिकं यही कहा कि मुक्ते बम के गोलों की जरूरत है, एक सिक्ख महोदय प्राएँगे, वह उन्हें ते जाएँगे। सिक्स नाम सुनकर वह तनिक किमका भौर कहने लगा कि साव-धान, सिक्लों से जुरा सोच-सममकर हेल-मेल करना, उनपर प्राजकल सरकार की बड़ी सस्त नजर है। इस समय उनके संसर्ग से घलग रहना ही भला है। मैंने मन में सोचा कि यड़ी आफत है, अब इस पर विश्वास करना ठीक नहीं और प्रय इसमे कुछ वास्ता न रखा जाय । प्रकट रूप से उसकी हाँ में हाँ मिलाकर मैं ठीक निदिध्द समय पर स्टेशन गया। यथासमय गाड़ी तो ब्रा गई किन्तु करतारसिंह के दर्शन न हुए। सब दूसरी गाड़ी श्राने पर फिर उनको दूँडा किन्तु फल एक-सा ही ग्हा। सारे स्टेशन में उनके लिए चक्कर काटे, ग्रांयें फाइ-फाइकर कितने ही लोगो के चेहरों को देखा किन्तु किसी का चेहरा करतारसिंह-जैसा न दील पड़ा । साचार होकर डेरे पर लीट ग्राया । मैं तो जानता ही न या कि करतारसिंह से कहा केंट होगी, लेकिन मजा यह है कि उनके दल का भी कोई पादमी यह बात न जान सकता या ! बम के गोले जहाँ के तहाँ रह गए। मैं लाहौर को लौट गया। यहाँ पुराने मुलाकातियों से मिला-जुला और इनसे भी पंजाब की दशा जानने की चेटा की। इस प्रकार भनेक स्यानों भीर भनेक उपायों ने जो कुछ संग्रह किया था उसकी भनेक बाते में भाषसे कह चुका। शाम को लाहौर के समीप एक सार्वजनिक स्थान में प्रदीसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनसे मैंने करतारसिंह की बात कही। वह

भी उनका कुछ पता-ठिकाना न बतला सके। काशी जाने के सम्बन्ध में उन्होंने सीन-चार दिन की मुहसत मीना। निश्चय हुमा कि पौचवीं दिसम्बर को बहुपंजाब में । जिस्त उन्हों में रासबिहारी के स्थान पर से जाऊंगा। मैंने इग समय भी इन सोगों को ठीक पता न बताया था कि रासबिहारी प्रमुक स्थान पर हैं।

लाहौर से रवाना होने के पहले मैंने भ्रपने जिन पुरानी जान-पहचानवालीं से मुलाकात घीर बातचीत की थी उनमें से एक व्यक्ति के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना ् चाहता हैं। शायद ये पंजाबी न थे। ये पहले संयुक्त प्रान्त में ही कहीं निवास करते रहे होंगे। ही, ग्रब पंजाबी हो गए थे ग्रीर इनके प्राचार-व्यवहार मे पंजाबीपन ग्रा गया था। इनका पूर्व परिचय सुने बिना जरा भी अम न होता था कि ये पंजाबी मही हैं। बंगाल से बाहर बन्यान्य प्रान्तों में बहुतेरे बंगाली रहने लगे हैं, किन्तु वे मोग इतनी जल्दी अपनी विशेषता को लो नही देते। तीन-चार पुरत अथवा इससे भी अधिक समय तक अन्य प्रान्त में रहने पर भी अधिकांश स्थलों में बंगाली-बंगाली बने रहते हैं, बल्कि उन स्थानों में उनके मुहल्ले बस जाते हैं। किन्तु मैंने उत्तर भारत के लोगों को देखा है कि वे ऐसी दशा में, अन्य प्रदेश में रहते-रहते बहुत जल्दी भपनी विशेषता छाड़कर विलकुल उस देशवालों में चूल-मिल जाते है। मस्तु, काशी लौटने के पहले इनकी बातचीत से मुक्ते इनकी योड़ी-सी संकीर्णता का परिचय मिला। इससे में बहुन ही दुखित हुआ। बहुत बातबीत करने के बाद इन्होंने दिल्ली-पड्यन्त्रवाले मुक़दमे का वर्णन करके कहा कि उक्त भवसर पर वंगाल से उन लोगों को कुछ भी प्राधिक सहायता नहीं मिली, यदापि उसी मुकदमे के ग्रसामी वसन्तकुमार के लिए रुपए भी दिये गए भीर वैरिस्टर भी भेजा गया। कुछ-कुछ इसी ढंग का श्रमियोग उन्होंने बंगाल पर लगाया था। यद्यपि मुक्ते उस समय की कुल बातें मालुम न थीं, क्योंकि दिल्ली पड्यन्त्रवाले मुकदमे के कुछ ही पहले में इस दल में भर्ती हुमा या तयापि जो कुछ मुके मालूम या उसके धनुसार मैंने कहा कि हम लोगों ने दल की श्रोर से किसी की कुछ सहायता नहीं की;न तो रगए ही दिए थे और न किसी बैग्स्टिर को ही पैरवी के लिए भेजा था। वसन्त बाबू के ही किसी विशेष मित्र ने अपनी और से द्रव्य खर्च करके ऐसी सहायता की थी। पजाव के नए सिक्ख दल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर इन्होंने ऐसा उत्तर दिया मानो ये कुछ भी न जानते हों, और इन्होंने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट हो

पंजाब यात्रा 27

गया कि उनत दल के सम्बन्ध में ये सबंधा अनिभज्ञ नहीं है। हाँ, उसे मुक्त पर प्रकट नहीं करना चाहते। मजा यह है कि इस दल की वातें इनसे जानने का मुक्ते अधिकार या। इनकी वातचीत के ढंग से यही व्यक्त हुमा था कि सिक्खों का यह दल अपने विचारों के अनुसार स्वयं , यव काम कर रहा है, यह किसी से कुछ प्रत्याका नहीं रखता। मतलव यह है कि 'वंगाल क्यों दाल-भात में मुक्त करान से के काम में कुछ प्रत्याका नहीं रखता। मतलव यह है कि 'वंगाल क्यों दाल-भात में मुक्त करान से काम में कुछ सह स्वयं हो सकती है हैं 'वे यह पूछा कि 'वंगाल क्यों दाल-भात में मुक्त करान से काम में कुछ सह स्वयं हो सकती है हैं 'वे उत्तर दिला कि 'विचार मिला कि 'हां, अगर वह चाहें तो आ सकते हैं।'' मैंने मन में सोचा कि 'हां, अगर वाहें तो !' मैंने देखा कि रासिक्षहारी को भी इस ओर युलाने का इनका आग्रह नहीं है यद्यपि ये स्वयं उनसे बहुत दिनों से परिचित हैं। सिक्ख दल के कुछ नेताओं से परिचय करा देने के लिए उनसे अनुरोध किया तो उत्तर मिला कि ''वें नेताओं से उनका खुद परिचय महीं।'' लेकिन इससे पहले ये मुक्तसे कह चुके ये कि ''लाहौर से संग्रह करके उन्द नेताओं मो हम हजार रुपया दे बुके हैं।' इस प्रकार ये जिस समय सिक्ल दल की बहुत-सी वार्त मुक्तसे छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय मैं मन ही मन मुसकराता चां।

'श्रह्र' को हम कितना ही दूर हटाने की चेण्टा क्यों न किया करें, यह प्रकट क्य से या अनजाने में न मालूम कितने प्रकार से इसी तरह हमारे पीछे पड़ा रहता है। अस्तु, इनकी संकीणता वेखकर कोई यह न समफ से कि सभी पंजाबी इत ढंग के थे। असल वात तो यह है कि जो लोग वास्तिक कार्यकर्ती थे वे बच्च प्रात्तवारों की प्रथक्षा की वृष्टि से देखते थे। भुफे तो ऐसा ही याद पड़ता है कि अप्यान्य प्रान्तवारों की प्रथक्षा, यहां तक कि बहुतेरे पंजावियों की भी अपेक्षा, ये विवक्ष तोग मानो बंगालियों के प्रति विशेष कप से आकृष्ट थे। मुफे तो यही लगता है कि जो लोग कुछ करते-घरते नहीं वे ही समालोचना करना पसन्द करते हैं। मेरे ये मित्र महोदय हमारे कार्मों अवस्थर अमेक तरह से सहायता तो किया करते थे यही, परन्तु ज्यादातर वे हम तोनों से दूर ही रहते थे। इस कारण हम लोग भी जनते विशेष सम्बन्ध नहीं रखते थे। ही, इस समय पंजाब को भीतरी दक्षा को जानने-समफने के लिए मैंने सभी के पास जाना धावस्थक समक्षा। विपत्ति में पड़ने पर भी ये किसी गुस्त वात की प्रकट नहीं ही करेंगे, हमारा इतना विश्वास इस पर जरूर था और इस

28 चन्दी जीवन

विद्यास की सत्यसा प्रमाणित हो चुकी थी, वर्गोकि एक बार ये चक्कर में ब्रा चुके थे।

घस्तु, घम में यह सोचकर कि विष्तय की तैयारी का यह तथा एवं प्रारम्भ हो गया है, रेल में बैठकर काशी की श्रोर बढ़ा। रह-रहकर यह सोचता था कि कब काशी पहुँचूं भीर रासूदा को कब सारा हाल सुनाऊँ।

पंजाय की दशा देसकर मैंने समफ लिया कि यदि बहुत हा शोध हस नवीन शियत को संयत और सुसंपटित न किया जाएगा तो बहुत सम्भव है कि ये सिक्स लोग वेमों के ही कुछ ऐसा कर डालें जिससे सारी शिक्त और उद्यम छिन-भिन्न हो जाय। उस समय किसे खबर थी कि इतनी सावधानी रखने पर भी सब टाँग-टाँग कित हो जाएगी। "इस जगत् में व्यथं कुछ भी जाता है या नहीं?" इस प्रश्न पर यही विचार नहीं करना है। इस प्रकार सोधत-सोचते मैंने रास्ते में ही निश्चय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके दादा को इस धोर भेजना होगा धीर प्रपत्र प्रान्त में भी अब छावनियों में—फीजों में—काम धारम्म करना होगा था। धार्म प्रवक्त वतवाऊँगा कि हम लोगों ने सब तक इस धोर क्यां ज्यान नहीं दिया था। मैंने आब मन में संकर्ण कर लिया कि पंजाब में सो दादा को भेजूंगा और मैं स्वयं या। मैंने आब मन में संकर्ण कर लिया कि पंजाब में सो दादा को भेजूंगा और मैं स्वयं या। मेंने आब मन में संकर्ण कर लिया कि पंजाब में सो दादा को भेजूंगा और मैं स्वयं या। मेंने आब मन में संकर्ण कर लिया कि पंजाब में सो दादा को भेजूंगा और मैं स्वयं या। मेंने प्रवान जाकःग।। बंगान जाकर काम करने की मेरी बहुत दिनों से प्रवल इच्छा यो। इस विषय की वातचीत दादा से मैं पहले कई बार कर चुका था, किन्तु उनकी अनुमित नहीं मिलठी थी।

पंजाब की सीमा की लाँघकर गाड़ी युक्त प्रदेश में पहुँची। साम ही गई। मेरे दिख्ये में मुसाफिर अधिक न थे, जायद कुल तीम-चार थे। उस समय दुनिया के पर्वे पर शायद ही कोई जगह हो जहां बीसवीसवी के कुरुक्षेत्रको बातचीत न होतो हो। मुसाफिरों में परस्पर जान-पहचान ही जाने पर तुक्त प्रापे के महासमर की चर्चा छिड़ी। मैंने अपने एक साथी मुसाफिर से पूछा, "आपके गांव से कैसे रंगस्ट भर्ती हो रहे हैं?" उत्तर मिला कि "फोज के लिए अब बहुत मुक्कित ने जवान मिलते हैं हालांकि विनती-चिरोरी और इताम-इकराम की भी कमी नहीं है। लोगों से कह दिया जाता है कि तत्क्वाह माकून मिलेगी और एक महीने की तत्त-वाह पेशाभी दी जाएगी। खुद मजिस्ट्रेट और अन्यात्य अफसर देहात में इसके जिए दौरा करने जाते हैं। जो लोग फीज के लिए देशर करने जाते हैं। वो लोग फीज के लिए दशर-उधर से यादमी मर्सी करा देते हैं, उन्हें खासा कमीशन दिया जाता है। किन्तु यह सब होने पर भी प्रादमी नहीं

पंजाव यात्रा 29

मिलते। जो लोग फौज में भर्ती होने लायक है वे गाँव छोड़कर दूतरे गाँव में भाग जाते हैं।" मैंने पूछा, "क्या आपकी तरफ फौज के लिए एक भी रंगस्ट नहीं मिलता?" उन्होंने उत्तर दिया, "जो लोग बिलकुल ही नासमक्ष हैं वे पहले तो लालच में साकर भर्ती होना मंजूर कर लेते हैं किन्तु जब सैनिक का सच्चा स्वरूप अकट होता है तब वे नौकरी छोड़ने की चेप्टा करने पर भी नौकरी से खलग नहीं हो पति । इस दक्षा में बहुतेरे मनुष्य छावनी से भाग खड़े होते हैं, तब इसके लिए उन्हें पुलिस की सौसत भोगनी पड़ती हैं।"

पंजाद की दशा भी मैं ऐसी ही सुन चुका या । वहाँ तो रंगस्ट मिलना और भी मुक्किल हो गया था।

इस समय मैंने एक वात पर विजेप रूप से ध्यान दिया—क्या रेल, क्या सहक क्रीर क्या हाट-वाजार, सभी जगह अधिक्षित जनता में अंग्रेजों के प्रति तीव विदेप फैलता जाता था। एक दिन काशी में, बस्ती से बाहर, कुएँ की जगत पर बंटकर एक संयुक्तप्रदेशवासी व्यक्तित के साथ हमारे ही किसी काम की आलोचना ही रही थी। पास ही एक किसान धास छील रहा था। थोड़ी देर में देखा कि वह और भी समीप आ गया और घास छीलते-छीलते मुसकराकर पूछने लगा, "अंग्रेजों का राज्य रहेगा भी या नहीं? "हम लोगों ने पूछा, "तुम्हें क्या लगता है?" उत्तर मिला, "वाबू, अब ये हिन्दुस्तान में नहीं ठहर सकते, इनका यक्त ही चुका। बाबू, जमेन लोग कव तक आएँगे?" तब हम लोगों ने उसे समफाया कि जमेंनों के प्राने से हमारा कुछ छायदा नहीं; किन्तु उसने फिर कहा, "हीं बाबूजी, अंग्रेज लोग अब न्याय नहीं करते, अब इनका चला जाना ही म्ला है।" इस पर हमको जो कहना चाहिए या बही कहा। यहाँ उसका उत्तेख करने की आवस्यकता नहीं। मैंन देखा कि 'वाबू लोग' यदि ऐसे लोगों की वात सुनकर हीं में ही न मिलाते तो ये वाबुओं को जरा टेढ़ी नजर से देखने लगते थे।

## 5 नाशी में पुलिस के साथ सम्बन्ध

काशी में पंजाबनेल सीन बने पहुँची। मेरे ऊपर पुलिस की खास नजर रहती थी। सबेरे से लेकर सी-स्व बने तक पुलिस या तो मेरे पर के दरवाजे के सामने ही प्रपाय वहीं कहीं प्रमाय कि सामने ही प्रपाय वहीं कहीं प्रमाय वहीं कहीं प्रमाय वहीं कहीं प्रमाय वहीं कहीं प्रमाय की सीन पर नजर रखने के लिए यह पर खाई की तरह मेरा पीखा करती थी। पर में रहने पर भी मुफते मिलना-जुलना चोगों के लिए सहज काम न या। क्योंकि पुलिस जिसके साथ मेरा हैल-मेल देखती उसकी भी निपरानी उसी तरह करने चगती, जैसी कि चेरी करती थी। इस कारण उन दिनों मेरे-जैसे लोगों के साथ मामुकी वंग पर लोगों का मिलना-जुलना भी जुमें समझ जाता था। ऐसा सहत पहरा रहने पर भी में इस प्रकार के काम करता रहता था। बंगाल के साथ मामुकी वंग पर लोगों के प्रित को के स्वास की रहता था। वंगाल के साथ मामुकी वंग पर लोगों के प्रकार के काम करता रहता था। बंगाल के साथ मामुकी वंग पर लोगों के पर लोगों के स्वास करता रहता था। वंगाल के साथ मामुकी वंग पर लोगों के पर लोगों के स्वास करता रहता था। वंगाल के साथ मामुकी वंग पर लोगों के मेर रिवालन हमाने के सात कीर फिर वही से पंजाब के विधिनन प्रदेशों में इन चीजों को पहुँचाता था, सभी काम इस सहत पहुरे के बीच होते रहते थे। पुलिस की मोलों में पूल कोंकना हम लोगों के लिए साधारण-सी बात थी। आने की बातों लिखने से पहले यही में फुछ वे सटके लिखता हैं, जिनसे मानुम होगा कि किस प्रकार हम चोग पुलिस के पहरेवाले वो खाती मानुम होगा कि किस प्रकार हम चोग पुलिस के पहरेवाले वो खाती से पहले मानुस होगा कि किस प्रकार हम चोग पुलिस के पहरेवाले वो खाती थे।

पुलिस की नजर से बचने के लिए हमारी सबसे बढिया हिकमत यह थी कि पहले सो घरसे निकलते समय ही होसियारी से किसी तरह पहरेवाने की घोला दिया। यदि घर से रवाना होते समय पहरेदार की नजर न बचा सके तो यह किया कि उस बार न सो दल का कुछ काम किया धीर न दल के किसी व्यक्ति से

ही मेंट की। उस समय या तो अपने किसी सहपाठी के घर चले गए या हाट-वाजार में जाकर जरूरी सौदा-सूलफ में ऐसा चित्त लगा दिया कि घरवाले सम-भते कि "प्राज तो शचीन्द्र का ध्यान गृहस्थी के कामों की ग्रीर बेतरह लगा हुग्रा है।" प्रथमा कारमाइवेल लाइब्रेरी मे जाकर मासिकपत्रों और समाचारपत्रों को सैर करके फिर जहाँ-के-तहाँ अपने घर आ गए। आखिरी हिकमत यह थी कि यदि गर्मी का मीसम हुआ तो घर लौटकर थोड़ी-सी मालिश की श्रीर जाह वी तथा मन को शीतल करके पहरेवाले की सहज ही छड़ी दे के पवित्र जल दी, सहज इसलिए कि किसी-किसी दिन वेचारे को हमारापीछा करते-करते नाकों चने चवाने पड़ते थे। इन पहरेवालों में से प्रायः किसी के भी साथ मेरा व्यक्तिगत विरोध न था। आंख से आंख मिलते ही में मुसकरा देता था। कभी तिमंजिले की खिड़की से फ्रांककर मैंने देखना चाहा कि देखें पहरेदार किस घोर नया कर रहा है भीर ठीक इसी समय उसकी भी नजर मुक्त पर पड़ गई तब मैंने जंगले को लोल विया । हजरत नीची निगाह करके टहलते हुए, घर के सामने से, मुसकराकर कुछ भागे बढ़ गए। ऐसा अवसर होता ही रहता था। इन पहरेदारों की घोखा देने में भी मजा भाता था भीर धोला देने में विफल हो जाने से भी हुँसी-मजाक का मसाला हाथ लगता था। किन्तु किसी-किसी दिन इस तेज निगाह की बदौलत काम में गड़बड़ हो जाने से इन लोगो पर कोघ भी कम न होता था। इन्हें हम लोग जब-तव समभाया करते कि ' भैया, किसी तरह नौकरी सँभाले रही, भला इस तरह दिन-भर दरवाजे पर इटे रहना वहां की भलमनसी है ? घरवाले भीर टोले-सहरूलेवाले भना नया कहेंगे ? सरकार समभती है कि हम लोग न जाने कीन-सा खतरनाक काम कर रहे हैं, सो यह उसकी ग़लती है। जो हो, तुम अपनी नौन री करो किन्तु नाहक हम लोगों कोइस तरह मत सतायो।" इन जासूसों मे भी बहुतेरे भले प्रादमी थे। वे लोग हम से इतनी नम्रता और सम्मता से वातचीत करते कि उन पर हमें तनिक-सी भी कृदन न थी, यहाँ तक कि उनको देखने से सहानुभूति का भाव मन में आ जाता था। वे लोग भी अवसर सिर्फ नौकरी के लिहाज से शाम, सबेरे या दोपहर के वक्त चक्कर लगाकर या तो मेरे घर के पास ही किसी गली में भ्राराम से वैठे रहते या सडक पर किसी दूकान में बैठकर गप-शप किया करते थे। वे सिफ एक वार इतना ही पता लगा लेते थे कि मैं काशी में ही हूँ न। किन्तु जो हम लोगों की कही जाते देख सेते तो पीछा करने से भी बाज न श्राते थे। फिर कोई-कोई तो

इस तरह हवारे पीछे पड़ता मानो हम उसके जन्म-जन्मान्तर के वैरी हैं। तब हम लोग भी इन्हें खकाए बिना न रहते। कभी-कभी वया करते कि यो ही चकर काटकर एक गती से दूसरी में जाकर एकाएक भीड़ में पुत्त जाते और फुर्तो से निकलकर न जाने किस भोर ग्रायव हो जाते। यदि खुफिबा पुलिस का कोई सिलाम हम लोगों को इस प्रकार—विना पिछलामू के—पूमसे-फिरते देस केता हो देस दिन हम पर नजर रसने को जो सिपाही तैनात होता उसे सक्त-मुस्त का सोसा मजा चसना पडता।

लगातार जामुसों के साथ यह आंख-मिचौनी का-वा खेल खेलते खेलते हम लोगों में यह खासियत पैदा हो गई यी कि इन लोगों को देखते ही भाँप लेते थे कि यह जारत है। अब तो सभी बातें अकट हो गई हैं, इसलिए बब साफ मालूम ही गया है कि हम कभी पुलिस के चकमे में नहीं ग्राए; सिर्फ हमारा पीछा करके ही पुलिस एक भी नए आदमी का पता लगाने में समय नहीं हुई। हम पर जिस समय यम का-सा कड़ा पहरा रहता था उसी समय हम लोग बम के गोले थीर रिवाल्यर लेकर काशी के विभिन्न स्थानों में माते-जाते रहे हैं मीर इन चीज़ों को बाहर से काशी में लाये भी, फिर वहां से बाहर भेश भी दिया। मैं एक दिन सवेरे घर जारहा था। घर के पास माते ही एकदम भेदिया विभाग के वारीगा के सामने का पड़ा। दारोगा अकेला न था, उसके साथ उसका एक बनुचर भी था। मुभपर नजर पड़ते ही वह मुसकराकर आगे वढा और मेरे पास भा खड़ा हुमा। मैं भी चसी तरह हैंस-हैंसकर उससे बातचीत करने लगा। "क्या मार्निग वाक करने सरारीफले गए थे ?" मैंने भी कहा, "बी हाँ, जरा घूम-घाम भाया हूँ।" "यह वया है ?" कहकर मेरे बुक-पाँकेट की एक छोटी-सी किताब की घोर उसने प्रंगली से इशारा किया। मैंने उसी दम किलाब निकालकर दारोगा की दे हो। उसमें नैयोलियन की कुछ उक्तियां और ऐसे ही दो-एक अन्य विरुपात पूरुपों के जीवन की कोई-कोई विशेष घटना निस्त्री हुई थी। उसने सूब देस-भानकर मुसे किताब सौटा दी। फिर मुसकराकर हम लोग अपनी-अपनी राह से लगे। उस दिन और उसी समय मेरे कोट के नीवेवाले पाँकेट में गनकाटन (इस क्पास से वम चलाने की बत्ती का पलीता बनता है) धीर इसी किस्म के अन्यान्य भीषण पदाये भरे हए थे।

दूर से नजर पड़ते ही हम लोग साड़ लेते ये कि यह पुलिस का आदमी है।

मामूली पहरेदारों को तो उनकी जुतियों से ही पहचान लिया जाता था। फिर ज्यादातर उनके सिरकी टोपी, चलने का ढंग ग्रीर हाथ में छड़ी लेने की रीति---अपनी विशेषता के कारण-हमारी दृष्टि को घोखे से बचा लेती थी। कभी-कभी ग्रपने साथियों के कारण ये लोग पहचान लिए जाते थे। सड़क पर चलते समय हम लोगों को कुछ ऐसी भादत पड़ गई यी जो कि जेल से लौट ग्राने पर भी बहत दिन तक बनी रही। वह यह कि सड़क पर चलते समय एकाएक किसी जगह ठहरकर किसी व्यक्ति से बातचीत करने लगे और उसी अवसर पर आगे-पीछे नजर डालकर एक बार भलीभाँति देख लिया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। सड़क के मोड़ पर जाकर पीछे भेदमरी निगाह डालने की जो बादत मुक्ते पड़ गई थी उसके लिए मभी उस दिन लोगों ने खूब मजाक किया। भयवा कोई चीज मील लेने के बहाने किसी दूकान पर ठहरकर या किसी और ढंग से चलते-चलते एक-दम रुककर आगे-पीछे देखे बिना में रास्ता चलता ही न था। मैं इस बात का ध्यान हमेशा रखता था कि मेरी तनिक-सी भी गफ़लत से समूचा दल तहस-नहस हो सकता है। किन्तु चलते-चलते ठहरे बिना कभी पीछे मुड़कर न देखता था। यदि एक ही बेहरे पर कई बार नजर पड़तीतो उस पर तुरन्त सन्देह हो जाता धौर में अपने सन्देह को जांचने के लिए किसी सुनसान गली में जा निकलता । उस समय या तो पीछा करनेवाला पकड़ लिया जाता यानी विश्वास हो जाता कि यह जासुस है श्रयवा उसे लाचार होकरपीछा छोड़ देना पड़ता था। अपना पीछा करनेवाले की जब इस तरह हम चंगुल में फाँस लेते ये तब किसी तरह उसे घोला देना ही हमारा पहला काम होता था। ऐसे मौके पर चकमा देने का खास ढंग या सुनसान रास्ते पर चलते-चलते एकाएक किसी भीड़-भाड़ की जगह में जाकर गायब ही जाता। इसके सिवा घर से चलने के पहले ही मैं खूब चौकन्ना हो जाता या और जिस दिन खास काम होता उस दिन तो बड़े तड़के घर से चल देता था। जब लौटक स्पर श्राता तो देखता कि मेरा पीछा करने के लिए तैनात किये गए पहरेदारजी धर को घेरे हुए इस तरह बैठे हैं गोया मैं घर के भीतर ही हूँ।

पुलिस के साथ भेरा ऐसा ही सम्बन्ध था। ऐसी ही दसा में तीन बजे दिन का मैं काशी थ्रा पहुँचा। पुलिस की नजर बचाकर घर गया और फिर वहाँ से दादा के डेरे पर। रातिबहारी उस समय काशी में ही थे। किन्तु पुलिस की उस समय स्वान में भी हमारी गतिबिधि की कुछ भी जानकारी न थी। यादा से सलाह करने पर निश्चय हुया कि युरत प्रान्त के सैनिकों में भी विष्लय के विचार फेला देने चाहिए। श्रीर वंगाल को पंजाब के विद्वीह की खबर यहुत जरूद दे देनी चाहिए। प्रीचवीं दिसम्बर की बाट जोही जाने नगी, स्थोंकि पृष्णीसिंह से बातचीत हो जाने पर वंगाल को मेरा जाना निश्चित किया गया या। इस बीच प्रव में इस ताक में लगा कि काशी की खावनी में—वारकों में—किस प्रकार मेरी रसाई हो। दो-एक दिन के बाद प्रख्वार में पढ़ा कि प्रमेरिका से लौटे हुए गुख सिवस्त, तींगे में सवार हो, एक गांव में जा रहे थे। सन्देह करके पुलिस उन्हें गिरपतार करने को ते उनके पास से रिवाट इस दत्यादि प्रस्क वरामद सुल। किर पुलिस जब उन्हें गिरपतार करने को तैयार हुई तब तिक्कों ने गोली चलाई जिससे एक सिवाही बहुत पायस हो गया। वाद को माजूम हुआ कि ये किसी खबाने की लूटने गए थे। किन्तु इनकी 'होशियारी' की 'तारीफ़' करनी पड़ती है कि इन पर नजर पड़ते ही पुलिस को शक हो गया!

ध्यान देने की बात है कि इस मीक़ें पर गाँववालों ने पुलिस की सहायता दी थी। गाँववालों ने समका कि पुलिस भामूली उचक्कों और चोरों को गिरफ्तार कर रही है। बस, इसी घोले में भाकर उन्होंने पुलिस की मदद दी थी। इससे कुछ दिन बाद की एक घटना का हाल सुनिए। उस समय विष्लव की तैयारी का भण्डा फट चुका था। सारे पंजाब में घर प्यकड़ की धूम से विचित्र कीलाहल मचा हुआ था। पुलिस भाई ध्यारासिंह नामक एक सिक्ख युवक को विरक्तार करने की फिक में थी। एक दिन ऐसा हुया कि पुलिस का एक बुड़सवार एक युवक के पीछे बेतहाशा घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। इस दशा में वह युवक तीन मील के लगभग दौड़ा। घोड़े की दौड़ से बाजी मारने में वह ग्रसमर्थ होने पर या कि उसी के गांव-वालों ने प्राकर उसका रास्ता रोक लिया। प्रतमर में पुलिस के सवार ने धाकर बहुत दिनों से भागे हुए बासामी भाई प्यारासिंह को गिरफ़्तार कर लिया। गाँव-वालों को जब यह मालूम हुमा कि उन्होंने जिन्हें गिरएतार कराया है वह उन्हीं के गाँव के सुपरिचित और सभी के परमित्रय माई प्यारासिह हैं, तब उनके पछतावे का ग्रन्त न रहा। जो लोग कभी इन माई प्यारासिह से मिले हैं वे इनके चरित्र की मधूरता से ग्रवस्य मुग्य हुए हैं, ग्रौर उन सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका 'प्यारा' नाम सोलहीं घाने ठीक है। जैसे ये स्वभाव से नम्न थे वैसे ही ् इनके चरित्र से एक शान्त, समाहित संयत तेजका श्रामास मिलता था। गाँववाले

सचमुच इनके गुणों पर लट्टू थे और विधाता की मर्जी देखिए कि उन्हीं गुण-मुग्ध गौववालों ने मानो अपने हाथों अपने प्यारे को पुलिस के पंजे में फँसा दिया।

ग्रस्तु, पंजाब में गिरफ़्तारियाँ होने की खबर पढ़कर हम लोग किचित् विच-लित हुए, क्योंकि हम लोग हरदम यही सोचते रहते थे कि ऐसा बढ़िया मौक़ा तनिक-सी भूल से कहीं हाथ से न निकल जाय। इधर अपने दल के उपर्युक्त दो-एक लड़कों से हमने अपने निश्चित कार्य की बात कही। इस समय से हम लोगों ने और सब कानों से ब्यान हटाकर अपना सारा सामर्थ्य सैनिकों का मन परि-वर्तन करने की चेप्टा करने में लगा दिया। मैं एक दिन अपने एक महाराष्ट्री मित्र के साथ फीज की बारकों की ओर गया। हम लोग सीधे बारकों में नहीं गए, पहले छावनी स्टेशन पर पहुँचे । यह इसलिए किया कि यदि कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो, स्टेशन पर जाने से, बारकों में जाने की हमारी इच्छा उसे न मालूम . हो। स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम लोग रेल की पटरी के किनारे-किनारे बारकों की ग्रोर बढ़े। स्टेशन पर पहुँचने और वहां के लम्बे प्लेटफार्म को तय करने में साफ मालूम हो सकता था कि हमारा पीछा तो नहीं किया जा रहा है। श्रीर जब में रेल का पटरी के किनारे-किनारे चलने लगता थातव तो कुछ छिप ही न सकता था। फ़ौज की बारकों में जाते-माते समय किसी भी दिन हमारा पीछा नहीं किया गया। रेल की लाइन, फीज की बारक के पास से, प्रैण्डट्रंक रोड को काटती हुई चली गई है। ग्रैण्डटुंक रोड के मोड़ पर माकर हमने देखा कि दो ग्रवा सिक्ख. बारक से निकलकर, शायद बाजार की कीर जा रहे थे। हमकी अपनी और धाते देखकर दे लोग खड़े हो गए। मैंने इन लोगों से कितनी ही बातें पूछीं। कुछ प्रश्न ये है-- "अप कहाँ जा रहे हैं ? आपकी पलटन का क्या नाम है ? आपका हवलदार कौन है ? इस समय पलटन में कितने जवान हैं ? इससे पहले आप लोग कहां थे ? यहाँ से कही जल्दी बदली तो नहीं होनेवाली है? गोरों की वारकों में कितने सिपाही हैं? ग्रौर यहाँ की छावनी में आपको आए कितना समय हुया है?" इत्यादि । सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने मुस्काराकर पूछा—"ये बातें ग्राप क्यों पूछते हैं ? हम पर हमता तो न कीजिएगा?" तव हम लोग भी इसलिए खिलखिलाकर हैंस पडे कि जिसमें इस उच्च हास्य के अनन्तर इन लोगों के मन में हमारे किये हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ खटका न रहे। वे लोग अपने रास्ते लगे और हम धीरे-शीरे सड़क पर, बारकों के पास से होकर जाने लगे । बारकों में जाने की हमें हिम्मत

36 . बन्दी जीवन

न हुई। इतने में देखा कि एक घौर सिक्स सहक भी तरफ या रहा है। उससे हवलदार की यावत मूख तो बह वारक के एक स्थान की मोर अंगुली से इयारा करके हमरे वहीं जाने को कहकर चला गया। यब हमने सोचा कि शायर वारकों में याहरी मार्थों के जाने म्याने की रोक-टोक नहीं है। किन्तु किर भी वारक में किसी से कुछ भी परिचय न होने के कारण उस दिन वहाँ जाने की हिम्मत न हुई। हिन्दुस्तानी भीर अंग्रेजी फीज की कुछ यातें याच्य करके हम लोग जर हिम्मत न हुई। हिन्दुस्तानी भीर अंग्रेजी फीज की कुछ यातें याच्य करके हम लोग उस दिन यहते ही भी सोट पड़े । काशों में सिक्सों की पलटन देखने से मुक्ते उस दिन बहुत ही उसता हु इया मयोंकि जंगव में जाकर मेंने देख खिया या कि सिक्सों को वड़ी सरकात से उसी की की की सह साम की किस का सकता है। इक सिवा यह भी सोचा कि मदि यह पलटन यही कुछ दिन तक वनी रहे तो पंजाव से सिव्स नेताओं को यहां बुनाकर सहज हो काम कर जिया जाएगा। उस दिन मेरी एक यही कामना थी कि यह सिक्सों की टुकड़ो कुछ दिन तक और यहीं बनी रहे। इन दिनों की भी नेता की टुकड़ी एक स्थान पर बहुत दिनों तक न रहने पाती थी। यह टुकड़ी भी योड़े ही समय में, कितनी ही छाविनयों की सेर कर मार्द वी सीर कुछ यरीसा न या कि मार्ग कितनी ही साम दिन महा कर स्थान की साम मार्ग कि साम मार्ग कितनी ही साम मार्ग कि स्व करने का हुकम हो जान।

इघर दिसम्बर की पाँचवीं सारील आगई। यवासमय स्टेशन पर जाकरें देखा कि पंजाब येल घक-चक करती हुई प्लेटकामें पर धा गई। मन में तरंग उठीं कि हमारे विचलत की तैयारी के साथ इंजन का बहुत बना सम्बन्ध है, इसी से उसका प्रचंव देग देखकर मैंने सीचा कि माने पंजाब की सिप्तत का सामाचार तेकर वह पांगल की तरह दौड़ता आ रहां है। धा व पंजाब की विनगारियाँ इसी दमें बात मो बात में इस प्राप्त में भी फैल जाएंगी। किन्तु गाड़ी में पृथ्वीसिह के दर्शन न हुए। उनकी बहुत दूंडा किन्तु कहीं न देख पड़े। तब पंजाबियों पर बहुत कीच हुमा कि दन्हें वनत की कद मालूम नहीं। अब क्या किया आय? उन लोगों को दूंडता सहज काम नहीं है। आकर यादा को सब समाचार सुनाया। यह अनुमान किया गया कि किसी कारण से पृथ्वीसिंह का सही न पहुँच सके होंगे, इतिवर्ध में माले दिन फिर स्टेशन पर गया किन्तु आज का जाना भी व्ययं हुमा। तीयरे दिन जोने पर भी भेंट न हुई।

दादा से सलाह करके अब मैं बंगाल को चला गया। वास्तव में देला जाय तो दादा हो सारे उत्तर-मारतीय विष्वव-पन्य के मेता थे। तथापि, दल की पुरानी पढित के अनुसार, उन्हें अपना कार्यकलाप और भी दो-एक व्यक्तियों पर प्रकट करना पड़ता था। रासिबहारी पहले अन्यान्य सरस्यों की भौति दल के एक साधारण कार्यकर्ता है। थे। लेकिन वह भीरे-धीरे अपनी अद्मुत कार्यकुश्चलता से सबकी जानकारी से बाहर आश्चयंजनक रीति से संगठन करते रहे और एक दिन बहुत-से कार्मों का भार अपने अपने अपने कि तहीं के सम्मुल अकस्मात् प्रकट हुए। अस्तु, अब पंजाब का पर्व समाप्त करने के पहले बंगाल की चर्चों न छेडू-॥। इस सुत मुझ दे का विस्तार पूर्वी बंगाल की चर्नों से सेन सुत से तह तह सुत स्वा की सन्तिम सीमा से लेकर प्रव

पर जो यातचीत हुई थी उसका यहाँ पर उस्लेख करने से कुछ लाभ नहीं। उस समय भी सिक्सों के दल विदेश से भारत में चले था रहे थे श्रीर उनमें बहुतेरे लोग कलकता में कुछ दिन तक विधाम करके पंजाब को चले जाते थे। भैंने नेताओं के कहा कि इन विदेशों से श्राये हुए सिक्सों से संयोग स्थापित करने की विशेष रूप से चेट्टा की जिए हम से बात पर भी विचार किया गया कि श्रव बहुतज़द बमके गोले बहुत प्रियम समाने पड़ेंगे और उसके लिए श्रमी से तैयारी शुरू कर देनी चिहिए।

मन्त में हम लोगों के बहुत पुराने-किन्तू फिर भी 'नित-नए'- 'भारम-समर्पण योग' की चर्चा निकली। जब एक बार इसकी चर्चा निकल पहती थी तब फिर जल्द समाप्त न होती थी। मार्ग मले ही एक हो, और सब लोग एक ही भादर्श से प्रणोदित हों, तो भी वही एक वात, एक ही भाव, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कितनी ही नई रीतियों से विकसित होने की चेप्टा करता है। इसलिए एक भाव के उपासक होकर भी, उसी एक मार्ग के पिशक होने पर भी, हम लोगों के बीच परस्पर असंख्य स्थानों में मतभेद रहता था। गानेवाला सो एक ही है, किन्तु वही एक स्वरलहरी पाँच श्रोताश्रों के लिए कितने प्रकार की मुर्च्छना उत्पन्न नहीं कर देती! मेल तो काफ़ी रहता है, किन्तु बेमेल भी क्या कुछ कम रहता है? जिस भादर्श से प्रणोदित होकर हम लोग अपने व्यक्तिगत भौर समष्टिगत जीवन को नियन्त्रित कर रहेथे उस माद-स्रोत की तरंग यद्यपि एक ही स्थान से प्राप्ती यी तथापि उसने विभिन्न आधारों में अपनी विचित्रताकी महिमा को स्थिर रखा था। हमारे प्रादर्श सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों के भगड़ों में कितनी ही रातें दीत गई हैं, फिर भी उलकर्ने सुलकी नहीं हैं; एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कुछ समक्तर जब घर से बाहर निकल माता तब उथा की लालिया, मथिखले फूल की तरह, पूर्व क्षितिज में देख पड़ती थी। रास्ता चलते-चलते जब नीद से घलसाई हुई आँखों पर पलके गिरने लगतीं तभी मालूम होता था कि इतनी थकावट हुई है। रात बीतने से पहले ही इन केन्द्रों से हुट जाना पड़ता या ग्रीर सबेरा होने पर ग्रनेक काम करते हुए भी रात की श्रालोचना का प्रसंग दुवारा बातचीत करने के लिए मानो प्रतिक्षण भवसर ढूँढता रहता था; ग्रीर कमी-कभी दिन को काम-काण करते समय न जाने कव योग की वह भावना ब्राकर हम पर प्रमाव जमा लेती थी। इस प्रकार भाव और कर्म के मोहक आवेश में हमारा विचित्र जीवन व्यतीत श्रीर गठित होता जाता था ।

है। उन्होंने कहा, "म्राज ही दोपहर के बाद ममुक बाग में एक सिपाही माने-वाला है, तुम भाज वहाँ जाना"। यह भी सुना कि वह पलटन काशी से बदल गई है भीर उसकी जगह पर नई पलटन आई है। मैं दोपहर के बाद उसी बाग में पहुँचा। उस बाग में मुक्ते एक मित्र ले गएथे। मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि दल का परिचय इन लोगों के साथ किस प्रकार हुआ ? मित्र ने बतलाया कि "ये लोग बाजार में सौदा लेने प्राते थे; एक दिन छावनी की घीर जाते समय, रास्ते में घाते इन्हें देला। तब हम लोग भी इनसे बातचीत करते हुए शहर की तरफ लौट पड़े। रास्ते में वर्तमान युद्ध-सम्बन्धी बहुत-सी बातें भी हुई। हिन्दू-मुमलभागों मे सम्बद्ध बहुतेरी बातें भी हुई। हिन्दुबों की वर्तमान दुईना बीर अप.पतन की चर्चा करते-करते हम लोग बस्ती में था पहुँचे । इस प्रकार पहुने दिन जान-पहचान हो चक्ती पर उनका नाम-धाम पूछ लिया गया और कहा गया कि घापने जरूरी काम है इसलिए किसी दिन तकलीफ कीजिएगा। वम, उस दिन इतनी ही बातचीत हुई। इसरे दिन वे लोग फिर गगा नहाने के लिए बस्ती में प्राए। उस दिन हम लोगा ने उनको भपनी भीतरी बात कह सुनाई। वहुत कुछ बातचीत हो चुकने पर उन्हें समभागा गया कि वर्तमान युद्ध में, विदेश में जाकर विधमियों के मले के लिए प्राज देने की अपेक्षा स्वदेश में स्वधमं के लिए प्राण देना हजार दर्जे बच्छा है। इसका उन परबहत भच्छा भसर पडा। भासानी से काम बन गया। पनटन में जाकर भपने बेडेवालों से इस विषय की बातचीत करके वे भाज मिलने की भाने वाले हैं।"

कादी में बापस भ्राने पर दादा से जात हुमा कि काम मजे में होता जा रहा

40 बन्दी जीवन

उस दिन अपने जीवन में पहले-पहल अंग्रेजों की फ़ीजी बारक में सैने क़दम रखा था। इससे पहले इन फीजी बारकों के कितने ही अस्कृट रहस्य मन में न जाने कितनी बार कितनी ही सूरतों में देख पड़ते थे। आज उसी फ़ीजी बारक में बैठे रहने पर भी ऐसा लगता था कि मानो वे सब रहस्य हमारे आस-शस चक्कर काट रहे हैं। बीच-बीच में ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत पुराना सुख-स्वम्न यानो इस

छावनी की बारक में लिपटा हुआ है।

तम्बी बारक के बीच में बीहरी कतार में सिलसिले से चारणाहयां विछी हुई है। कोई तो चारणाई पर बैठा इधर-उधर की बात यार रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है मीर कोई किसी काम से बारक में आता-जाता है। हम लोग परिचित तिपाहियों से उमंग के साथ बातचीत कर रहे थे बही; किन्तु ममें एक ही साथ इर, समरज भीर धानव्य की विचित्र हलवल मची हुई थी। हमारे लिए मिठाई मांगी का जब ये इन्तजाम करने लो तब पहले तो हम लोगों ने इन्हें रोका कि अजी, मिठाई की चया जरूरत है, रहने भी दीजिए; किन्तु इनका घाषह देखकर प्रन्त में चुत हो जाना पड़ा। इघर जब मिठाई के आने में विलम्ब होने लगा तब बीच- बीच में सटका होने लगा कि जरूर कुछ-न-कुछ वाल में काला है। शायद किसी अजसर को हमारी खबर देने के लिए कोई दोड़ाया गया है। घोड़ी हो देर में भारत पास के सिणाहियों ने हमारी चारणाइयों पर आकर हमारे साथ बातचीत छेड़ दी। बारकों में हम लोगों ने धपने को राजपूत हाजिय बतलाया या। तिफ राजपूतों हो के लिए बनारस में एक स्कूल और कालेज या। वहाँ राजपूतों के सिया भीर बहाँ के लिए वनारस में एक स्कूल और कालेज या। वहाँ राजपूतों के सिया भीर बहाँ के लिए वनारस में एक स्कूल और कालेज या। वहाँ राजपूतों के सिया भीर कोई पड़ने न पाता था और न वहाँ के बोडिंग में ही रहने पाता या। अपने पूर्व,

परिचित सिपाही की बात के अनुसार हमने इन लोगों को बतलाया कि हम लोग जनत राजपूत कालेज के छात्र हैं। तिपाहियों हारा नाम-वाम पूछा जाने पर हमने बड़े तपाक से समर्रीष्ठह और जगतिंवह प्रभृति नाम बतला दिए। किन्तु मन में पुकुर-पुकुर होने लगी कि कही हमारा यसली स्वरूप प्रकटन हो जाय। यह बतलाने की जरूरत ही नहीं कि वहाँ पर हम लोग वंगाली लिवास में नहीं गए थे। हममें से एक के सिर पर तो साका था और दूमरे के सिर पर थी टोगी। पहनावा भी संयुक्त प्रात्वासियों जैता था। सुकते साका बाँबते न बनता था, इसलिए मैं अकतर टोगी से ही काम लेता था।

हमारे पूर्व-परिचित सैनिक ने एक हवलदार से परिचय करा देने का बादा किया। इस हवलदार से ये हमारी चर्चा पहले ही कर चुके ये और हवलदार भी हमारे प्रस्ताव के पक्ष में हो गया था। थोडी देर बाद हवलदार से हमारा परिचय हुमा। इसका नाम दिल्लासिह था। इसने हमसे कुछ फिमकते हुए बातबीत की भीर थोड़ी देर में यह कहकर कही चल दिया कि एक काम करके भाता हैं। दिल्ला-सिंह उसी समय से हमे कुछ भलान जेंचा भीर जब वह काम का बहाना करके खिसक गया तब मैंने डरते रदते पूर्व-परिचित सैनिक से घीरे से पूछा कि "दिल्लासिह पर पूरा भरोसा किया जाय ? कुछ खटका तो नहीं ?" तब उक्त सैनिक ने उसकी भीर से बेफिक रहने को कहकर उसे मला आदमी बतलाया। मैंने उस दिन भी यह बात किसी से नही छिपाई थी कि दिल्लासिंह मुक्ते भला भादमी नही जैनता। जस दिन दिल्लासिंह जब तक वहाँ लौट नहीं श्राया तब तक हर घड़ी-पल पर मैं अपने मित्र से कहता या कि "नयोंजी, अब तक आया नहीं, कही गया ?" धीर एक-दूसरे की ग्रोर देख-देखकर हम दोनों परस्पर मुस्कराते थे। जो हो, हमारा सन्देह जाता रहा, उस दिन तो दिल्लासिह दुवारा लौट श्राया । उस दिन मामुली बातचीत करते-करते शाम हो गई, फिर हमसे एकान्त में बात करने के लिए दिल्लासिंह उस पूर्व-परिचित सिपाही को लेकर हमारे साथ-साथ बारक के बाहर चला ग्राया । दिल्लासिंह ने हमारे प्रस्ताव को मान लिया और कहा कि हम बारक के कुछ भ्रन्य सिपाहियों से भी बातचीत कर रखेंगे। दिल्लासिह के लौट जाने पर भी पुर्व -परिचित सैनिक महोदय और भी थोड़ी देर तक हमारे पास वने रहे । अव दिल्लासिंह के ऊपर हमारे शक करने पर इन्होंने हमसे फिर उसकी म्रोर से वेसटके रहने को कहा। तब यह सोचकर मन में धानन्द हुमा कि चलो, एक हवलदार ता

दल में भा गया। इस रीति से इस फ़ौजी बारक में हमारा आवागमन भारम्म हुमा भीर एकाम महीने के भीतर हम यहाँ कम से कम दस-वारह बार प्राए-गए। इन सिपाहियों में से कुछ लोग सहर में हमारे डेरेपर भी भाए थे भीर तब, हम लोगों ने भी इन्हें हर मतंबा रसगुल्ला भ्रादि कई प्रकार की बंगाली मिठाई खिलाकर सुन्न किया था।

सालूम होता है कि समुचे भारत में ऐसा एक भी शहर न था जहाँ स्वदेशी धान्योतन घीर वम के गोने के दल की बात किसी को मालूम न हो। हम लोगों ने घन सिपाहियों को धपने घर बुलाकर वम के गोने, रिवाल्वर घीर मोजर पिस्टल धादि के दर्जन कराकर विश्वास करा दिया कि वास्तव में हम लोग भी उल्लिखित दल के सदस्य हैं। इस प्रकार कुछ दिनों तक धावा-आही होने पर इनको बतलाया गया कि पंजाब की फ्रीज में भी विष्यव की तैयारी थोरों से हो रही है। इन लोग खब्बी जानते थे कि इन लोगों के भेद की सारी बातें मुना देने ते क्या धनयं ही सकता है, क्योंकि इन लोगों के भेद की सारी बातें मुना देने ते क्या धनयं ही सकता है, क्योंकि इन लोगों के जिरए यदि सरकारी पक्ष को हमारी गदर की तैयारी का तिनक भी पता मिल जाता वो पंजाब का सब किया-कराया मिट्टी में मिल जाता। किन्तु इनसे दुराव रखने में भी वो सुभीता न या, जब इनसे कहा गया कि "यदि हमारी बातों पर विश्वास में भी वो सुभीता न या, जब इनसे कहा गया कि "यदि हमारी बातों पर विश्वास न हो तो तुम धपने किसी आदभी की कुछ दिनों के लिए पंजाब भेज थो, हम उन रिजोटों से इसकी जान-पहचान करा देने जिन्होंने कि प्रस्ताब को मान निया है।" तब हमारी बात पर इन्हें बहुत कुछ विश्वास हो गया। इस प्रकार धीरे-धीरे तीन-चार हवलवारों छीर दियादियों से हमारा परिचय हमा।

हम लोग क्यादातर द्याम को या बेंधरा हो जाने पर बारकों में जाते वे किन्तु हो एक बार दिन को दोगहर के बनत भी जाना पड़ा है। इसी प्रकार एक दिन हम दो व्यक्ति बारक के समीप घने पेत्रों की ख़ोह मे बाट जोड़ रहे थे घोर हमारे बोच मा एक व्यक्ति बारक में दो-एक सिपाहियों को बुलाने गया था। वेर तक राह देखने पर भी जब हमारा खायी नहीं लौटा तब हम लोग दुनित हो गए घोर हर लगने लगा कि कहीं नोई विपत्ति तो नहीं था गई। तब तो फिर यही इस प्रकार, प्रतीक्षा करना भी गुनितसंगत नहीं । किन्तु धपने साथी को ही किस प्रकार छोड़कर चनहें हैं ऐसी-ऐसी बहुतेरी वातों पर हम सोच-विचार करने लगे। उरसी हम लोगों को सुबलात या किन्तु इस से मारे हम सोच-विचार करने लगे। उरसी हम लोगों को सुबलात या किन्तु इस से मारे हम सोचे की हम से सुबलात हम हम हम हम सोच

विश्वास है कि विपाद की तनिक-सी भी कालिमा हमारे चेहरे पर नहीं आने पाई। भौर हम ही बारक में कितनी ही बार आए-गए हैं, किन्तु खटके ने एक भी बार साथ नहीं छोड़ा, फिर भी हम प्रत्येक बार साफ निविध्न लौट घाए। लौटने पर सोचते थे कि चलो, आज का दिन तो निविध्न व्यतीत हुआ; किन्तु फिर भी कई बार बारकों में ग्राना-जाना पड़ा। जो हो, देर तक बाट जोहने पर भी जब नित्र महोदय न लौटे तब सोचा कि क्या सचमुच बाफ़त ने घेर लिया! फिर सोचा कि हम लोग बंगाली हैं, हाय में टोपी और साफा है, बारक के पास ही वेड की छौह में हम मले बादमी के लड़के बैठे हैं, इन घने पेड़ों की क़तार के पास से ही ग्रीण्डट्रंक रोड गई है. जो कोई हाकिम-हुक्काम हमें यहाँ पर इस दशा में वैठा हुआ देख ले तो क्या समभेगा ? हम ऐसी ही उधेड़बुन में थे कि । मित्र महोदय को दो सिपाहियों के साथ अपनी और आते हुए देखा। अतः हमारे सिर से वडा आरी बीमा-सा उतर गया। इसके पश्चात् इस बारक के पास दो-एक बार सबेरे के समय भी श्राया है, उस समय सिपाही लीग परेड पर कवायद करते थे। अपने ही परिचित एक हवलदार को सेना-परिचालन-कार्य करते देखकर ऐसा तगा कि रेजिमेंट मानो हमारी ही है, हमारे उद्देश्य की सफलता के लिए ही मानो यह सारी तैयारी की जा रही है। सामने से दो-एक अंग्रेज ग्रकसर घोड़े पर बैठे हुए निकल गए, किन्त किसी ने हम लोगों की थ्रोर ध्यान नहीं दिया। उस समय तो किसी के मन में रत्तीभर भी सन्देह न था।

एक दिन की वात का मुक्ते खूब स्मरण है। उस समय पंत्राव का दुवारा चक्कर लग चुका था। विश्लव की तैयारी पूरी होने को थी। एक दिन उन्हों घने पेड़ों के नीचे बैठकर, गारों की फ़ीजी बारक के विलक्षल ही समीप, श्रंप्रेजों के ही राज्य की उलट देने के लिए कंसी भीपण गुन्त योजना की गई थी। उस दिन कोई तीन हवलदार शौर नाग्य हवलदार तथा फुछ सिपाही, शाम होने पर, उन्हीं पेड़ों के नीचे एकन हुए। हम लोग भी तीन व्यक्तिय । इन पेड़ों की कतार के एक श्रोर तिल की पटरी है भीर दूसरी भोर है येंग्डर्ड्क रोड। इसी भ्रंपड्रंक रोड के बाल में मोड़ा-सा मंदान ओड़कर सेना की वारक हैं। कुछ विपाही सहक के किनारी पड़ों की श्रोट में इसलिए बैठे हुए थे कि यदि किसी को उस श्रोर श्राठ देले मयवा ऐसा ही कुछ भीर खटका हो तो उसी दम हम लोगों को सावधान कर हैं। हम लोग भी यदासम्भव बृक्षों की भीट में बैठकर प्रासन्न-विदोह का दिन, समय श्रीर

भन्यान्य छोटी-मोटी बातों पर विचार कर रहे थे। बीच-बीच में ये लोग शंकित-'चित्त से इपर-उघर देख लेते थे। उस दिन मानो कई युगों की संचित काल्पनिक बीर पूर्तियाँ, कलेवर धारण करके, उस घँचेरे में परछाई की तरह हमारे मारे देख पड़ी थीं। सन् 1857 के गदर के पश्चात् फिर उसी तांडव नृत्य की जंगी तैयारी का विचार करके देह और मन सचमूच ही पुलकित और रोमांचित हो रहे थे। पलटन के लोग बड़ी ही आन्तरिकता के साथ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार घने पेड़ों के नीचे गुप्त रूप से हम लोगों को सलाह करते समय, यदि सिपाहियों में से ही कोई जाकर यपने ऊँचे अफ़सरों को इसकी इलिला दे बाता तब तो कोर्ट मार्शन में इन सबकी जान के निए बड़ी मुसीबत पड़ती। यही कारण था कि उस दिन पेड़ों के नीचे आकर वे लोग इस प्रकार चौकतने थे। किन्त 'मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि इस प्रकार की तैयारी में छिपने-छिपाने का भाव बड़ी बातानी से ताड़ निया जाता या और इसीनिए मैंने वसीं की बोट में क्स प्रकार छिपने के उद्योग का निरोध किया तथा इस प्रकार संदिग्ध भाव से बार-बार इघर-उघर ताकने को भी मना किया। हम लोग कहीं भी जब इस प्रकार सलाह करने के लिए आपस में एकत्र होते ये तब इस बात पर हम सबका सदा ही ध्यान रहता था कि सहज-सरल भाव ही हममें बना रहे; किसी प्रकार की चंचलता न धाने पाए। किन्तु उस दिन मना कर देने पर भी जब सिपाहियों ने मेरी बात न मानकर इस तरह चौकन्ने रहने में ही मला समका तब मेरे मन में यही प्राया कि ये लोग यों ही भीले भाव से शीर श्रत्यन्त श्रायह की प्रेरणा से यहाँ चले श्राए हैं; इस विप्लव की तैयारी में ये जी-जान से शामिल हैं और इस तरह हमारे पास धान-जाने में अपनी जान की जोखिम में समभते भी हैं लेकिन-'भोखली में सिर :दिया तौ मुसल की चोट का डर ही क्या ?' ऐसी भावना से ही ये लोग हमारे पास धाने और विम्लव की तैयारी की सलाह करने में हिचकते नहीं। इस तरह वे न जाने कितनी बार हमारे पास आए होंगे।

इघर तो फ़ीजो नारकों में पहुँच हो गई और उपर बंगाल से लौटने पर कुछ ही दिनों में, ममेरिका से लौटे हुए एक महाराष्ट्री युवक के ब्रा जाने से, पंजाब के साथ और भी घना सम्बन्ध फरने का नया जरिया मिल गया। इच महाराष्ट्री युवक का नाम विगले था। इनका पूरा मराठी नाम इस समय मुझे याद नहीं। - स्वदेश को वापस आते समय इन्होंने जहाज पर ही निक्यक कर निया था कि पहते बंगाल के विष्लवपन्थी दलका बंगालमें पता लगाएँगे, तब पंजाब जाएँगे। कलकत्ता में बिप्लव दल के कई लोगों से इन्होंने भेंट की, इससे पंजाब में विप्लव की तैयारी होने की बात कलकत्ता-भर में फैल गई। इघर इनके कुछ मित्रों के साथ हमारे दल का भी सम्बन्ध या और इसी नाते पिंगले हमारे दल में था गए। हमारे दल में थाते ही ये सीधे काशी भेज दिये गए। पिंगले ने कलकत्ता में बहुत लोगों से बमगोले माँग थे। उस समय समुचे बंगाल को प्रधानतया हमारे केन्द्र से ही बमगोले मिसते थे। श्रतएव बमगोलों के लिए हम लोगों से पिगले का बना सम्बन्ध हो गया।

काशी में इन्हीं दिनों हमारे मन में यह आशंका ही रही थी कि शायद श्रव हमारा सम्बन्ध पंजाब से जुड़ना कठिन हो जाय; न्योंकि पांचवीं दिसम्बर की पथ्वीसिंह कासी मानेवाले थे, किन्तु न तो उनके दर्शन हुए भीर न पंजाब का ही समाचार मिला। ऐसे अवसर पर पिंगले के मिल जाने से ऐसी प्रसन्तता हुई मानो कुबेर का घन हाय लग गया हो। पिंगले के बा जाने से हम लागों को सचमूच बड़ा धासरा मिल गया। इनकी देह समुन्तत और बलिण्ड थी, खूब गोरा रंग था और इनकी श्रांकों तथा चेहरे से सुतीहण बुढि फलकती थी। इस बुढिमत्ता ने उस दिन हमारे मन में लास जगह कर ली थी। इन्हें देखने और इनसे वातचीत करने से हम लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि इनके हायों हमारे कई काम सिद्ध होगे.. किन्तु सच तो यह है कि मनुष्य को पहचान लेना बढा कठिन काम है।

मनव्य जीवन का आदर्श कैसा हो-इस सम्बन्ध में पिगले के साथ बहुतेरी बात होते-होते न जाने किस तरह गीता की चर्चा खिड़ गई और उस समय जब उन्होंने गीता के कुछ क्लोक पढ़कर सुनाए तब हम लोगों को ज्ञात हुमा कि गीता इन्हें कण्डस्य है। उन्होंने स्वयं कहा कि 'जब हम साधु हो गए ये तब प्रठारहों श्रद्याप गीता मुखात्र थी। इस पर उनके जीवन का थोड़ा-बहुत पिछला इतिहास जानने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने कोट इत्यादि उतारते-उतारते विस्तार-पूर्वक बतलाया कि वह किस प्रकार साधु होकर भारत के विभिन्न स्थानों से विवरते रहे, फिर किस तरह मैंकैनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बमेरिका गए

श्रीर वहाँ इस विप्तवदत्त में भर्ती हो गए।

पिगले के जीवन की पिछली बातों का आज मुफ्ते ठीक-ठीक स्मरण नहीं।
माज ती इतना ही याद पड़ता है कि साखु होकर उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की यौर फिर समेरिका के मैंकेनिकल इंचीनियरिंग कालेज में पवते समय वहाँ के दिल्लव दल में सम्मिनित हो गए थे; किन्तु यह नहीं सासूम कि वह किसीबए साधु हुए जीर बयों इंचीनियर हुए सीर इसके परचाल किस तरह गररगार्टी में शामिल हुए ? बायद स्वयं पिगले ने भी इस विषय में सौर कुछ नहीं बतलायाया। इस सम्बाय में जो बाते मुक्ते कहनी हैं, उनमें से बहुतेरी दार्स साज स्मृति में

क्ष अध्याय में जो बात मुफं कहना है, जनमें से बहुतेरी बात माज स्पृति में पूमिल होगई हैं, इससे सावय कुछ बातें लिखने से रह वारों। ऐसा लगता है कि इस भूत जाने और याद रहनेने साथ हगारी प्रकृतिका बना सम्बन्ध है। हमारे स्पृतिपट पर कितनी ही बड़ी-बड़ी बीजें छोटा रूप यारण कर लेती हैं और छोटी लीजें बड़े रूप में झा जाती हैं, फिर बहुतेरी बातों को न जाने हम किस तरह भूल ही जाते हैं। इसका कारण यह माजून होता है कि जो बात हमारे स्वमाय के अनुकृत है, जिसका हमारी प्रकृति से बेल मिलता है वह बाहे कोई यारण हो या कोई जातिका मत अधना बाहे कुछ और हो, वह तो हमारे बेलन व्यवत प्रवचितन में भी स्पृतिपट पर चित्र को गाँति अपने झाप खिल्द हो जाती है। परन्तु जो बात हमारे स्वमाय के, प्रतिकृत होती है उसे या तो हम भूल जाते है या केवल सण्डन चरने कित हमारे स्वमाय के, प्रतिकृत होती है उसे या तो हम भूल जाते है या केवल सण्डन चरने कित हमें सहायता मिलती है वर्ने भी हम अपनी ध्वस्या बीर अभिजाता के अनुकृप याद रखते हैं।

पंजाब की कथा 47

मुक्ते याद आता है कि अण्डमन दीप में रहते समय एक दिन रामेन्द्र बाबू की 'विचित्र प्रसंग' नामक पुस्तक पढ़नेसे विलकुल इसी ढंग के श्रनेक प्रकार के विचार मन में गम्भीर भाव से फैल गए थे और उनको मैंने अपनी नोट-बुक में लिख रखा था। उन्हें में उपेन्द्र दादा (उपेन्द्रनाथ वनर्जी जो कि 'युगान्तर' के सम्पादक थे श्रीर जिन्हें ग्रसीपुरवाले मामले में काला पानी हुगा था) की प्रायः दिखलाता या भीर वह उनकी तारीफ करते तो इससे मन में बड़ा ग्रामन्द होता या। अन्डमन की बातें जहीं लिखी जाएंगी वहीं बतलाया जाएगा कि मेरी वह नीट-बुक किस तरह मप्ट हुई !

हमने पिंगले को दी एक दिन काशी में ठहराकर पंजाब भेज दिया। उनका अनुरीय था कि पंजाव में हम उनके पास बेहिसाब बमगीले भेज दें, अतएव उनसे कहा गया कि गोले तो भेजे जा सकते हैं किन्तु एक-एक वसगीने के बनवाने में सीलह रुपए के लगभग खर्च बैठता है, इसलिए रुपए की मदद मिले बिना बेहिसाब समगोलों का भेजा जाना कठिन है। इनसे पृथ्वीसिंह भीर करतारसिंह की भी चर्चा कर दी गई। अब रुपए लाने और पंजाबियों का कच्चा हाल जानने के लिए र्निगले पंजाब की गए । पिंगले के पास इनके कुछ साथियों का पता-ठिकाना था। लगभग एक हुक्ते में ही ये काशी लीट बाए। बन रासविहारी की पंजाब-यात्रा में भी कुछ रोक-टोक न थी। किन्तु उनके जाने के पहले मैं एक बार फिर पिमले के

साथ पंजाब हो भाया ।

दिसम्बर महीने के एक खबेरे खासी ठंड पड़ रही भी जब मैं साधारण हिन्द-स्तानी के लिवास में पिंगले के साथ धमृतसर पहुँचा। मैं तो पंजाबी भाषा बील न सकता था किन्तु विगले को इसका अभ्यास था। हम लोग एक गुरुद्वारे में जाकर ठहरे। यहाँ पर पिगले ने एक पंजाबी मुसिया से मेरा परिचय कराया। इनका नाम मुलासिह था।

मलासिंह बंघाई के पुलिस विभाग में गौकर रह चुके थे और वहाँ पर भी पुलिस के हड़तालियों के मुलिया बने थे। इस बार उन लोगों से भी भेरा परिचय हुपा जो कि पिनांग में नौकर रहे चुके थे। इस समय मैंने बहुत से देहाती सिक्तों हुआ ना (अ रिकार ने साम क्षित का । ये अधिकतर किसान या मजदूर ये, किन्तु ये भी की यहा आवण्यात वर्ज देश का काम करने के लिए मतवाले हो रहे थे। सिक्स सम्प्रदाय की ऐसी ही शिसा-दीशा है। इनमें से बहुतेरों की देह खासी गठीली और कसी हुई थी।

48 , वन्दी जीवन

इस बार मैंने मूलासिह को एक केन्द्र बनाने की मावस्यकता भली-मांति समभाई मौर इसके मनन्तर इन्हीं ने केन्द्र का भार भ्रहण किया। किन्तु पदि पे केन्द्रपति न बनते तो बहुत मच्छा होता।

पंजाव के विभिन्न स्थानों से थाये हुए कार्यकर्ता लोग इस समय हाय में कुछ काम न होने भौर खाने-पहनने का सुभीता न रहने के कारण कुनमना रहे थे और इनमें से बहुतों के दिल में एक तरह से असन्तोप की आग धधक रही थी। इसका दायित्व प्रधानतया मूलासिंह पर ही या । ये सब लोग जी लगाकर देश का काम करने के लिए प्र-दूर से घर-द्वार और अपना काम-काज छोड़कर प्राये हुए थे। इतमें से कोई भी जीविका के लिए कुछ उद्योग नहीं करता था और उस समय जैसी दशा थी उसके लिहाज से उद्योग करने का कुछ सुभीता भी न था। यदि दो रोटियों के लिए शाम-सबेरे नेताओं से तकाजा करना पड़े तो ऐसी स्थिति में काम करने में सचमुच सभी का चिढ़ जाना सम्भव है। बेचारे ये सभी लोग गुरुद्वारे में हो रहते और पास के होटल में खाते थे। अपने यहाँ देश का काम करने की इस दशा में भक्सर इस तरह की मामली छोटी-छोटी बातों ने बहतों के दिलों की दुलाया है और इसके फलस्वरूप कई प्रवसरों पर बहुत-मुख यनथें भी हुए हैं। इससे कई बार यह विचार आता है कि जब तक गांठ में काफ़ी रकम न हो तब तक दूसरों की दी हुई रोटियों के भरोसे देश का और दस भाइयों का कार्य करने को तैयार होना ठीक नहीं। फिर यह भी देखा है कि प्रार्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने की चेच्टा में प्रायः भर्योपार्जन करना ही मुख्य काम हो जाता है भीर तन-मन से देश का काम न किया जाय तो प्रायः कुछ भी नहीं होता । इसके सिवा काम न रहने से भी बहत से दल नष्ट हो चुके हैं। इस समय पंजाब में उपयुक्त नेता न रहने के कारण वहां बहुतेरे कार्यकर्ता हाम पर हाथ रखे बेकार पहें थे, काम न किया जाने के कारण देश चौपट हो रहा था और मजा यह कि काम करनेवालों की खोजने पर भी काम न मिलता था। रासबिहारी ही एक ऐसे 'नेता' थे जिन्होंने इस उतावले जनसंघ को कुछ परिमाण में मुनियन्त्रित कर लिया था। मैंने भी इस गोलमाल को सुघारने की भरसक कोशिश की थी। मुलासिह से मुक्ते सालुम हुआ कि विद्रोह होने पर बहुत-धी रेजिमेंटों ने देशवासियों के अनुकूल हो जाने का बचन दिया है। जिन पलटनों में इस समय तक भ्रपने भादमी नहीं भेजे गए थे उनकी मैंने एक फेहरिस्त बनाई ग्रौर विभिन्न प्रदेशों से ग्राये हुए पंजाबी कार्यकर्ताग्रों को

उल्लिखित पलटनों में भेजने की व्यवस्था की ।

मूलासिह से भेरा परिचय कराके पिगले धन्यान्य परिचित सिक्छों की तलाझ में 'मुक्तसर' के मेले को गए । इस मुक्तसर के भेले का थोड़ा-सा श्रद्भुत इतिहास

पाठकों को सुनाए बिना मुक्तसे नही रहा जाता ।

एक बार 'मानन्दपुर' के किले में गुरु गोविन्दसिंह ग्रपने परिवार श्रीर श्रन्यान्य लोगों के साथ तत्रु मुसलमान सेना द्वारा घेर लिये गए। यह घेरा लगातार सात महीने तक रहा । घेरे के कारण दोनों बल-जो किले में घिरे हुए थे, श्रीर जो लोग बाहर से घेरा डाले हुए थे-वहत ऊव गए। मुसलमानों की और से बार-बार गुरु से 'भ्रानन्दपुर' छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव किया गया किन्तु गुरु ने इसे नहीं माना । गुरु को इस प्रस्ताव पर किसी भी तरह राजी न होते देख, बाहर जाने की इच्छा से कुछ सिक्लों ने गुरुजी की स्त्री गुजरी की यहाँ से हट जाने के प्रस्ताव पर राजी कर लिया, किन्तु गुरु गोविन्दसिंह इतने पर भी अपने निश्चय से विचलित न हुए। भूल के कारण बहुतेरे सिक्ख अधीर हो रहे थे। पेट की ज्वाला के कारण इस समय वे गुरु की बाजा टालने पर उतारू हो गए। तब गुरु गोबिन्दिंह ने कहा-"तुम लोग अवतक सिक्ल गुरु के आथय में थे, किन्तु अव भूख के मारे वेचैन हो; गुर का बानय उल्लंधन करके रात्रुधों के हाथ में बात्म-सम्पंग करने जा रहे हो। इसमे सिवल गृह की कोई जवाबदारी नहीं है। मतएव इसके लिए 'बे-दावा' लिखकर चाहे जहां चले जामो ।" भौर सब सिक्स सो इस प्रकार 'बे-दाबा' लिखकर गर को वहीं छोडकर चलते हुए किन्तु चालीस सिक्खों ने गुरु का साथ महीं छोड़ा। प्रस्त में गुरु गोविन्दसिंह को भी यह स्थान छोड़ना पड़ा भीर शम के पीछा करने पर वे झनेक स्थानों में बचाव के लिए दौड़-भूप करने लगे। किन्तु सन चालीस सिनसों ने किसी भी दशा में गुरु का साथ नहीं खोड़ा। इस प्रकार धमते-फिरते हुए गुरु गोविन्दसिंह जब मद्र देश में पहुँचे तब उन 'वे-दाया' सिन्दों में से बहतों ने बाकर गुरु से मेंट की। श्रव इन्होंने श्रव से सन्वि करने के लिए गुरुती से बहुतारा प्रानुरोध किया। इस पर गोनिन्दसिंह ने कहा—"जो तुम चाहो तो यह निसंकर चले जा सकते हो कि हम सिक्स नहीं हैं।" तम हम सिक्स नहीं हैं। यह यात निवकर और वह पत्र गुरुवों को देकर चालीस सिक्स चले गए। किन्तु इस संकट के समय श्रीगृह को छोड़कर चले जाने के कुछ ही देर बाद उन लोगों के मन संबद्ध के समय जानुब का जान में बड़ा पद्धतावा हुया। इधर 'बिदराना' नामक तालाव के समीप राष्ट्र-दल ने फिर गर्द

गोबिन्दसिंह पर हमला किया । घोर संग्राम करते-करते गुरु ने देखा कि किसी ग्रोर से एक दल ने प्राकर शत्रु-पश पर घावा बील दिया है। गुरु गीविन्दसिंह की समक में न माया कि इस विपत्ति के समय में हमारी सहायता करने यह कौन मा पहुँचा है। इन नए आये हुए योढाओं की मार के आगे मुसलमान तो डीले पड़ गए परन्तु ये सब बोड़ी देर युद्ध करके प्रायः सभी जुक्त गए। इस युद्ध में एक मुसलमान के बह्लम से निहत एक व्यक्ति की लाग उठाकर देखी गई तो वह लाश एक स्त्री की निकली इसका नाम माई भागो था। इसीकी सलाह भीर भेरणा से 'बे-दावा' ( सिक्सों ने प्रपत्ती भूल को सुपारने का मार्ग डूंड निकाला था। युद्ध का मन्त हो चुकने पर गृह गोविन्दिसह रणभूमि में लेटे हुए प्रस्पेक मृत सिक्स के पास जाकर उसके घुल में लिपटे हुए भुँह को पोंखकर वैसे प्यार भौर ग्रादर का व्यवहार कर रहे थे जैसाकि पिता अपने पुत्र का करता है। अन्त में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति में उस समय तक प्राण थे। इसका नाम महासिंह था। महासिंह के मस्तक को प्रपत्नी गोद में रखकर भीर उसके सिर पर हाय फेरते फेरते गुरु गोविन्दसिंह ने पछा-"महासिह, तुम क्या चाहते हो ?" महासिह की श्रीकों में प्रीस भर प्राए। उसने कहा-"मैं यही चाहता हैं कि हम लोगों के उसपत्र को फाड़ डालिए जिसमें इस लोगों ने लिख दिया या कि हम लोग सिक्ख नहीं हैं।" घव गुरुजी ने समका कि इसरी भीर से बन्नु पर किसने हमला किया था। गुरुनी ने देखा उन चालीसों सिनसों ने रणक्षेत्र में प्राण दे दिए हैं। लाशों में उन्होंने स्त्रियों की भी लाशें देखीं। मा 'सिक्ख महीं' वाला पत्र गुरुजी ने फाड़कर फेंक दिया। महासिंह भी महानिद्रा में मान हो गया। वहाँ पर जो सोग उपस्थित थे उनसे गुरु गोविन्दसिह ने कहा कि 'जिस खालसा' में ऐसे महाप्राण हैं वह बाससा सहज ही नष्ट नहीं होगा। जहां पर एक भी मनतपाण ग्रात्माइति देता है वह स्थान पवित्र हो जाता है यहाँ पर तो इतने अधिक महाप्राण व्यक्तियों ने प्राण दे ठाने हैं, इसलिए इस स्थान का नाम 'मुक्तसर' हुमा और यहाँ के तालाब में जो कोई स्नाल करेगा, वह मुक्त हो जाएगा । इस प्रकार मुक्तसर-मेले की उत्पत्ति हुई । यह सिक्खों का महामेला है । यहां पर हर साल एक लाख से थांवक सिक्खों का जमाव होता है। सिक्खों के प्रत्येम उत्सव के साथ ऐसे एक-न-एक अपूर्व इतिहास की कथा संलग्न है और हरेक एक सिक्स का ऐसे उत्सव और उमग के बीच लालन-पालन होता है तथा ऐसे ही वातावरण में बहु मनुष्य बनता है। मेरी समझ से तो सिबस जाति भारत की

पंजाब की यात्रा 61

एक अपूर्व वीर जाति है।

पिंगले जिस समय 'मुनतसर' के मेने से लौटकर आए उस समय करतार्सिंह, भ्रमरसिंह मादि सभी गुरुद्वारे में उपस्थित थे। मुक्ते देखकर करतारसिंह वहत ही प्रसन्त हुए और पूछा कि "बोलो, रासविहारी कव ग्राएँगे ?" मैंने कहा-"वस. भव उन्हीं का नम्बर है; यहाँ ठहरने के लिए कुछ इन्तजाम ही जाए ग्रीर ग्रापका काम भी तनिक सिलसिले से होने लगे, यस फिर उनके आने में देर नहीं।" इस समय मैंने करतारसिंह को केन्द्र की आवश्यकता विशेष रूप से सममाई और यह भी कहा कि केन्द्र का मार मूलासिंह ने ग्रहण कर तिया है। रासविहारी के लिए श्रमृतसर भीर लाहौर में दो-दो किराए के मकान लेने की कह दिया। इन सारी मातों के सम्बन्ध में दादी ने मुकसे पहले ही कह रखा था, एक ही समय में विभिन्त स्थानों पर कई मकान अपने अधिकार में होने चाहिए। अत ऐसा ही किया गया। धमृतसर का मकान तो मैंने ही देखकर पसन्द किया। लाहीर में मकान लेने के लिए इसरा आदमी भेजा गया । पंजाब की उस समय की दशा का हाल करतारसिंह से मुनकर मुक्ते बहुत कुछ आशा हुई। मैंने सीना कि इस बार सचमुच कुछ कहने लायक काम हो रहा है। इस समय सिक्झों का एक पौर दल धमृतसर में धाया। यह दल ध्रमेरिका से लौटकर बाया था इस दल के कुछ नेताओं को मैंने देखा। इनमें एक तो इतने सूढे थे कि उनके गालों में भुरिया पड़कर लटकने को थीं। मेरा हसाल है कि ये वहीं बुद्ध पुरुष थे जिन्होंने बाद में अण्डमन टापू में भी वड़े तेज के साथ के अपनी थोड़ी-सी शैप आयु विताकर साठ या सत्तर वर्ष की अयस्था में उसी द्वीप में जीवन को विसर्जित कर दिया। इस बुढापे में भी इन्होंने घण्डमन में हडतालियों के साय हड़ताल करने में कभी पीछे पैर नहीं रखा। इस दल का कोई व्यक्ति उस समय अपने घरन पहुँचा था। अमेरिका ते भारत में प्राकर अमृतलर में ही ये लोग ठहरे थे। इन्होंने अपनी गाडी कमाई में से हम लोगों की पाँच सौ रुपए दिए थे। इत दिनों करतारोंसह अद्मुत परिश्रम कर रहे थे। वे प्रतिदित साइकिल

इन दिना करतारासह अद्भुत पारश्रम कर रह या व आतीदन साइकिल पर ग्रंतकर देहात में लगभग चालीस पचास भीन का चक्कर लगाते थे। ग्रंति-गाँव में काम करते को जाते थे। इतना परिध्य करने पर भी वे यकते न थे। जितान हो वे परिध्यम करते थे उतनी हो मानो उनमें फुर्नी धाती थी। देहात का चक्कर लगाकर झव वे जन पल्टनों में गए जिनमें कि काम गही किया गया था। इन लोगों के काम करने का ढंग इतना कच्चा था कि इससे इस समय इनमें से बहुतों की

गिरपतारी के लिए वारंट निकला। करतार्रांबह को गिरपतार करने के लिए इस समय पुलिस ने एक गाँव को जाकर घेर लिया। उस समय करतारसिंह गाँव के पास ही कहीं भीजूद थे। पुलिस के ब्राने की खबर पाते ही वे साइकिल पर सवार हो उस गाँव में ही धागए ! पुलिस उन्हें पहचानती न थी । इस मतवा करतार-- सिंह इसी प्रसीम साहस के कारण साफ बच गए। यदि वे ऐसा न करते तो संग-यतः रास्ते में ही पकड़ लिए जाते ।

इस समय रुपये-पैसे का लंबें इतना अधिक बढ़ गया था कि अब दान की रकम से काम न चतता या इसलिए भव वे कुछ-कुछ ढकैती करने के लिए विवस हुए । बाद में मालूम हुम्रा कि मुलासिंह भला बादमी न था, इसने दल का रुपया-पैता भी हड़प लिया। जिस समय ये वातें मासूम हुई उस समय सुवार का कोई जपाय नहीं था । वयों कि जहाँ तक मुक्ते स्मरण है, वह इसके थोड़े ही,दिन बाद नशे की हालत में मीध्र ही गिरपतार कर लिया गया। इसके सिवा व्यक्तिगत प्रमृता के कारण उसने एक भादमी के यहाँ उकती भी कराई थी।

सभी बहे-बहे धान्दोलनों में देखा गया है कि साधु धौर महान् चरित्रवान् पुरुषों के साथ कुछ नर-पिशाच भी दल में भा मिलते है। यह झान्दोलनों का दौप नहीं है, यह तो हमारे मनुष्य-चरित्र का ऐव है। शायद लेनिन ने भी कहा था कि प्रत्येक सच्चे बोलशेविक के साथ कम से कम उन्तालीस बदमाश भीर साठ मूर्ल उनके दल में मिल गये थे। अर्थर मैंने श्रद्धेय शरच्यन चट्टोपाव्याय जी से सुना है कि देशबन्यु दास ने भी कदाचित् कहा था कि वकालत करते-करते हम बुड्ढे हो गए श्रीर इस बीच हमकी बड़-बड़े थोलेबाजों से भी साबिका पड़ा; किन्तु श्रसहयोग श्रान्दोलन में हुमने जितने घोषेत्राज धादमी देखे वैसे जिन्दगीमर में नहीं देखे थे।

मैं इस बार पंजाय में हफ्तेमर के लगभग इन लोगों के साथ रहा। अतएन इनके बहुत से भावार-व्यवहारों को मैंने ध्यान से देखा। मधपि ये लोग कड़ाके की ठण्ड मे भी बहुत ही तड़ेंके नहा-घोकर ग्रन्यसाहव इत्यादि का पाठ करते थे किन्तु होटल में मोजन करने के कारण इनका खान-पान शुद्धतापूर्वक न होता था, परन्तु इनका मापस का वर्ताव बहुत ही भना था । एक-दूसरे को बुलाते या वात-

<sup>1.</sup> Russia's Ruin by Et Wilcox, p. 249

पंजाब की यात्रा 53

चीत करते समय ये 'सन्तो', 'सज्जनो', 'वादशाह' इत्यादि सम्मानसूचक धव्दों के सिवा थ्रोर किसी शब्द का प्रयोग न करते थे। इस बार भाई निधानिंसह से मेरी मुलाकात हुई। यही वह पचास वर्ष के बूढ़े सिवल थे। ये कोई तीस-पैतीस वर्ष से देश के बाहर थे थ्रीर चीन में रहते समय एक चीनी सुन्दरी से इन्होंने खिवाह कर लिया था। में इन्हें अक्सर वर्म-चर्चा थ्रीर धर्म-ग्रन्य था पाठ करते खेलता। एक बार मैंन स्टेशन पर जाकर देशा कि वहाँ ब्लेटसम्म पर बैंडे हुए झाप छोटी-सी धर्म-पुरत्तक को मन ही मन पढ़ रहे हैं। ये कुछ सिर्च दिवा वे के लिए ही रिसा वहाँ करते थे, वयों के मिए ही सा वहाँ करते थे, वयों के मिए ही सा वहाँ करते थे, वयों के मिए ही सा वहाँ करते थे, वयों के सिए ही स्वा वे की सा विकास के सिंह हो सा वहाँ करते थे, वयों के मन ही स्वा वहाँ की सा वहाँ वहां वहां वहां हो सा वहां करते थे, वयों के मन ही स्वा वहां थे सा वीजवानों में भी नहीं देशा।

साधारण पंजावियों के यौन श्रावरण के सम्बन्ध में प्रतिब्ध्ति मारतीय श्रादर्श की दृष्टि से सामान्य जन-धारणा धच्छी नहीं होती धौर फिर पंजावियों में सिक्सों के यौन अववहार को तो और भी चिन्त्य सम्भा जाता है। शायद इसका प्रधान कारण पंजावमें पुरुषों की अपेक्षा स्वियों की संख्या बहुत ही कम होना है। इसके सिवा पंजाव प्रान्त सायद तमे मुखी राजिष्ठक भाव से परिपूण है। क्यातार प्रदृदत से विदेशियों के संपर्ष में रहने के कारण और कमवाः निम्त्रत सम्यताक ही संपर्ष में महने से स्वान के स्वानों के संपर्ष में रहने के कारण और कमवाः निम्त्रत सम्यताक ही संपर्ष में महने के कारण और कमवाः निम्त्रत सम्यताक है। संपर्ष में महने विदेशियों का मह भंत्यवां जैते हानिकारण हुआ है से हैं। अवनित के दिनों में विदेशियों का मह भंत्यवां जैते हानिकारण हुआ है से हैं। अवनित के दिनों में विदेशियों का मह भंत्यवां जैते हानिकारण हुआ है से हैं। अवनित के दिनों से सिविधां का से संपर्प के स्वान की सिविधां का सिविधा

पंजाब में पुरुषों की अपेक्षा हिन्नयाँ ही अधिक बदनाम हैं किन्तु इसी पंजाब में उस दिन सतीत्व की ऐसी गौरवीज्जवल स्निग्ध किरण प्रकट हुई थी जिसकी सुनता इस क्षिकाल में मित्तनी किंटन है। डी॰ ए॰ वी॰ कालेज लाहौर के मूत-पूर्व अध्यापक माई परमानन्द के छोटे चचा के बेटे, माई वालमुकुन्द, दिल्ली पद-यन्त्र के मुकदम में गिरपतार किए। इन्हीं बालमुकुन्द के पूर्वपुष्प मोतीदास को

सिक्सों के अभ्युत्यान-समय में ब्रारे से चीरकर मार डाला गया था। गिरपतार होने से एक ही वर्ष पहले भाई बालमुकुन्द का विवाह हुया था। इनकी परनी श्रीमती रामराखी परम सुन्दरी ललना थीं। उम्र इनकी नई थी ही। जिस दिन इनके पति गिरफ्तार हुए उसी दिन से ये ज्याकुल हो गई भीर भनेक प्रकार से देह की सुखाने सगीं। फिर जब भाई बालमुक्द को फाँसी का हुवम हो गया तब ये उनसे मिलने गई। किन्तु इनके मर्माशुधी ने, जी भरकर स्वामी के दर्शन न करने दिए। घर औटकर ये एक प्रकार से अधमरी दशा में समय विताने लगीं। एक दिन ये धपने कमरे में थीं कि बाहर से रोने का कोलाहल सुन पड़ा। कमरे से बाहर धाने प श्रीमती रामराखी को असल बात मालुम हो गई। ये श्रव और न सहत कर सकी। पृति का मृत्यु-समाचार पाकर सती-साघ्वी, खासी नीरीय दशा में, पृति का ध्यान लगाकर मानो पति से जा मिली। मिट्टी में मिल जाने के लिए ही मानो उनकी देह लोक में पड़ी रह गई। ऐसे पति-श्रेम और बात्मोत्सर्ग की तुलना है कहीं ? इस घटना का स्मरण होते ही देह और मन पुलकित होकर कण्टकित हो जाता है! बालमुकुन्द की गृहिणी! तुम घन्य हो। ऐसी पत्नी के बिना क्या ऐसा पति हो सकता है ! हाय रे भारत के नसीब, ऐसी पत्नी और ऐसे पति का बना रहना भी तिरे भाग्य में न था !

## 9 काशी केन्द्र की कहानी

इस बार पंजाब से नया जत्साह सेकर कौटने पर भी काशी खाने पर मुफ्ते ऐसा लगा मानो अब तक मैं बहुत अनायार और अनियमों में या। मैं नहीं कह सकता कि पंजाब के मुजाबले में काशी कितनी मनोहर और प्नीत मालूम हुई। मैं नहीं कह तकता के ऐसा पत्मों हुमा, किन्तु इस मतवा काशी के जिस मिनय रूप का बनुक्त मुफ्ते हुमा उसका अनुभव काशी में मुद्द से रहने पर भी नहीं हुमा था। देह में काशी की हवा लगते ही ऐसा मालूम हुमा कि बहुत दिनों की अपियम देह युद्ध हो गई। काशी में सिफाएक दिन रहने से ही ऐसा जान पढ़ा कि बहुत दिनों की संचित कानि हुर हो गई।

विस्तव की तैयारी व्यर्थ हो जाने पह रासविहारी जब काशी में वापस आए तब उनके मन में भी विरुकुल ऐसा ही भाव हुया था।

काशी लौट धाने पर पूर्व बंगाल के एक नेता में मेंट हुई। हमारे एक पूर्व-परिचित नेता इससे पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इससे, ऐसी प्राशा के वाता-बरण में सभी पूर्व-विरचित व्यक्तियों के जैल चले जाने से मुफ्ते एक धनिदिष्ट-सी बेदना हो रही थी। इतने काम-काज के बीच ज्यों ही चोड़ी-सी फुरसत मिस जाती थी त्यों ही प्रवसर मन में यह बात कराकने लगती थी कि प्राज वे लोग क्यों हमारे साथ नहीं हैं। उस धानन्द को उस समय सभी के साथ न सूट सकने से जब-तब उनका वह विच्छेद प्राणों को बहुत हो सतावे तमना था।

कतकत्ता-विभाग के एक सुप्रसिद्ध नेता, श्रीयुत यतीन्द्रनाथ मुस्तोपाच्याप, इन्हों दिनों काशी ब्राए । विष्तव-युग के थेस्ठ कार्यकर्ताप्रों के बीच इनका स्थान बहुत उच्च है। इतिहास में यह यनसर देखा जाता है कि जब कोई नया धान्दोलन समाज सपया राष्ट्र के धाम व्यवहार के विकत्व सिर उठाता है तब जो लोग वंसे धान्दोलन के प्राण-स्वरूप होते हैं उनका चित्र झनन्य-साधारण हुए विना वह धान्दोलन करारार नहीं हो सकता । इसी से जिम समय कोई सम्प्रदाय राज-रोप में देख कि जाता है अस समय भी उस सम्प्रदाय के व्यवस्तयों के चिरल में छुछ न छुछ विशेषता अवश्य रहती है। यही बारण है कि ऐसे सम्प्रदायों की सदस्य-संद्या स्वरूप होते हुए भी समाज पर उनका प्रभाव छुछ कम नहीं पड़ता। विष्त्र के विगत इतिहास से भी इस बात की सचाई सिद्ध हुई है। यतीन्त्र वायू ऐसे ही सम्प्रदाय के प्राण-स्वरूप ये घीर कई विभिन्न सम्प्रदायों पर उन्होंने प्रपत्ने चरित्र-वस से धपना सुदृढ़ भाधिपस्य जमा लिया था।

विष्त्रव का काम-काज बहुत ही गुस्त रीति से करना पड़ता था। भारत के विभन्न स्थानों में विष्त्रव के लिए भिन्न-भिन्न कितने ही दल बन गये थे। उन सब का सायद प्रव तक भली-भीति पता भी नहीं लगा। शिन्तराकी महापुरुषों की सबै प्राही प्रतिभा का प्राप्यय न मिलने से ये दल एक विद्याल संगठन में नंगठित न हो सके। वे प्रतिभानका प्राप्य न मिलने से ये दल एक विद्याल संगठन में नंगठित न हो सके। वे प्रतिभानमा ही रहे। इन छोटे-छोटे स्वतन्त्र वलों का होना भला हुमा

या बुरा, यह कहना कठिन है।

इत विभिन्त दलों को सम्मिलित करके एक विराट् दल के रूप में परिणत करने का उद्योग बहुत दिनों से किया जा रहा या किन्तु कोई सक्तिशानी नेता न रहने से किसी भी दल ने दूसरे दल में मिलकर अपनी स्वतन्त्रता खो देना स्वीकार नहीं किया। इन दलों के मृंखिया लोग ही अवसर इस कारण कि वे अपने अपने दलों पर अपना साधारण आधिपत्य बनाए रखना चाहते थे ऐसे मिलन के विरोधी थे। 'मनुष्य सहल ही पराई प्रधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो जाता, परन्तु फिर भी सचमुच स्वितशाली पुरुष के आये उसे माया भूकाना ही पहता है।' जिस समय किसी अभिनत आदर्थ अथवा अद्मुत कार्य की मैरणा से मनुष्य जाग पहता है उस समय व्यक्तिगत सहंकार की ये सारी मुच्छताएँ और स्वार्थ प्रस्ता कार्य की स्वरार्थ की स्वरार्थ की स्वरार्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्भ कराय की स्वरार्थ की स्वरार्थ की स्वरार्थ की स्वरार्थ से स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर

यतीन्द्र वाबू का नेतृष्व इस ढंग का या कि इसके प्रभाव से बंगाल के बहुत से छोटे-छोटे दल एक में मिल गये थे। यद्यपि यतीन्द्र वाबू कोई घुरन्यर विद्वान् नहीं ये किन्तु इनके चरित्र के प्रभाव से बहुतेरे शिक्षित युवकों ने इन्हें भारमसम्पर्ण कर

दिया था। इनमें जैसा धतुल साहस था वैसे ही इनके प्राण भी उदार ये। इनके परियन्त्रल की वातें बंगाल के विष्लवपन्थी लोगों को भली-भौति माल्म हैं। ' किन्त इनके द्वारा इन मिन्न-मिन्न दलों का एक सूत्र में आबद होना उसी दिन सम्मव हुया जिस दिन कि पंजाब में गदर होने की तैयारी के समाचार से एक नये काम की प्रेरणा ने उन सबको उतावला कर दिया या। फिर भी, इस मिलन-कार्य में यतीन्द्र बायु का चरित्र बहुत ही सुन्दर रूप में प्रकट हुमा है। ययोंकि दल के 🏲 भिला-भिला सम्प्रदायों में कुछ इने-गिने ही भादमी न थे, और इन सबका स्वमाव भीर चरित्र भी मामुली बादिगयों के स्वमाय भीर चरित्र जैसा नहीं था, प्रतः उन सबके मन पर आधिपत्य कर लेना कुछ मामूली शक्ति का बाम नहीं है।

राच तो यह है कि बंगान में इस समय विप्लव का उद्योग करनेवाले दो ही दल थे। इनमें से एक के मुखिया यतीन्द्र वायू थे। दूसरै दल के दी भाग किये जा सकते हैं, एक बंगाल के बाहर काम करता या भीर दूसरे ने बंगाल के भीतर ही भ्रपना कार्यक्षेत्र बना रमसा था। बंगाल के बाहर की कुल जिम्मेदारी रासविहारी को दी गई किन्तु बंगाल के भीतर जो काम ही रहा था उसका भार किसी एक व्यक्ति पर नथा।

बतीन्द्र बाबू काशी इसलिए बुलाये गए थे जिसमें कि सारा उत्तर भारत एक सत्र में भीर एक सूर में कर लिया जाए। इस प्रकार पंजाब के सीमान्त प्रदेश से लेकर पूर्व बंगाल और असम की सीमा तक समूचा देश एक संगठन में रहकर विप्तव के लिए तैयार ही था। पंजाब के सिपाही इस समय कुछ कर दिसाने के लिए ऐसे उताबने हो गए थे कि अब किसी भी तरह उन्हें वान्त न रखा जा सकता था। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार इन्हें संबत कर देना प्रच्छा हुया या बरा. मयोंकि यदि हम लोगों की रोक-टोक न रहती तो पंजाब में धवस्य ही बुख न हुछ भीपण घटना हो जाती । कीन कह सकता है कि उसका फल क्या भीरकैसा होता? हम लोगों ने उनको जल्दीबाजी को इसलिए रोका या कि सारा देश एक मत से विप्लव के ताण्डव-नृत्य में सम्मिलित ही जाय ।

मालम नहीं कि सतीन्द्रवाबू के काशी भाने का हाल सरकार को बुछ जात हुमा था या नहीं, और यदि हुआ था तो कितना ? भवः मुक्ते यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ पर इस बात का उल्लेस मैंने किमलिए, किया है। क्योंकि यहाँ सक मैंने जो कुछ तिसा है उसमें एक भी गुप्त बात प्रकट नहीं का गई है, यहाँ ती

मैंने जन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है जिन पर कि पह्यन्त्र-सम्बन्धी मुकदमीं में प्रकाश पड़ चुका है और जो ग्रदासतों में प्रमाणित हो चुकी हैं। कुछ वातें तो ऐसी भी हैं जिन्हें सरकारी पक्ष ठीक-ठीक नहीं जानता, इसीलिए इन घटनाओं को भी भैंने छोड़ दिया है। क्योंकि उन घटनाओं को सिद्ध करने योग्य उपयुक्त प्रमाण इस समय तक सरकार के पास नहीं हैं। जिन घटनाओं के प्रकट होने से किमी पर तिनक भी भाँच धाने की सम्भावना नहीं है और जिन्हें सरकार तो भनी मीति जानती है किन्तु हमारे देशवासी जिनके ग्रत्यन्त ग्रस्यट्ट श्राभास के सिवा भीर कुछ भी नहीं जानते, ऐसी ही घटनाओं का वर्णन में अपनी लेखन-शक्ति क्षीण होते हुए भी करना चाहता हूँ। विगत युद्ध के समय भारत में जो पड्यन्त्र-सम्बन्धी मुगदमे हुए थे उनकी सुनवाई श्रधिकतर जेलों में हुई थी, उन मुक्दमीं का कच्चा हाल जनता को प्रायः मालूम ही नहीं हुन्ना, क्योंकि पुलिस ग्रीर न्याय-कर्ता की जिस बात का प्रकाशन पसन्द न होता था, फिर वह भने न्यायकर्ताओं के सामने प्रमाणित हो चुकी ही उसका समाचार प्रकाशित न किया जाता था। इन कारणों से वे घटनाएँ बहुतों के लिए विलकुल ही नई होंगी। में सिर्फ यही चांहता हूँ कि जो बातें सरकार तक पहुँच गई हैं उनसे जनता भी परिचित हो जाय। जो सचमुच एक दिन देश में हुआ या शौर जिसकी जान लेने से अपनी शनित-सामर्थं का ज्ञान हो जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि किस जगह हमारी दुवेंसता थी, कहां हमने दुर्वृद्धि का परिचय दिया था, और किस स्थान पर हमारे मन की संकीर्णता तथा कार्य की शृटि प्रकट हुई थी-अतएव ही उन घटनाग्री पर मैं निःसंकीय होकर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इससे हमारा मला ही होगा, बुराई तनिक-सी भी न होगी। देश में विप्लव की जैसी प्रचण्ड तैयारी हुई थी उसे छिपाने की मब कुछ भी मावश्यकता नहीं है । मैं तो चाहता हुँ कि देशवासियों को उसका रत्ती-रत्तीभर हाल मालूम हो जाय। मेरी पुस्तक पूर्ण होने पर देशवासियों को मालूम होगा कि गदर की तैयारी कुछ इने-गिने लड़कों . ग्रीर नवयुवकों के मन की लहर ही न थी, भीर न इसकी तैयारी ही कुछ ऐसे श्रव्यवस्थित रूप मे हुई थी जैसाकि रौलट रिपोर्ट में प्रकट किया गया है। रौलट रिपोर्ट तो लिखी ही इस दृष्टि से गई है कि भारतवासियों की श्रात्मशित पर विश्वास न होने पावे अतः उसमें घटनाओं का वर्णन इस इंग पर किया गया है जिससे कि सरकार की दमन-नीति को सहायसा मिले। इस रिपोर्ट में वहत-सी

वार्ते बढ़ाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमें यह वढ़ावा बिलकुल तुच्छ विषयों को दिया गया है और यह काम इस ढंग से किया गया है जिससे कि विष्यववादी लोग देशवासियों की नजर में हास्यापद जॉर्चे। किर ऐसी खास-खास वार्ते बढ़ी सफाई से दवा दी गई हैं कि जिनके प्रकट होने से देशवासियों के मन में आया का संचार हो सकता है। रोजट-रिपोर्ट पढ़ने से यह हॉग्ज नहीं मालूम हो सकता कि कितने समय से, बड़ी सावधानी के साथ बहुत हो घोरे-धोरे कितने नर-रत्न किय प्रकार इकट्टे किये गए थे, किर कितने पु. खों और कब्टों के बीच होकर, कितने भीतरी-बाहरी कट्टों की कसोटो पर क्ला का कर कितनी नीरव वीरताओं की मिहमा से मिण्डत हुए इन नर-रत्नों की माला गूँबी गई थी। मुफे दो इसी वात का दु:ख है कि जन सारी बातो को उपयुक्त रूप में प्रकट करने योग्य घवित मुफमें नहीं है, स्वापि जैसा मुफसे वनता है, करता हैं।

बहुत-से लोग यह भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार सारी वार्ते प्रकट कर देना (मानों ये वाते अभी तक गुप्त है!) सरकारी पक्ष को दमन-नीति का प्रयोग करने के लिए भीर घांघक मौका देना है। किन्तु इसके उत्तर में मुक्ते यही कहना '. है कि विष्तव की जो स्नाग एक दिन सिर्फ बंगाल के एक प्रान्त की सीमा के ही भीतर थी उसी की श्रानिशिखा सोलह-सत्तरह वर्ष की दमन-नीति का ईयन पाकर रावलिपण्डी और पेशावर तक फैल गई थी, अतएव जो लोग इस दमननीति की जड़ उखाइना चाहते हो उनसे मेरा यही कहना है कि कृपया विगत युग के विप्लद की तैयारी के प्रयत्न की मजाक में उड़ाकर नाचीज न कहिए या उसके मस्तित्व को ही ब्रस्वीकार मत कीजिए, प्रत्युत सरकार को अली-माँति समका दीजिए कि देश की सच्ची आकाक्षा की दवाने का उद्योग करने से, अयथा वैव आन्दोलन का विकास होते के लिए मौका और समय न देने से, इस प्रकार गुप्त-प्रलयाग्नि का स्तरन होना ग्रानिवार्य है। वैध प्रकाश्य यान्दोलन की भ्रपेक्षा छिपकर विप्लव का उद्योग करना कम शक्तिशाली नहीं जान पड़ता है। इंग्लैंड में प्रकाश्य ग्रान्टो-लन करने का सुभीता रहने के कारण-फिर वह ग्रान्दोलन कितना ही उग्र क्यों न हो—वहाँ गृप्त रूप से विष्लय का उद्योग उतने ही परिमाण में नहीं किया जाता जितने परिमाण में कि फ्रांस ग्रमवा यूरोप के श्रन्यान्य देशों में किया जाता है। मरणोन्मूस जाति ही दमनास्त्र से बदा में कर भी जाती है किन्तु विकासोन्मुख जाति के खात्मप्रकाश करने के उपायों को किसी भी दमनास्त्र द्वारा व्ययं नहीं किया जा

सक्ता । ग्राज यह वात, वया सरकार घीर वया भारत की जनता, सभी को श्रव्छी सरह जाननी चाहिए।

यतीन्द्रवाव् श्रव इस लोक में नहीं हैं, इसी से जनकी घात प्रकट करने में मुफे फिफ्फ नहीं हुई। दायव हमारे देशवासियों को ठीक-ठीक मालूम नहीं कि इस समय हम लोग सारे जत्तरी भारत में एक दिल से और एक ही उद्देश के लिए काम कर रहे थे; और सायद वंगाल के विष्तवकारी दलों को भी इसका सीतहीं आने पता न था।

यतीन्द्रयाद्र का विशेष रूप से अनुरोध था कि इस विष्तव के लिए निर्धारित दिन इतना पीछे हटा दिया जाए जिससे कि बंगाल में पहुँचने पर उन्हें कम से कन दो महीने का समय मिले और इस बीच वे कुछ रुपये पैसे भी जमा कर सकें। उन्होंने बार-बार कहा कि बिना हाय में काफ़ी घन किए इस काम में कृदना ठीक नहीं। किन्तु उनकी इस 'काफ़ी' की घारणा की सीमा बडी लम्बी-चौडी थी। उतने भपरिमित द्रव्य का गोडे समय में संग्रह किया जाना भी ग्रसाच्य काम था। इस बात को धन्त में यतीन्द्रवायू ने स्वीकार कर लिया या किन्तु इस छोर की दशा की ये डीक ठीक समक्ष न सकते थे। उस समय पंजाब के सिपाही बहुत ही छघीर हो रहे थे। इसका एक कारण यह श्रानिश्चय की स्थिति थी कि वे न जाने किस दिन परिचम के रणक्षेत्र में भेज दिये जाएँ। इसके सिवा मारत के विभिन्त सैनिक-दलों को भी लगातार एक छोर के स्थान से दूसरे छोर के स्थान में बदलकर भेज दिया जाता था। इसीलिए, अनुकृत दशा में न रहने दिये जाने पर, यदि उन सैनिकों को सुदूर दक्षिण की किसी छावनी में भेज दिया जाय तब तो उनकी सारी आशामी पर पाला पड जायगा । ऐसे ही शनेक कारणों से पंजाब के सिपाहियों को शान्त रखना तो कठिन हो ही गया था, साथ ही हमें भी यह बड़ा खटका था कि विष्तव के लिए तैयार किये गए सैनिक कहीं अन्यत्र न भेज दिये जाएँ। इन कारणों से हम लोग यतीन्द्रवाद के अनुरोध को न मान सके हम लोग भी कुछ-कुछ उतावले हो गए ये कि ऐसा बढ़िया भौका किसी कारण हाथ से न निकल जाय। इसी से एक और तो हम मिपाहियों को बान्त रखने का उद्योग कर रहे थे और इसरी और ऐसी तैयारी में लगे हुए थे जिससे कि देश भर में एक-जी होकर कुछ कर दिसाया जाय । साथ ही यह भी ध्यान रक्खा गया या कि इस काम में बुधा विलम्ब न होने पाये। यतीन्द्रवाय से भी थे मारी वातें सममाकर कही गई और लाचारी से उन

लोगों को भी हमारे साथ ही साथ समान भाव से क़दम बढाना पडा।

यह हम घट्टत दिनों से सममते थे कि अपड़ जनता को उभाड़ देना भुछ कठिन काम नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ हम यह भी जानते थे कि सिर्फ जनता को भड़का देने से ही हमारी कार्य-सिद्धि की आशा विशेष रूप से नहीं है। इसी से हमने इस कार्य की म्रोर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया या। हम लोगों का विचार था कि पहले देश के शिक्षित युवकों को सम्मिलित करके एक विराट देशव्यापी संघ का संगठन कर लिया जाय और फिर उसके बाद यदि देशी फ़ीजों को प्रपते भाव की दीक्षा दी जा सके तभी विष्लय की नीव पक्की होगी परन्तु इस तैयारी के साथ-साथ हम लोगों ने विदेशियों से कुछ भी सम्पर्क नहीं रक्खा थीर गदर के उद्योग में यही बड़ी भारी भूल थी। कई मर्तवायह विचार भी हुआ। था कि इस तैयारी के साथ-साथ प्रधिक परिमाण में ग्रहत्र-शस्त्रों के मैगाने का भी बन्दोबस्त होना चाहिए, किन्तु नेता लोग इस ग्रोर से उदासीन थे। वे कहते थे कि वह समय श्रभी दूर है। किन्तु जब समय श्राया तब फिर न इसका बन्दीवस्त करने को समय रहा भीर न कोई जरिया ही मिला। सारे देश में तो नही, किन्तु संगाल भीर पंजाब में मुक्तों का जो संघ बनाया गया था उसकी व्यापकता कुछ कम न थी किन्तु इस संघका विकास भीर परिणति बंगाल में जैसी हुई थी वैसी श्रीर कहीं भी नहीं हुई। व्यक्ति के भीतरी गठन भीर कुछ समय-व्यापी साहचर्य के फल से यह संयशनित जैसी प्रस्फुटित होती है वैसी बीर किसी तरह नहीं होती। यही कारण है कि सच्ची संघशक्ति बंगाल में ही गठित हुई थी, वयोंकि पंजाब में जो बिप्लव की तैयारी हुई थी उसका तो सारा ही वन्दोबस्त खासकर उन सिक्खों ने ही किया था जो कि श्रमेरिका-प्रमृति देशों से लौटकर भारत में आए थे। इन बिदेश से ग्राये हुए सिक्लों के साथ देश का वैसा धना हेल-मेल न था, श्रीर फिर इस दल का संगठन भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के कुछ काल-व्यापी साहचर्य से नहीं हम्रा था । देशवासी लोग भी उनकी मोर से कुछ लापरवाह थे, किन्तु बंगाल की जनता बगाल के दत्त से इतनी उदासीन नहीं थी। इसके सिवा यह बात भी है कि जिन व्यक्तियों के सहयोग से सघ संगठित होता है उनके मन और प्राणों में घादर्श की प्रेरणा जितनी गम्भीर होगी और उस ग्रादर्श का ठाठ जितना ऊँचा-वाँघा जायगा उसी परिमाण में संघ भी शक्तिशाली होगा । इस दृष्टि से वंगाल के बाहर का कोई भी सब बंगाल की संघशनित के समान शक्तिशाली न या,-वंगाल में

भिन्न-भिन्न घादधों के घात-प्रतिषात की फीड़ा जैसे प्रभिनव रूप में देख पड़ी, चैसी वंगाल के वाहर देखने में नहीं प्राई। हमारी इस विस्तव की तैयारी के साथ भारत के जानीय जागरण का भिन्त-भिन्न धोर से थ्या सम्बन्ध था, और विस्तव-वादियों के व्यक्तिगत जीवन में वह किस प्रकार प्रतिफितित हुया था, इसकी वर्षा वहीं होगी जहाँ वंगाल का वर्णन किया जायगा। इसका प्रधान कारण यह है कि उस धादधों के इन्द्र का जैसा धनुषव मुक्ते वंगाल में हुमा है वंसा धनुषव नहीं हुमा, और यहाँ तो में मुस्यक्प से वंगाल के वाहरी प्रदेश के धान्दोलन का वर्णन कर रहा हूँ। वंगाल के वाहर तो हम लोग प्रधानतमा विस्तव की तैयारी की मामूली वातों में ही लगे हुए ये किन्तु वंगाल में भानों मारत के वास्तविक जातीय जागरण कि तिए—चया धर्म, क्या कर्म, क्या चाहित्य और क्या सामाजिक भावार-विवार—भंगों को में हम लोग लगे हुए ये।

क्षत्यान्य प्रदेशवालों को की को में भर्ती होने का जैसा सुभीता रहता घाया है से सा सुभीता यदि नंगाल में संगातियों को होता तो नहीं न जाने कब का गदर मच गया होता । किन्तु इस समय में, पंजाब में जिस फुर्ती से दिप्तव की तैयारी हो रही थी, उसके देखते हुए हम लोग सोचते वे कि संगाल न जाने इस समय किस फ्रांत दे कि स्ता के साथ के करने का स्मरण होने से मेर मन को बड़ा कच्छ होता था। यहां कारण था कि संगाल में जाकर काम करने की इच्छा होती थी। इससे पति द्वार वर्ग वर्ग वर्ग के करने को नापस सने गए तम बत्ते जात का प्राप्त के लिए में विशेष रूप से उस्कुक हुमा, किन्तु दादा इसके लिए किसी प्रकार राजी न हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं तो पंजाब जाएंगे घोर मुक्ते ' इंगाल घोर पंजाब के मच्य के देश में रहकर उनत दोनों प्रदेशों का तारों होगा। इससे मन मारकर मुक्ते का तो में ही रहना पड़ा। इससे समय वंगाल में मोटर उकती का आररण हमा और पोट हो। समय वंगाल में मोटर उकती का आररण हमा और पोट हो। समय में

कई जात हाके बाले गए और इस तरह बहुत-या घन संग्रह किया गया। इन घट-नाओं के कुछ ही दिन पहले रोडा कम्पनों के यहाँ से पचास मोजर पिस्तोलों और पचास हजार के लगभग टोंटों की चोरों हो गई। ग्रज तक बंगाल में विम्नव की तैयारी ना कार्यक्रम दो-एक दलों में ही शावढ था। यतीन्त्र बाबू पे तो खासे कार्य-कुशल किन्तु भव तक कुछ-कुछ खाली रहते थे। इससे अन्यान्य दलों का भी कुछ भी काम-काज न होता था। इस बार यतीन्त्र बाबू के पूर्ण उद्याग से काम में जुटते ही बंगाल में बड़े सपाटे से काम-काज होने लगा । उनके इस नये श्रात्म-प्रकाश को देखकर हम लोगों को बड़ा ही हर्पपूर्ण अचरज हुआ ।

इधर रासविहारी भी पंजाब की रवाना हुए। उन्हें गिरफ़्तार करा देने के लिए साढ़े सात हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। रासिवहारी को गिरपतार न कर सकने के कारण सरकारी पक्ष की कार्य-कुशलता में बट्टा लग गया था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार ने कुछ उठा न रक्ला था। एक भीर तो यह प्रवत प्रतापशाली ब्रिटिश राजशनित थी जिसको अपार धन-वल और लोकवल प्राप्त है, जो इतने वड़े सुनियन्त्रित राज्य की चालक है, देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जिसका भ्रद्भुत संगठन (Organisation) है, थ्रौर जिसके जासूस-विभाग की होशियारी की तुलना रूस के सिवा एशिया में किसी से भी नहीं हो सकती, और दूसरी और या भारत का हमारा यह दरित विप्लव दल-इतना दरित कि एक दिन रासविहारी ने हम लोगों से कहा कि 'मुक्ते श्रंग्रेजों के हवाले करके साढ़े सात हजार रुपए वसूल कर लो।' इस दल के साय देशवासियों की बान्तरिक सहानुभूति तो थी किन्तु वे डर के मारे किसी भी तरह उसकी सहायता करने को तैयार न ये, और फिर इस दल के नेता समाज में विलकुल ही अपरिचित थे, सी बात की एक बात सी यह है कि ये लोग बिलकुल ही असहाय थे; इनका एक-मात्र वस ग्रीर भरोसा या केवल अपना असीम विश्वास तथा चित्त की अद्भूत दृहता; किन्तु अपने चर में ही ये प्रपने स्वदेशवासियों से उपेक्षित थे। ऐसे दो दलों के असम इन्द्र मे विप्लव-दल ने बहुत दिनो तक केवल आत्मरक्षा ही नहीं की थी, बल्कि उसने अंग्रेज सरकार को भी कितने ही नाच नचा दिए थे और इस प्रकार अग्रेजी साम्राज्य की प्रवल शनित जो रासबिहारी को गिरकतार नहीं कर सकी इसका प्रधान कारण था हमारे संब की व्यापकता और बहुत बढ़िया बन्दोबस्त । उपयुक्त विकासकी सुनियन्त्रित सध न होता तो रासविहारी को बचा लेना कदावि सम्मव न होता। इसमें सन्देह नहीं कि इतने पर भी रासविहारी की कुंचलता और उनका भाग्य कुछ कम सहायक नहीं हुया। कितने ही भीपण संकट के अवसरों पर वे उनमें से सहज ही बच निकले थे। ग्रव उन बातों का खमाल होने से ही देह में रोमांच हो माता है। इसे मगवान् की विशेष भ्रपा के छिवा और स्या कहा जाय! इन सब बातो का वर्णन इसरे भाग में होगा। केवल रासबिहारी ही इस प्रकार अपने को छिपाने में सफल नहए

थे, यागतु भीर भी कितने ही सुबक इसी समय से, तथा इसके पश्चात् भी प्रवत् प्रतिहन्द्री की सारी सक्ति को क्षयं करके तीन-चार वर्ष तक—कोई-कोई तो इससे भी प्रधिक समय तक—क्षिपे रहने में समयं हुए थे। यदि इन छिपे हुए लीगों का रहस्पपूर्ण इतिहास लिखा जाय तो मारत के साहित्य को एक नईसम्पत्ति प्राप्त हो।

रासिबहारी रात की गाड़ी से दिल्ली होते हुए पंजाब की रवाना हुए। इस समय से प्रायः हर बकत हम लोगों में से कोई-न-कोई रासिबहारी के साथ-साथ रहता था। दिल्ली पहुँचने तक कोई खास घटना नहीं हुई। गाड़ी जिस समय दिल्ली स्टेशन को पीछे छोड़कर झागे बढ़ने लगी उस समय रासिबहारी ने प्रक-स्मात देखा कि उनके छोटे से डब्बे में उन्हों की पहचान का खुक्तिया पुलिस का दारोगा थेंठा हुमा है। उस समय रासिबहारी के मन की जो दशा हुई होगी उसकी हमें करनात से ही जान लेना चाहिए। जो हो, सौभाग्य से उस रात को वे प्रपने दिर पर टोपी लगाये रहने की बदीलत सांक वच गए में प्रकार स्टेशन प्रामे पर वे उस डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे में जा बैठे, किन्तु गए वे उसी गाड़ी से; इसीसे समभ लीजिए के उनमें कितना साहस था। इस प्रकार बड़ी शाहित से, किन्तु दुक्ता के साथ, रासिबहारी सब बातों को जानते रहने पर भी यहकती हुई झाग में कृद पड़े। वे अमृतसर पहुँच गए।

इशर युक्तप्रदेश, बिहार शौर बंगाल की जिल्ल-जिल्ल छावनियों में हमारे आदिनियों ने द्रपना धाना-जाना धारम्थ कर दिया। बोड़े ही दिनों में पंजाब से करतार सिंह तथा धार भी कई सिक्ख पंजाब का समाचार लेकर कारों धाए। उस समय उत्तर भारत की तमाम छावनियों का हाल हमने मालून कर लिया था। सब स्थानों का समाचार जिलने पर समक्ष में आग या था कि उस समय देश ये मोरो सेना बहुत ही थोड़ी बी और जितने गोरे थे भी, वे निरे रेक्टर थे। टेरी-टोरियल तेना के छोकरों धोर दुवने-पतने लम्बे गौजवान सिपाहियों को देखकर हम लोग चाहते थे कि यब बहुत जल्द हमें बनित की जीन करने का मौजा मिल जाय। उन दिनों मुद्देश उत्तर भारत की बोन्सोन बड़ी-बड़ी छावनियों धोर का नुल के सीमान्त देश के सिमा कहीं भी गीन सी से धाक गोरी सिपाही न थे। बड़ी-बड़ी छावनियों में भी इनकी तादाद एक धोर से हजार के बीच में थी। मिल-धिन छावनियों में भी इनकी तादाद एक धोर से हजार के बीच में थी। मिल-धानियों में में इनकी तादाद एक धोर से हजार के बीच में थी। मिल-धान चानियों में जिन के समन स्वर्धमर तक तो मचे में मुद्द जारी रक्खा जा सकता था। हम लोगों ने उन सब बातों का

रसी-रसी पता लगा लिया था जिनका कि लग सकता था। जैसे—किस रेजिमेंट में कितने वाक्स राईफलें हैं ? कारतूर्सों के कितने वक्स हैं ? सेगजीन पर किनका' पहरा रहता है जीर कंसा पहरा रहता है ? इत्यादि। हिन्दुस्तानी कीजों की मान-सिक रक्षा जस समय बहुत ही लगा थी। उन्हें हर घड़ी यह खटका बना रहता था का किस सम यहता ही लगा थी। उन्हें हर घड़ी यह खटका बना रहता था कि वस शव यूरोप जाने का हुक्म होता ही है। जो दम गुजरता था ग्रानीमत समक्षा जाता था। खानियों में पहुंचते ही हमारे युवकों का विधाही लोग वड़ा आहर-सत्कार करते और वड़े आग्रह से उनकी बातें सुनते थे। एक वार एक युवक किसी खावनी में गया; तब जसी दिन, रात को वहाँ सिपाहियों की बैठक हुई। उस बैठक में बड़ें कोहदेदारों के सिवा और सभी सिपाही एकप हुए, उस विदेश से मार्थ हुए युवक की बातें उन लोगों ने बड़ें आग्रह से सुनीं। प्रक्त में उन लोगों ने कहा कि इस बिटोह में हम लोग अगुआ न बनैंग; हाँ, हम लोग ऐसा ज़ब्स करतें। जसमें विन्तव के समय हमारे हाथ से सैगजीन न निकल जाने पाए, जब गरद सबसून मन जाएगा तब हम भी उसमें बानिल हो जाएंगे।

काशों को रेजिमेंट में मैं और भी कई बार गया था। इस रेजिमेंट में दिल्लासिंह के सिवा और सभी अच्छे आवमी थे। वे लोग सवमुच वेश के मले के लिए
विष्लव में शामिल होने को तैयार थे। दिल्लासिंह ने एक दिन हम लोगों से पूछा—
'वाबू, देश के स्वाधीन हो जाने पर नया हम लोगों ले हुछ जागीर या माफ़ी
वर्गरह मिलेगी?' एक दिन गनकाटन ले जाकर खे हम लोगों ने अपनी करामात
दिखताई मौर कहा कि देखी यह मामूली वई नहीं है, देसमें आग छूते ही किस
अकार मक से सारी की सारी जल उठती है, तिनक-मी भी बाको नहीं रहती। यह
सीला देखकर वे लोग अवरज करते थे। इस प्रकार हम लोग कई तरह से दिल्ला।
सिंह और उसके अनुवाधी साथियों को अपने मत में लाने की कोशिया करते थे।
इस रेजिमेंट के जुछ आदिमागों से बाद को मेरी जेट हुई। उन्होंने बड़े मिनसभाव
से मापा अुकाकर पुमते बातचीत की थी। इनमें एक सिपाही की उम्र पवास
से उत्तर थी। उतने मुमते कहा—बादू मेरे साथ के जान-पहान वाले अब कोई
भी जीवित नही। एक में ही रह गया हूँ। सो मेरा समय नजदीक है। बालू अब
मिता ने नही करता, मुन्हीं मेरे गुए ही गए, नयोंकि दुनिया के कमेलों से मेरे
चित्ता को हानकर चुन्हींने अगवान् की शोर कर दिया है।

का हटान ५ छ । कितनी ही रेजिमेटों में हमारी पहुँच ही चुकने पर उनकी अन्य स्थानों में बदती हो गई। इससे यह हुमा कि हमारे कार्यका प्रचार देश में बहुत दूर तक हो गया।

रेजिमेंटों में प्रचार करने के अलावा इसी समय हमने देहात में जाकर वहां की जनता में भी अपनी रसाई करने की की बिख की। गुनतप्रदेश में कुछ ऐसे गाँव हैं जहां केवल ठाकुरों की ही बस्ती है। ऐसे अनेक केन्द्रों से प्रयेजों की की जोनें के लिए रेंगक्ट चुने जाते थे। गुनतप्रदेश और पंजाब के अपढ़ लोग बंगाल की प्रधिन्त्रित जनता की भीति नहीं हैं। एक हो वे बंगालियों की अपेका दारीर से बहुत फुछ बलवान् हैं, दूसरे अपने-पराए गर्व का स्मरण इनमें अवतक यमेक्ट परिमाण में बना है। ये अपढ़ हैं सही, किन्तु राजनीतिक संस्कार इनमें अवत्रक यक्त है। संगाल की जनता और विक्रित सम्प्रदाय की अपेका भी यहाँ वालों में अपने धर्म पर बहुत अधिक भीति और मोह है। सूयोग्य नेता की धरीनाता में परिचालित किए जाने से ये अविस्तित लोग एक बार असम्बन्ध को भी सम्भव कर सकते हैं।

इन लोगों में भी हमारा ग्राना-जाना होने लगा था और इन लोगों से भी हम

को कुछ कम ग्राशाजनक उत्तर न मिला था।

इयर राप्तिविहारी भी पंजाब में सैनिकों से मेल-मुलाकात करने लगे। वे जिस मकान में रहते थे उसमें किसी से भी मेंट न करते थे। दूसरों-से मिलने-जुलने के लिए दो-तीन मकान बिलकुल सलय थे। सिपाहियों से वे ऐसे ही एक मलग मकान में मिला करते थे। इस समय के लाहीर के दो सैनिकों का जो हाल मैंने तुना है यह सदा स्मरण रक्तने योग्य है। एक का नाम घरप्रनिविह था। दूसरा विपाहियों पर लक्षमनिसह था। दूसरा विपाहियों पर लक्षमनिसह का लासा प्रभाव था। इस रेनिमेंट के एक सिपाहियों पर लक्षमनिसह का लासा प्रभाव था। इस रेनिमेंट के एक सिपाहियों पर लक्षमनिसह का लासा प्रभाव था। इस रेनिमेंट के एक सिपाहियों पर लक्षमनिसह के सहत पहले से स्पानी रेजिमेंट में एक छोटा-सा दल बना रखा था। वे वीच-वीच में प्रमान एकत्र होते थे। उस समय सिक्स घर्म-पान्यी पुस्तकं पढ़ी जाती थीं ग्रीर भनेक विपयों पर चर्चा इत्यादि होतों थी। कई बार इसकी खबर पाकर रेजिमेंट के भ्रंग्रेज हाक्मि इस रोकने का हुक्य दिया करते थे। इस प्रकार बोच-टीच में बन्द होकर भी यह कार्य छोटे रूप में कई वर्ष से लगातार होता चला था रहा था। रेजिमेंट के प्रमान लोग लग्नमनिसह को वहा धर्मात्या थीर जनत चित का पुरप समय है। ते से समी लोग लग्नमनिसह को वहा धर्मात्या थीर उत्तत विराह पा। रेजिमेंट के प्रमान लग्न निस्ता की वहा धर्मात्या थीर उत्तत विराह में प्रमान सम्बन्ध से। सम्बननिसह को कीसी का हुक्य हो चुकने पर जब मुससमात हक्तयार

की जान यहन देने का लालन देकर सरकार की भोर ने कुछ गुप्त वातों की टोह क्षेत्र की कीशिया की गई और उससे कहा गया कि तुम एक काफ़िर के साय-साथ फौंधी पर चढ़ना कैसे पसन्द करोगे, तब उस थीर देशमनत मुसलमान हवलदार ' ने बड़ा ही बढ़िया उत्तर दिया । उसने कहा—"अगर मैं लख़्मनिन्ह के साय-साथ कौंधी पर टीगा जाऊँ तो मुक्ते बहिस्त मिले।" उसको भी फौंधी ही गई ।

विद्रोह का निर्दिष्ट दिन जितना ही समीप घाने लगा उतना ही हम सोगों को घटका होने लगा कि 'वया हम लोग पार पा जाएंगे? इतनी बड़ी जिक्सेदारी को एवा हम लोंग ले सकेंगे?' विप्लव के लिए जैसी तैयारी करने की तरकीय हमें सूफ पड़ती थी उसमें तो हम लोगों ने कोई कसर रही नहीं, किन्तु फिर भी उस बहुत जल्द ग्रानेपाले दिन के विचार से ही बारीर घरी जाता था। पंजाब जाने से पहले दादा भी कई बार यही बात कह चुके थे।

असल में हम लोग यह लाहते ये कि एक दिन एकाएक—विना किसी को सगरी इच्छा बनलाए—उत्तर जारत की छावनियों में तमाम अप्रेडी संनिकों पर, एक ही दिन और ठीक एक ही समय, एकदम हमता कर दिया जाय और उस रेल-पेत के बनत जो लोग हमारी दारण में आ जाएं उन्हें केंद्र कर लिया जाए। विद्रोह रात के बनत जो लोग हमारी दारण में आ जाएं उन्हें केंद्र कर लिया जाए। विद्रोह रात के बनत नुक किया जाय और उसी दम शहर के तार दत्यदि काटकर अप्रेड सालिट्यरों तथा तमने पुरुषों को फेव में डाल दिया जाय और फिर राजागा लूट-करके जो लेंद्र है। इस कर दिये जाएं। इसके परवात् उस राहर का इनतवाम अपने जुने हुए किसी योग्य पुरुष को सींपकर तमाम समयाइयों का दल पंजाय में जाकर एकप हो। हम लोग यह न समक्रे बैठे थे कि गदर मचने पर अन्त तक अंगें को की साम सम्मुत यून में हमारी विजय ही हीती जायगी, किन्तु इसका हमें पद का नरोता या कि उल्लिसित रीति के अनुनार एक बार गदर मचते ही एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय विचित्र दत्ता उपस्थित हो आएगी कि यदि हम कम-ने-कम यग्ने स्त तक दस युद्ध को ठीन डीन पर लारी रहा सके विद्रियों के मिनन-निल्ल राष्ट्री के आपसी विद्रिय के एक से, और आपने के अनुमों की महाबता ने, देग को स्वापती वर सेन हमारे निल्ल, सरवन्त कित होने पर भी, स्वापता ने, देग को स्वापती वर सेन हमारे निल्ल, सरवन्त हित होने पर भी, स्वापता ने, देग को स्वापती कर सेना हमारे निल्ल, सरवन्त हित होने पर भी, स्वापता ने, देग को स्वापती कर सेना हमारे निल्ल, सरवन्त हित होने पर भी, स्वापता ने, देग को स्वापती वर सेना हमारे निल्ल, सरवन्त कित होने पर भी, स्वापता ने, देग को स्वापती वर सेना हमारे निल्ल, सरवन्त हित होने पर भी, सरवन स्वापती वर सेना हमारे निल्ल, सरवन्त होना।

एक दिन पंजाब से यह समाचार लेकर कद था भी थाए कि विप्तत का मुहुत प्रका कर तिया गया है। इनकीम फरवरी के गदर मचा दिया जायगा। काम रात को ही भारम्म होगा। यह मुचना मुक्ते दतवार को मिसी थी। सन्मर में तीय प्रावेग से देह घीर मन न जाने कैसे भाव से कम्पत हो छठे। वह ऐसा विचित्र भाव था जिसका पहले कभी श्रतुभव नहीं हुपा था (न हो उसे प्रानन्द कहा जा सकता है भौर न धाशंका हो। विच्वव का धारम्म होने के लिए अब एक हफ़्ते-भर की देर थी। श्रवने अन्यान्य स्थानों को भी विच्वव की तारीख की सूचना दे धी गई।

बहुत ही बीझ होनेवाले इस विष्सव की तैयारी में हम में से बहुतों के मन में एक अस्पष्ट अनिदेश्य अय और सन्देश का भाव विद्यमान था, मानो हम किसी भी तरह विष्सव आरम्भ हो जाने का निसन्देह विश्वास न कर सकते थे। सैकड़ो-हजारों वर्ष की दीनता और होनता से, पराधीनता की हजारों तहों में लिपटे रहने से, आत्मशक्ति को हम यहाँ तक लो बेंठे थे कि स्वाधीनता के पूर्ण आदर्श की करना कर लेने और उस आदर्श की नास्तिवक रूप देने की मरसक वेष्टा कर चुकृते पर भी और इसकी उत्कट अभिलापा रखते हुए भी, हम मानो यह विश्वास ही क कर सकते थे कि सचमुच विष्त्व का भंडा खड़ा कर दिया जायगा कि जनमार का दुखिया जिस अकार किसी की तरह यह विश्वास नहीं कर पाता कि किसी दिन उसका भी मसीव जागेगा—चसे युख मिलेगा—जिस प्रकार ऐसा व्यक्ति, जो सदा लापरवाही से दुतकारा गया है, जो बार-वार घोखा ला चुका है, वह आशा की करवात से मुख होकर सारा जीवन भने विता दे पर वह किसी तरह यह विश्वास नहीं कर पाता कि किसी दिन वह भी फिर किसी का प्रेमास्पद होगा, इसी तरह मैं भी भारत के भाग्योवय के सम्बन्ध में हतारा हो चुका था।

## 10 विद्वासघात ऋौर निराद्या

मन में ऐसा भाव रहने पर भी विष्लय की तैयारियाँ होने लगीं। बंगाल के भिन्त-भिन्त केन्द्रों में काम करनेवाले विष्लववादियों के लिए हाफपैट सिलवाये गए। पंजाब में भारत की राष्ट्रीय पताका बना ली गई। उस पताका के रंगों में झपनी विशेषता सुचित करनेवाले खास रंग को स्थान दिलाने के लिए सिक्खों ने बड़ा भाग्रह किया । इसलिए हिन्दू, मुसलमान, सिक्ल भीर भारत की अन्यान्य जातियों के चिह्न-स्वरूप भारत की जातीय पताका चार रंगों की हुई । कहीं रसद का बन्दी-बस्त हमा, कहीं-कहीं पर स्थानीय मोटर-लारी प्रभृति सवारियों की फेहरिस्तें धनाई जाने लगी। उत्तर भारत के समग्र विप्लवपन्थी वहे ही उद्वेग से पंजाब की भीर देखकर दिन गिनने लगे, मानी पंजाब से इशारा मिलते ही क्षणभर में ज्वाला-मुखी पूर्वत भीएण ग्राग उगलने लगा। सूना गया था कि कदाचित थी श्रीमहाप्रम जगवन्ध्र ने कहा था कि वारह वर्ष की तपस्या के पश्चात् जिस दिन वे प्रपनी गुफा से बाहर निकलेंगे उसी दिन से भारत की स्वाधीनता का युग धारम्म हो जायगा । सो वे भी, शायद, इसी 1915 ई॰ के फरवरी में अपनी गुफा के बाहर मा गए। इस विप्लव का हाल उन्हें रत्तीभर भी मालूम न था। किन्तु गुफा में बाहर श्राने पर उन्होंने संकेत से बतलाया कि अभी तो कुछ देर है, यह कहकर वे फिर अपनी गुफा में चले गए। भगवान् का श्रमित्राय हर बबत ठीक-ठीक समफ में नहीं श्राता। हजारों वर्ष से भारत का सारा पुरुषार्थ जिस तरह बार-बार व्यर्थ होता रहा है

<sup>1 .</sup> ये इंगाल के एक पहुँचे हुए प्रष्ठातमा हैं.। बाल्यावस्था से ही ये साधना कर रहे है ।

उसी तरह इस बार भी समग्र उत्तर भारत की विष्तव की इतनी वड़ी इमारत भरभराकर गिर पड़ी। कुमुमक्रकी की खिलने के पहले ही भागी वृन्त से तोड़कर देवता की पूजा में चढ़ा दिया गया। सुनिये यह वयोंकर हुया।

पंजाब के खुकिया पुलिस महनमें के एक मुसलमान डिप्टो सुपरिटेंडेंट ने फ़ुपालींसह नाम के एक सिक्ल को विष्लव दल में भर्ती करा दिया। यह उक्त ग्रफ़सर का जासूत था। एक व्यक्ति जो रिश्ते में कृपालसिंह का एक भाई होता था शंग्रेजों की क्षीज में नौकर था भीर इस दल में भी शामिल था। प्रधानतया इसी सैनिक की सहायता से कुपालसिंह का सम्मवतः फरवरी महीने में इस दल में प्रवेश हुआ या। किन्तु इसके कुछ हो दिन बाद कुपालसिंह की गतिविधि पर बहुत लोगों को सन्देह हो गया । तब कुछ नेतायों की सलाह हुई कि उस पर हरदम नजर रहनी चाहिए। इसका फल यह हुआ कि दो-चार दिन में ही इसका पुलिस के हाकिमीं के पास प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर धाना-जाना देख लिया गया। इघर विष्तव का भण्डा खडा करने को दो-चार दिन की देर रह गई थी. इसलिए सोचा गया कि इस दशा में यदि इसे दुनिया से हटा दिया जाय तो ऐसी विकट गड़बड़ मच सकती है जिससे कि शायद हमारे भन्तिम मनोरथ की सिद्धि में बेढब विष्त मा पहें। इस माशंका के मारे इस कांटे को निकालने का कुछ भी उद्योग नहीं किया गया। ऐसी दशा में पूर्व बंगास वाले उसे दुनिया के फंफटो से छुड़ाये विना कभी न मानते । अस्तु, बाद में पता चला कि विप्लव के लिए जो दिन मुकर्रर किया गया या उसकी खबर पुलिस को लग चुकी है, क्योंकि कृपालसिंह से बह दिन खिपाया नहीं गया था। श्रतएव निश्चय हुआ कि कृपानसिंह ग्रव घर से वाहर म जाने पावे और विष्लव की तारील इक्कीस फरवरी के बदले उन्नीस फरवरी -यानी दो दिन पहले - कर दी गई। किन्तु दुर्माग्य से हो या होनहार के कारण हो - कुछ भी कहिए-इस नई तारीख की सूचना खावनी में दे ग्राने का काम जिन्हें सोंपा गया या उन्होंने उनत संवाद छावनी में पहुँचकर जब रासविहारी से कहा, "खावनी में उन्नीस फरवरी की इत्तिला दे ग्राया" तब कुपालसिह वहीं बैठा ह्या था। कृपानसिंह का हाल सब लोगों को मालूम न था। शायद यह घटना प्रद्वारह फरवरी की है। उसी दिन दोपहर के समय जब भोजन करने के लिए सब लोग इधर-उधर चले गए तब कृपालसिंह ने वहाँ से टरक जाना चाहा । किन्तु उस पर नजर रखने के लिए जिनकी नियुक्ति कर दी गई थी उन्होंने उसका हाथ पकड़कर

सींच-तान नहीं की, बल्कि हर बक्त उसके साथ बने रहे । कुपालसिंह ने मकान के वाहर माते ही देला कि भेदिया पुलिस का एक धादमी साइकिल पर उसी मौर श्रा रहा है। उससे कृपालसिंह की मुलाकात होते ही उन्नीस फरवरी की इतला पुलिस को मिल गई और इसके कुछ घण्टे बाद घर-पकड़ शुरुहो गई। जिस मकान में कृपालसिंह या उसमें सात-प्राठ गिरफ्तारियाँ हुई । इममें कुछ मृशिया भी थे । जिस मकान में रासविहारी रहते थे उसका पता दो-एक मुखियों के सिवा भौर किसीको मालुम न या, क्योंकि जिनमे मिलने-जुलने की जरूरत होती थी उनमे रागबिहारी प्रत्यान्य मकानों में ही मिलते थे। इघर मेगजीन पर देशी सिपाहियों के बदले गोरों का पहरा हो गया। सहर के श्रंप्रेज वालण्टियर फ़ीजी सैयारी से लैस कर दिये गए। उन सबको कैम्प बनाकर रहने का हुक्म हो गया। युद्ध के समय चौकन्ने होकर रहने की जिस प्रणाली को 'पिकेट' करना कहते हैं, उम प्रणाली मे गोरे सिपाही भीर वालण्टियर लोग पहरा देने लगे। हथियारवन्द गोरे सिपान हियों की टोलियों क़ौजी ढंग में बस्ती भर में चक्कर लगाने लगीं। लाहौर, दिल्ली, फिरोजपुर सभी जगह ऐसा ही हमा। लोगों ने समका कि इस फ़ीजी तैयारी का कारण यूरोपीय युद्ध का कोई खटका होगा। देशी सिपाहियों के मन में घबराहट छा गई (उन्हों के जो कि गुस्त-योजना में थे) इचर विप्लव की तारीख दो दिन पहले कर देने से देहात के सब लोग अपने-अपने निर्दिष्ट स्वानों में एकप नहीं हो सके । सिर्फ करतारसिंह सत्तर-ग्रस्ती श्रादिमयों के साथ फिरोजपूर की छायनी में, जसा कि पहले निश्वय हो चुका था, पहुँच गए। उस समय वहाँ भी वही हाल था जैसा लाहीर में हो रहा था-नेगजीन देशी सिपाहियों की हटाकर गोरों के मधिकार में दे दी गई थी भीर उस पर गीरे सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। किन्तु करतारसिंह को साहौर की नई घटना का कोई समाचार नहीं मिला था і

बारकों में ऐसी चौकसी रहने पर भी करतारसिंह धाकर काली प्रवटन के हवलदार से मिले। हवलदार ने कहा कि अब कुछ दिन तक इन्तियार किये पिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी दशा में यदि कुछ किया जायगा तो सत्यानाश हो जायगा, इससे करतारसिंह ने समक्र निया कि इस बार भव कुछ होने की भाशा नहीं। उन्होंने ताड़ सिया कि दो-चार दिन में कैसी दशा हो जाने याती है। उन्होंने कई तरह सैनिकों को समक्षाने का धसकन उग्रोग किया कि 72 बन्दी जीवन

यदि धाज इसी दम कुछ न किया जायगा तो फिर घीर कुछ होने का नहीं, यही पहला भीर भाखिरी मोका है। परन्तु सिपाहियों ने भंग्रेज पहरेदारों की ग्रोर चेंगली से इशारा करके कहा कि इस समय कुछ कर गुजरने की कोशिश विलकुत वेकार होगी। श्रांखों देखते मला मनखी कैसे निगली जा सकती है, जान-बुक्कर में से ग्राग में कुदा जाय ? उस दिन भारतवानियों के हाथ में यदि उपयुक्त परि-माण में ग्रहन-शहन होते तो ऐसा विश्वासघात हो जाने पर भी भारत में विष्तव किसी के रोके न रक सकता था। प्रयमा यदि पहले से ही शिक्षित और उपयुक्त मनव्य विष्तव की दीक्षा लेकर फ़ीजों में भर्ती होते तो भी उस समय की विष्तव . की तथारी व्यर्थ न जाती। उस दिन लाचार होकर करतारसिंह को खाली हाथ सीट जाना पड़ा। देहात के झादमी अपने-अपने घर को चले गए। करतारसिंह साहीर पहेंचे। भन सारे पंजाव में घड़ाघड़ गिरफ्जारियां होने लगीं। जो लोग पकड़े जाते थे उनमें से कोई-कोई मंडाफोड़ करके और भी दस-पाँच साथियों का माम-धाम प्रकट करने लगे। इस प्रकार कमी-कभी गोरी फ़ौज किसी गाँव को जा घरती और तब यहत-से धादमी एक ही जगह गिरफ़्तार कर लिए जाते। भार-सीय सिपाहियों के मन में एक तरह की बेचेंनी देख पड़ी। रावलिपडी की एक काली पलटन बरखास्त कर दी गई। लाहौर में जहां-तहां खानातलाशियां भीर गिरपुतारियाँ होने लगीं। किसी सिक्ख पर जरा-सा भी सन्देह होते ही उसे सीघा शाने में पहुँचाया जाता या । इसी तरह पकड़-घकड़ होने में कभी-कभी दोनों तरफ़ से गोली बस जाती थी। दो ही भार दिन में मामला इस तरह संगीन हो गया। द्मद दल में परस्पर एक-दूसरे पर विश्वास करना कठिन हो गया ।—करतारसिंह बद्धिमान युवक थे। लाहौर माते ही वे सीमें रासविहारी के डेरे पर पहुँचे मौर किसी भी स्थान पर नहीं गए। क्योंकि रासविहारीयाले मकान को बहुत कम भादमी जानते थे, इसलिए वह सबसे ग्रधिक सुरक्षित था। उस समय रासविहारी वही उदासी से एक खाट पर मुर्दे की तरह पड़े थे। करतारसिंह भी चुपचाप उनकी बगल में पड़ी हुई एक खाट पर लेट रहे। थकावट के मारे चनका शरार शिथल हो रहा था। दोनों ही चुप थे। उनके इस म्लान मौन से मर्म की वड़ी ही निदा-रूण पीडा प्रकट होने लगी। हम में से कितने लोगों को जीवन में उतनी बड़ी चाट सहनी पड़ी है ? जिस की कल्पना जितनी अधिक बड़ी होती है, भाव की संघनता और गम्भीरता जिसकी जितनी ही भविक होती है, उसको जीवन में उतनी ही

भारी चोट भी लगती है। उनकी कितनी बड़ी ग्राशा खिल-भिल्न हो गई ? उनका विराट् भाषोजन बात की बात में घुल में मिल गया । ऐसी दशा में शिक्षित मन का भाव भी बहुत-कुछ बदल जाता है, फिर सिपाहियों के मन पर यदि यिपम धातंक का भाव अपना अधिकार जमा ले तो इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं। दोनों नेताभों ने सोचा कि यूरोपीय महासमर की उलक्षन के दिनों में भी-ऐसा बढिया सुमीता रहने पर भी, विष्लव दल सारी तैयारी करके भी कुछ नहीं कर सफा। कौन जाने भय किर कव ऐसा मौका मिलेगा ! — किन्तु यह भयंकर चोट खाकर भी ने फिर कमर कसकर काम में लग गए। उनके हृदय की ध्रसीम धाशा, हृदय का बल मानो घटना चाहता ही नहीं था। इसी से वे फिर नये उत्साह से घोर भन्धकारावृत भारत-प्राकाश के एकान्त कोने में अपने वक्षःस्थल की दीप-शिखा के ही वल भीर भरोसे पर उस हताशाच्छन जीवन-मार्ग पर फिर भागे वढ़ । उनके दिल में बड़ी गहरी चोट लगी थी किन्तु इससे उनके हाय-पैर फुल नहीं गए। इतने बड़े मानसिक बल की मर्यादा को समभने वाले हममें कितने मनुष्य हैं ? बीर की इरजत करना बीर ही जानता है, इसी से भारत के विष्लवकारी दल की प्रदेख जिस दृष्टि से देखते थे, या देखते हैं, उस दृष्टि से उस दल को कितने भारतवासी वैल सकते हैं ? भारतीय विष्लवपन्धी दल को भारतवासियों ने सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। यह लापरवाही भारतीय विष्लवकारी दल की छाती की. एक बड़ी वजनदार चट्टान की तरह, बड़ी बेददीं से दबाया करती थी। उनत दल की ऐसी अवज्ञा और किसी ने भी नहीं की । इस दल की जिनसे सबसे अधिक सहान-भूति की भाशा थी उन्हों ने उसकी लानत-मलामत की है, किन्तु इतने पर भी बल ने हिम्मत नहीं छोडी। इस दलवालों के प्राण मानी किसी स्वप्नलोक की कल्पना से भरपर थे: अपने प्राणों की पूँजी के सिवा इन्हें और किसी का भरोसा न था-विप्लव की यह तैयारी वेकार तो हो गई थी किन्तु सफलता-निष्फलता की कसोटी से किसी भी मान्दोलन पर विचार करना ठीक नही। इस मान्दोलन पर विचार करने के लिए यह देखना चाहिए कि इस आन्दोलन के पोछे कितने वड़े आदर्श की करूपना भी और इस बादर्श की प्राप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों ने प्राप्तों की बाजी लगाकर कहाँ तक त्याग शंगीकार किया था। ऐसी-ऐसी वातों पर म्यान देकर ही इस आन्दोलन पर विचार किया जाना चाहिए। किस प्रादर्श की भेरणा से जाग्रत होकर भारत के युवकों ने हथेली में जान लेकर यह खेल खेला

सथा यूरोपीय महायुद्ध खिड़ने से पहले भारत में विष्तव करने की इच्छा रखने यासा दल इसके लिए फैसी तैयारी कर रहा या, भीर पंजाब में गदर का उद्योग

निष्फल हो जाने के पश्चात् भारत के इस विष्लवपन्थी दल का क्या स्वरूप हो

गया था, इन वातों पर इस पुस्तक के अगले मागों में विचार करने की इच्छा है।

द्वितीय भाग

## । पहली निष्फलता के बाद

पंजाब की विष्यव योजना भने ही विफल हो यई हो किन्तु इतने से हो भारत में विष्यव की वेष्टा शान्त नहीं हुई। एक-एक करके विष्यवियों की सभी वेष्टाएँ क्या हुई, एक-एक करके विष्यवियों की सभी वेष्टाएँ क्या हुई, एक-एक दो-दो करके कितने लोगों ने फौसी के उछते पर जान न्योखावर कर दो, कैंदलानों में बन्दी होजर उनके कितने साथी तिल-तिल करके प्राणों की बिल वेते को कोर इतके कारण कितने ही परिवार वरवाद हो गए, कितनों ही की माताएँ ये सब दृश्य घायक न सह सकीं घोर पागल हो गई, कितनों ही के पिताओं की सरकारी नौकरी वली जाने से उनका परिवार गरीयों भी वक्की में पिताओं को सरकारी जीकरी वली जाने से उनका परिवार गरीयों की वक्की में पिताओं को करवार एक मसेवेची अन्तर्नाद पहरा जुठा, किन्तु विष्नवियों का दिल फिर भी न दहसा। क्यों ऐसा हमा ?

ापकर साध्य का खाल म दर-दर एकरन तथा, वनाज क अन्दर एक मसवसा मन्यताद पहरा ज्ञा, किन्तु विन्नवियो का दिल फिर भी न दहला। क्यों ऐसा. हुमा?

भारत के इतिहास में प्राय: देला गया है कि किसी घच्छे नेता की स्रधीनता. में भारतकासियों ने कितनी ही बार बीरता दिलाम सारत का मुल उज्ज्ञल किया है, कितनी बार असम्मव को सम्मव कर दिलाया भीर सारे संतार को चित्र कर दिलाया भीर सारे संतार को चित्र कर प्रशास है यही नेता का प्रभाव हुथा, स्वोंही फिर देश ने घोर निद्धा में मन्त हीकर ऐसा रूप घारण कर लिया कि फिर सहाय प्रहा कि प्रशास के दुन्नी पत्र वह भारत है, — प्रतीत काल की कीर्ति मानो उस समय अमन्या दिलाई देने तथा है। इसी ते हम देलते हैं कि रणजीतिस्त के बाद खालसा समाज में बंति किसी भीर सन्तिसालों पुरुष का स्वावित्र न होने से सिक्त आति फिर सिर बज्र होने नहीं सकी, राणा राजिंस्ह

के बाद राजपुताना मर-सा गया भीर महाराज छ्वसाल के बाद बुन्हेलसण्ड ने स्तान मोनता पारण कर ली। ऐखा होने का कारण है भारत की पूर्व सुकृति के बल से फर्मो-कभी यहाँ भाग्यवाली महापुर्व्यों का भाविर्माव हो जाता है तो भी अरवेज जीवन जिस प्रकार पुरुष-परम्परा में सपना प्रवाह बनापे रखता है उस प्रकार भारत को जीवन प्रतिष्टा नहीं होती है इसीलिए यहाँ एक महापुरुष के बाद दूसरे महापुरुष का बाद प्रसरे महापुरुष के बाद दूसरे महापुरुष का बाद प्रसरे मान प्रसर्भ का बाद प्रसरे मान प्रसरे मान प्रसरे स्वाप का बाद प्रसरे मान प्रसरे मान प्रसरे मान प्रसरे स्वाप का बाद प्रसरे मान प्रसर्भ का बाद प्रसरे मान प्रस्थ मान प्रसरे मान प्रस्थ मान प्रसरे मान प्रसर

किन्तु इस बार के इस नवीन युवकों के विष्लव मान्दोलन की विशेषता यह थी कि यह मान्दोलन किसी का मुँह नहीं देखता रहा ।देश के गण्यमान्य लब्धप्रतिष्ठ नेता लोग जब एक रास्ते पर चल रहे थे, तब यह गुमनाम गरीब युवकों का सम्प्र-दाय सैकड़ों विपदायों में उगमगाये बिना बनेक बायाओं और कप्टों में हिम्मत ' हारे बिना, देश के नेताओं के विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत उनके द्वारा निपिद्ध मार्ग में जाते हुए हिचकिचाता न या। महामित तिलक ने जेल से बाहर आकर प्राने कादशों में अम देखा और अपना मत बदल लिया, और अन्त में देश छोड़कर जर्मनी जाने का संकरप भी प्रकट किया । मनीधी विधिनचन्द्र भी इंग्लैंड से वापस भाकर भपनी सारी शक्ति के प्रशोग से यह प्रचार करने लग गये कि पूर्ण स्वाधी- · नता का मादर्श भारत के लिए सुविधाजनक न होगा। ऋषि अरविन्द राजनैतिक सेन से हुड़ी लेकर ममवान् की लीला के उपयुक्त माधार बनने के लिए तपस्या करने लगे, और पूर्ण योग के आदर्श का, गृहस्य थीर संन्यासी जीवन में सामंजस्य की कल्पना का, तथा यह जगत् मिच्या नहीं, उसी सर्वेशक्तिमान् का विलास ही है, लीलामय का लीलाक्षेत्र है, इत्यादि बातों का प्रचार करने लगे। भारत के राजनंतिक क्षेत्र में उस समय उल्लेख योग्य और कोई प्रभावशाली नेता नही रहे। इन्ही कुछ नेताओं ने भारतवर्ष में पूर्ण स्वाधीनता के आदर्श का पहले प्रचार किया था। उसी के फलस्वरूप समाज में जो प्राणों की स्फर्ति हुई, उसी नवजागरण की तरंग ग्राज भी भारत के हृदय को विचित्र प्रेरणा से स्पन्दित कर रही है। इननें से दो जनों ने तो पुराने आदर्श को छोड़ ही दिया; तीसरे ने

<sup>1.</sup> अध्यकाल में बाकर भारतीय राष्ट्र की भीतनपारा चीख हो वाती है, वक सतत मगर के साथ नहीं बहती यह ठीक हैं। आरतीय राष्ट्र के ममूचे जनन के जिए यह गरी कहा जो सकता । मारतीय हॉतहास में Singnation को यह नाल खादद आज समारा हो रहा है। यह एक देखिश्त का महरूर प्रस्त है जिस ब्द चहा पूरा विवाद नहीं हो सकता।

भील साथ लिया। भारत के राजनैतिक क्षेत्र में कोई ब्रीर पथ-प्रदर्शक न रहा। पर भारत के प्राण तो जाग चुके थे, उनमें पित मा चुकी थी। वहां जीवन है वहाँ प्राण तो पथ-प्रदर्शक होते है। अपने अन्तरात्मा को ओर ही लक्ष्य रखकर जिन्होंने कीवन-पम की यात्रा की थी, भारत के उन ग्रुककों ने अपना भव नहीं बदका। निवस्त के वेत ग्रुककों ने अपना भव नहीं बदका। निवस्त के वेत को के ताओं से सवाह लेकर तो इस काम में नहीं जिर में, भीर त कभी इन नेताओं के उन्होंने अरोता ही रक्का था। नेताओं ने जिल आदकों का प्रवार किया था उन आदकों को पाने के लिए जो कुछ करना उचित था तो उन्होंने कभी किया नहीं। भारत के लब्धप्रतिष्ठ विक्यात नेताओं में से दो-एक को छोड़कर सबके विषय में कहा जा सकता है कि वे जिस बात को भपनी विवेचना से जीवत सम्भिते हैं उसे कहते नहीं हैं और अनेक बार जो कहते है सो करते नहीं हैं। अर्यात् किया थावतं को वे प्रवार करते हैं उसे कहते का प्रवार करते हैं उसे कार्य में परिणत करने को जितना धप्रसर होता थाहिए उतना प्रप्रसर नहीं होते।

किन्तु भारत के उन नवयुवकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। देश के प्रधिकांश नेता, हम स्वयं क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते यही देखकर फैसला देते हैं कि देश के लिए क्या कार्य-कम उचित है, क्या अनुचित: किन्तु हमारे युवक जो कुछ सिद्धान्त तय करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, क्या मही कर सकते, इस बात की चर्चा नहीं रहती। बल्कि हमें क्या करना उचित है यही उनके नजदीक सबसे बड़ी बात होती है। युवकों के मन की अवस्था ऐसी थी या है इसी कारण उनमें से ही विष्ववियों का ब्राविभीय सम्भव हुमा है। भीर ठीक इसी कारण विष्तवी लोग जीवन-पथ में अग्रसर होते समय किसी बड़े नेता का में ह ताकते न रहते ये और न सफलता-निष्फलता का हिसाव जांचा करते थे। जिस चरित्र-वल के रहने से जीवन की समस्त व्यर्थताओं के बीच मनुष्य भादशं-अच्ट नहीं होता, सम्पद-विषद में, सफलता-निष्फलता में, जीवन की सब मबस्थामी में जिस चरित्र-वल के जोर पर मनुष्य अपने आदर्श, को लिये हुए हटा रहता है. विप्लिबयों के बीच वैसे चरित्र वाले लोग जिस परिमाण में पाये जाते हैं, विप्लव दल के बाहर कुछ एक महाप्राण नेताओं को छोड़कर वैसे बॉलप्ट-चरित्र के भादमी पाना दुलें में है। और विप्लव दल में बैसे चरित्र का समाव न या इसी कारण विषम विपत्ति के दिनों में भी वे चंचल नहीं होते और पथ को दुर्गम देखकर वे विषय । विभाग के उसी है हरते । इसीलिए पंजाब की विप्लव बेप्टा के नप्ट ही जाने पर

भी मारत में विष्तव का प्रयत्न उसी तरह चलता रहा।

अपने दल के विश्वासयात के कारण यंजाव में दो सौ म्रादमी पकड़े गए। पंजाब का विष्लव दल इस प्रकार प्रायः नष्ट हो गया। जो जीवन-मरण के सेत के सायी थे, अब ने प्रायः सभी सरकार के कंदी हो गए। जीवन रहते भी मानी वे नर से गए। पग-पग पर प्रमाणित होने लगा कि यह बाग के साथ बेलना है। ब्राज जो हमारा सायी था फल वही पुलिस के पंजे में फैस जाता है। ग्राज जो विश्वासी था कल वह विपत्ति में पड़कर कर्तव्याकर्तव्य भूल जाता है, जीवन का ब्रादर्श क्षुद्र-स्वार्य के नीचे दव जाता है। विप्तवियों के जितने केन्द्र थे एक-एक करके श्राय:-सभी प्रकट हो गए । लाहीर के मुहल्ले-मुहल्ले में खानातलाशी ग्रीर घर-पकड़ होने सगी। कहीं एक घर में बम मिला, कहीं तार काटने के झौजार झादि। रास-बिहारी जिस बैठक में रहते थे वह बैठक थी-चार भादिमयों के सिवाय किसी की जानी न थी इसी कारण तब ही वे निरायद रहे। पर हासात रोज बदल रहे थे। कब क्या होता कुछ कहा नहीं जा सकता या-फिर नये सिरे से विप्लव की आयो-जना होने लगी। पहले तीन सिक्खों को लाहोर के बाहर श्रेजने का संकरप हुया। सांगा करके ये तीन सिक्स जा रहें थे। सड़क के एक मोड़ पर प्रतिस ने तांगा रोका, कारण--कि ये सिक्ख थे, सिक्ख देखते ही पुलिस ने तौगा रोककर नहा, एक बार उन्हें बाने जाना होगा भीर फिर उनका नाम-धाम प्रादि निला जाने पर वे अपनी जाने की जगह जा सकेंगे। उनके पास रिवाल्वरें थीं। इसके मलावा वे जानते ये कि पुलिस को पूर्ण सन्तोष बनक उत्तर वे देन सकेंगे। कहाँ से बाते हैं, कहा जाते हैं यह बतलाना उनके लिए उस समय सम्भव न था; ग्रांखिरकार थाने जाने का प्रयं ही था, प्रयाह समुद्र के तल में डूब जाना। इस दशा में वगैर कुछ कहे-सुने पकडे न जाकर एक बार उन्होंने अन्तिम बार भाग्यारीक्षा कर देखी! रिवाल्वर की गोली खाकर पुलिस के कई आदमी मरे और घायल हुए। दीन सिनबों में से केवल एक को ही पकड़ा न जा सका, एक को एक रास्ता चलते मोटे मुस्टंडे मुसलमान ने घर गिराया, तीसरे को पुलिस ने ही पकड़ा । मुसलमान ने जिनको पकड़ा उनका नाम था जगतसिंह। सिक्खों में भी उन देश्याकार जगत-सिंह के मुकाबले का कोई न था। वे जैसे बलवान और साहसी थे जनका शरीर भी ठीक वैसा ही दैत्य का-सा था। पुलिस के साथ यह कांड करके वे पुलिस की श्रांख से पचकर निकल गए थे, किन्तु पूरी तरह वे-खटके होने से पहले ही रास्ते के

एक नतके से जल पीकर वे घान्ति से जव धपना मुँह पींछ रहे थे, उस समय उनकी अपेदाा भी वलवान् एक मुसलमान ने आकर दोनों हाथों से उनके दोनों पर इस तरह जोर से दवाकर पकड़ लिए कि जगतींबह फिर हिल न सके। जगतींबह पक्त न सम्भाल सके धीर गिर पड़े। मुकदमें में जगतींबह के को लीती हुई। इस अकार रासिवहारों के कुछ विचवस्त आदमी फिर पकड़े गए। ययासमय मह समा-चार रासिवहारों के पास पहुँचा। उस समय सारे वाहीर शहर में उन्हें प्राध्य वैनेवाला कोई नहीं था। उनके बल उस समय एकदम टूंट गया था। उनके साथी-सहायकों में से उस समय तक कुछ गुमनाम विचल युकक ही यचे थे। अपार समुद्र के मध्य में मानों वे उस समय पालविहीन होंभी पर किसी तरह वह रहे थे। जो पुलिस वाले मरे और पायल हुए वे भारतवासी थे, जो पकड़े गए, क्रांती पर चड़े या जेन से सहते लगे वे भी भारतवासी थे और इनमें आपस में कोई हेंप, कोई विरोध न था!

इस समय के कुछ पहले ही मुसलमानों के बीच भी विप्लव का पड्यन्त्र भारम्म होता है। भागे इस मुसलमान जाप्रति की विस्तृत भालोचना करनी होगी, इसलिए भभी यहाँ इतना ही कहना यथेष्ठ है कि तुर्की-इटालियन युद्ध के बाद से भारतीय मुसलमानों में एक नई चेतना का संचार होता है। किन्तु हमारे दल के साय मुसलमान दल का संयोग होता है ठीक उस समय से, जिस समय की कहानी भव हम सूना रहे हैं। उनके साथ परामशं करके रासविहारी ने ठीक किया कि भव काबुल जाकर ही पहले आश्रम लेना होगा भीर वहीं ठहरकर भारत की विन्तव चेव्हा को नियन्त्रित करना होगा। उन्होंने एक मोलवी से कलमा पढना सीला। लालिस मुसलमान के बेप में ही काबुल जाना तय पाया। पुछ सिक्ल , नेता भी रासबिहारी के साथ जाते। सब ठीक ही चुका था, भौर दो-एक दिन में ही यात्रा करनी होती, जब एक दिन दोपहर को रासविहारी बोल उठे, "नहीं माई, काबल जाना घव नहीं होता, मुक्ते जान पहता है कि इस समय कावल की मोर जाने से विपत्ति शाने की सम्मावना है, दूसरी मोर लाहौर में भी भव पही-भर भीर देर करने की इच्छा नहीं होती, दिल कहता है इस समय देर करने से ज रूर आफ़त आएगी। रासविहारी के दिल में जब जो आता या कभी उससे उलटा न करते थे। इसलिए उसी बक्त ठीक कर डाला कि उसी दिन रात की गाड़ी से रवाना होंगे। काशी के दो युवक इस समय उनके पास थे। एक का नाम था

विनायकराव कापले, वे मराठा थे पर बहुत दिन काशी में रहे थे, दूसरे युवक का नाम हमारे समक्ष्मे की सुविधा के लिए घरा जाता है, गंगाराम । यह बहुत दिन सक फ़रार रहे। रासिबहारी और विनायकराव रात को धाठ बजे की गाड़ी से रवाना हुए। तय हुमा कि गंगाराम कुछ सिक्ख नेताओं को लेकर दो-एक दिन बाद काशी प्राएम। करतारसिंह, हरनामसिंह धौर दूसरे कई सिक्ख नेताओं ने कासूल जाना ठीक किया।

रासिबहारी जिस मकान में रहते थे वही मकान सबकी प्रपेक्षा बैसटक था, नयों कि इसका पता बहुत लोगों को न था। जिन सब मकानों पर वे मिन्न-भिन्न लोगों से मिलते-जुलते थे, उन सब मकानों से इस समय कोई सम्बन्ध न रखा जाय, रासिबहारी का यह निवेध मनुरोध था। किन्तु यह होने पर भी गंगाराम रास-बिहारी को स्टेशन पर पहुँचाकर सौटते समय एक बार जसी पुराने मकान को काँकर देख साने गए, उनकी इच्छा थी यदि खटका न देखा तो प्रपने यहुत-से कपड़े लो को जा समनान में थे लेते आएंगे। किन्तु पुनिस ने पहले से ही इन सब मकानों में चारों प्रोर प्रपने बारमी रख छोड़े थे। गंगाराम ने उस मकान के निकट जाकर फाँका ही था कि पुनिस ने उन्हें पकड़ सिमा।

पकड़े जाने कुछ दिन के अन्दर ही गंगाराम ने पुलिस के नजदीक सब धार्में मान लीं। उनके इजहार से पुलिस ने उस मकान का सूराग भी पा लिया जिसमें रासिबहारी अनिसम बार ठहरे ने। उस मकान की खानातनाशी नेने पर पुलिस को उनके हाथ के लिखे दो-एक कागज भी मिले। इससे पहले जिन्होंने इजहार दिये थे उनसे ही पुलिस को पता लग चुका वा कि रासिबहारी फिर पंजाब आए. ये और इसी साहीर में थे। गंगाराम को पाकर उन्होंने यह भी सुन लिया कि अमंकर पर-पकड़ के समय भी रासिबहारी लाहीर में ही थे। पुलिस यह भी जान गई कि रासिबहारी काशी से आए थे भीर फिर काशी बापस चले गए हैं।

भौत के मुंह से इसी प्रकार रासिबहारी कई बार बचे थे। इससे बहुत दिन पहले की बात है, एक दफे भीर रासिबहारी इसी लाहौर से साए थे, उस समय तक वे देहराडून ही में नौज़री करते थे, कुछ दिन की छुट्टी लो थी भीर दिल्ली होकर लाहौर को तरफ दस का काम-काज देखने माए थे। इधर दिल्ली में दिल्ली लाशों और गिरफ़्तारियाँ धारम्भ हो गई। रासिबहारी इस बारे में कुछ भी न जानते थे। दिल्ली की खानातलाशी के फलस्कर्ण पुलस को दोनामाय नामी

साहीर के एक युक्क का सन्धान मिला, एक आदमी के मकान पर रासविहारी का ट्रंक भीर कपने नलते आदि भी मिल गए। किन्तु लाहीर में रासविहारी ठीक फिस जगह हैं इसका सूराग पुलिस को न मिला। तो भी बीगानाय का ठिकाना पुलिस को मिल गया। उस भी रासविहारी लाहीर में थे। बीनानाय जिस दिन एकड़ा गया उससे अगले दिन साम के समय डी० ए० बी० कालेज के बोडिंग के एक विद्यार्थों ने रासविहारी के पास प्राक्त उन्हें धीनानाय की गिरफ्तारी को खबर दी। तब तक उन्हें यह खबर न मिली थी। सबकी सलाह से तय पासा कि उसी रात रासविहारी लाहीर छोड़ दें। रासविहारी दिल्ली खले गए। इस तरह सलाह-मंशविरा करते-करते रात प्रधिक हो जाने पर यह विद्यार्थी बोडिंग में वापस न गया, जिस मकान पर रासविहारी ये वह रात उसने भी यहीं काड दी। सबेरे पुलस ने बही मकान घर लिया। तीन युक्क गिरफ्तार हुए पर रासविहारीन एकड़े गए। बीनानाय जिस दिन पकड़ा गया उसके प्रगले दिन रात के समय उसने सब बातें लोल दी। यदि एक दिन पहले वह मुखबिर हो जाता तो रासविहारी मी पकड़ लिए जाते । यदि एक दिन पहले वह मुखबिर हो जाता तो रासविहारी भी पकड़ लिए जाते ।

ह्मर फिर दिल्ली आकर रासिबहारी अभीरचन्द के मकान की और जाने को ही थे कि राह में उन्होंने थाने के नजदीक अभीरचन्द के मकानवाले नौकर को कहीं जाते देखा। उन्हें जरा सन्देह-सा हुआ, नौकर को चुलाकर पूछा अभीरचन्द कहाँ है। नौकर मासिक के बोस्त को पहचानकर बड़ी हड़बड़ाहट से बील उठा—"बाबू हमारे मकान पर न जाएँ, आिक को पुलिस चकड़ से गई है, मैं उनके लिए सोन पर लाना के जा रहा हूँ!" रासिबहारी के हाथ में उस समय जो क्या-पंसा या उससे कलकते तक का रेस का टिकट खरीदा जा सकता था। वे किर स्टेशन कीटकर एकदम सीधा चन्दननगर चले आए। उस दिन से रासिबहारी का अज्ञातनात आरम्म होता है। तब से "Thou art but a wandering voice" (सू एक उदती-किरती आवाज है) को तरह यह पकड़ा, वह पकड़ा होने पर भी मानो उनका पता मही मिलता। इस प्रकार बार-बार विपत्ति से उद्धार पाकर भी वे फिर उसी विपत्ति से पचले रहे।

1 ;

काशी में बैठे-बैठे हम पंजाब की दुरवस्था की बात कुछ भी न जान पाए थे। तो भी कुछ दिन तक पंजाब का कोई संवाद न पाने पर हम कुछ विन्तित होने लगे। रासिबहारी इस बार जब पहले पंजाब गए ये तब कह गए थे कि जल्दी ही पंजाब से कुछ सिरख कार्यकर्ताभी को भेज देगे, क्योंकि सिरखों की पल्टन में यदि सिरुत ही जाकर काम करें तो खूब फल हो। पंजाब से जब करतारसिंह शादि एक बार काशी भाए ये तब उनकी जवानी भी सुना या कि रासुदा शीध ही कुछ सिक्लों की इघर भेजना चाहते हैं। उस समय तक कामपुर, लखनऊ, फैजाबाद (प्रयोध्या) मादि शहरों में हमारे श्रादमी नहीं गए थे। त्रिप्तव ठीक कद आरम्म होगा, पह संवाद एक बादमी हमारे पास ले बाया था, और इसके वाद हमें पंजाब का और कोई संवाद नहीं मिला था । पंजाब से कुछ लोग सीघे फैजाबाद जरूर ग्राए थे, एवं कानपुर और लखनक में भिन्त-भिन्न समय पर पंजाब से ही लोग मेजे गए थे। इधर हम लोग काशी की छावनी में थाने-जाने लगे। 21 फरवरी सन 1915 रविवार को विष्यव गुरू होने की बात थी, हम शनिवार रात तक काशी की छावती में गए थे। उधर पंजाव में विप्लव की तारीख 21 से हटाकर 111 कर दी गई थी उसका हमें कुछ भी पता न था। शनिवार रात को भी काशी की पतदन के हवलदार और नामब हवलदार आदि ने हमें माञ्चासन दिलाया था कि विप्तव

<sup>1.</sup> बड़े भई को बँगला में दादा कहते हैं, उसका संदेप 'दा' भी हो जाता है ।

श्रारम्भ हो जाने पर वे निश्चय ही विष्लय दल का साथ देंगे।

किन्तु इस समय कई विचारों ने हमें एकदम चंचल कर दिया या ! हम लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव करने जा रहे हैं, और यदि सचमुच विष्लव आरम्भ हो गया तो अपने परिवारों को कहाँ किस दहामें रक्वा जायमा ! विष्लव आरम्भ होने पर विप्लवी दल को दिल्ली से जाकर इसरे विष्लवी दरा के साथ मिलाना होगा ! उस अवस्था में यदि अंग्रेजी औज आकर काशी पर दाल करे तो हमारे परिवारों की वया अवस्था होगी ? इस आवना ने हमें थोड़ा ब्याकुल नहीं

विच्लव सलमुल शुरू हो जाने पर पल्टन के सिपाहियों को तथा शहर के गुंडों को संयत शासन के प्रधीन रखना कितना कठिन काम होगा, यह भी हम भूल न गए थे, विच्लव के समय सैकड़ों-हल गरों परिचारों के मंगल-ममंगल का उत्तरवायित्व भी हमीं लोगों के सिर पर था, यह बात भी कभी हमारे घ्यान से नहीं हटी। किन्त विच्लव जब करना हो था तब समस्याएँ चाई कितनी कठिन वयों न हीं इनका समा-धान भी हमें करना ही था।

शौर भी एक विचार ने हमें उस समय चिन्तित किया था। हम सोषते थे कि
यदि दूसरे स्थानों में विष्तव आरम्भ हो जाय और हमारे यहाँ न हो, तब हम लोगों
की, जा पहले से ही पुलिस की विप-दृष्टि में पढ़ चुके थे, क्या गित होगीं भीर दूसरे
स्थानों में विष्तव आरम्भ हुआ कि नहीं, मह भी जानेंगे कैसे ? इस प्रवस्था में
आप्यास्य केन्द्रों की पश्ची बात जाने बिना काशी की पश्चन को उसार देना युक्तिसंगत होगा कि नहीं, यह हम सोचकर तय न कर पाए थे। हम जानते थे कि काशी
में हमारे अपने दल की जो कुछ शक्ति थी उससे हम काशी की अंग्रेज छाननी पर
हमला कर सकते थे। ऐसी अवस्था भें देशी पश्चन को भी कोई एक पक्ष प्रवस्थ
सेना पड़ता, और हमारा विश्वास था कि देशी पश्चन हमारी तरफ ही योग देगी।
इस तरह हम जानते थे कि इच्छा हो तो हम काशी में विष्तव का मूत्रपात कर
सकते हैं। किन्तु और स्थानों की बात जाने विना, विशेषतः पंजाब की बात जाने
विना कुछ करने की हिम्मत न होती थी। यदि अपने दल में जाई जानी वाचाद में अस्त
सस्त रहते तो भी ऐसा करने की हिम्मत हो जातो। जो हो इन सब मावनामों
के बाद हमने तस किया था कि रेलवे स्टेशन और सार-धर के पास जान-पश्चाल
करके ही हमें इस वात का संध्य दूर करना होगा कि पंजाब की घोर से सार प्राते

में कुछ पोस-मास हुमा है कि नहीं। यदि तार न श्राया तो जान सेंगे कि वहाँ कुछ गोलमाल सुरू हो गया है, विचार था कि विष्तव सुरू होने के कुछ पहले ही सब तरफ तार काट दिए जायेंगे। हमें स्टेशन पर ट्रेमों के श्राने-जाने में भी गोलमाल होने की साधा थी।

हमने स्थिर किया था कि इस प्रकार अन्य स्थानों की बात जानकर ही काशी की अंग्रेनी पल्टन पर आक्रमण करेंने और रात के समय समर्थ अंग्रेज पुरुषों की जेल में शलकर जेल के केंदियों को मुक्त कर देंगे। हमने समभा था कि जेल के क़ैदी इस तरह हमारी मदद से छूट जाएँगे तो उनमें से कुछ तो जरूर हमारा साम देंगे। तब तक हम जेल न गए थे, इसलिए जेलों की अवस्था कुछ भी न जानते थे। यह तो मब जान पाया है कि यह भारत कैसी बड़ी दुराशा थी। जो हो, हमारा मतलब यह था कि बाबी रात को मेगजीन बौर लजान। हाय में करके कुछलोगों को एकदम इलाहाबाद और दानापुर को भीर विप्लव की खबर के साथ भेज देते. भीर सबेरा होने पर भाम खुली समा बुलाकर शहर के घनी लोगों से धन संग्रह करके शहर के युवकों से बालण्टियर होने का अनुरोध करते। उस समय काशी में हमारे बंगाली लोगों की कई खुली समा-समितियां थीं। काशी में जितने भले लड़के ये सभी इन समितियों के सदस्य थे। इन समितियों के सदस्यों की संश्या कम-से-कम शो सौ पचास थी। ये सभी लिखने-पढ़ने, स्वभाव और चरित्र एवं शारीरिक सामर्थ्य में काशी के बंगाली समाज के उज्ज्वल रत्न थे। इसी से काशी के शिक्षित लोगों को हमारी इन समितियों से बड़ी सहानुभूति थी। कालेओं के प्रोफेसर, स्कुलों के मास्टर, बहे-बहे चिकित्सक, म्युनिसिपल कमिदनर शादि प्रनेक बंगाली थे प्रीर इन सब के कोई-म-कोई सम्बन्धी हमारी समितियों के सदस्य थे। यनेक पर्वी और मेलों पर काशी में यह समिति के सदस्य लीग यात्रियों के साने-जाने भीर उनके स्नान भादि का ऐसा बन्दोवस्त करते थे कि सब लोग चकित हो जाते थे। इन्हीं सब समितियों से अनेक भसे घरों की विषत्तिग्रस्त विधवाओं की अनेक प्रकार से सहा-यता की जाती था, बीमारी बादि के समय यही समितियों के सदस्य लोगों के घरों पर जाकर सेवा-शुश्रुषा करते थे । काशी के गुरीब खात्रों के लिखने-पढ़ने के बन्दी-बस्त के लिए इन्हीं समितियों के सदस्य लोग स्कूल घादि खोलते थे। इस तरह इन सब समितियों का प्रभाव काशी के बंगाली समाज पर कुछ कम न था। इसीलिए हमने तय किया था कि विष्तव के समय काशी में शान्ति भीर शृंखला रखने का

भार इन्ही समितियों के सदस्यों पर ढाल दिया जायगा । इन समितियों के सदस्यों ने यद्यपि गुप्त रूप से हमारे इस विप्लव के आयोजन में साथ न दिया था, किन्त तो भी इनमें स्वदेश-प्रेम या संगठन-शक्ति कुछ साधारण न थी। इस प्रकार प्रकट रूप से साहित्य और इतिहास की चर्चा करने के कारण तथा नित्य नियमित व्यायाम का ग्रम्यास करने से इन समितियों के सदस्य लोग शहर की शान्ति-रक्षा का भार उठाने के लिए अन्य सबसे अधिक उपयुक्त थे। हम आशा करते थे कि विप्तव ग्रारम्भ होने पर इनमें से ग्रीर शहर के हिन्दुस्तानी युवकों में से भी निश्चय ही बहुत-से स्वेच्छा-मेवक मिलेंगे जो प्रायहपूर्वक हमारे विप्लव में साथ देंगे ग्रीर ऐसे भी बहत-से मिलेंगे जो स्थानीय काम के लिए काशी में ही रह जाएंगे। उस दिन कल्पना की आंखों से जब देखते कि काशी की गली-मुहल्लों, राह-घाटों में बंगाली स्वेच्छासेवक हाथ में गोली भरी पिस्तील लिए और कमर में पैनी क्रपाण लटकाये, दल बांधे पूम रहे है तब गर्व से हमारी छाती दस हाय फूल उठती थी। हमने तय किया था कि अपने सब विष्लवियों के परिवारों का काशी के ही किसी एक स्थान में इकट्ठा रहने का बन्दोबस्त कर दिया जायगा। हमारे इन स्वेच्छा-सेवकों का दल जिस प्रकार सारी काशी का अमन कायम रखता उसी प्रकार हमारे परिवारों का भी ध्यान रखता।

हुम यह भी जानते थे कि विस्तव धारम्य होने के बाद सिपाही लोग ज्योंही जान पाएँगे कि अहन-शस्त्र जो कुछ है सो सब उन्हों के पास हैं और उनकी सहा-मता बिना हम देस के साधारण लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तब स्वमावतः ही वे सिपाही स्वेष्ट्याचारी हो जाएँगे। किन्तु दूसरीतरफ हमने यह भी सोच लिया था कि एक कार विस्तव में साथ देने के बाद जब तक कोई एक फैसला न हो जायगा तब तक में विश्वाही लोगों निहंबन्त न रह सकेंगे, और फलतः अपने स्वार्थ के लिए ही विस्तव सफल बनाने की और ध्यान देना होगा, और इस प्रकार बाधित होकर एन्हें देश के सिहात और दृढ़िचल विस्तव-विताओं के अधीन रहना पत्तंद होगा। इसके अलावा मंगजीन हाथ में आते ही जितना जल्द हो सकता, हम अपने आद-मियों को हियारवन्द कर डालते और तब हम लोग भी विलक्त लाहत्से न रहते।

युद्ध-नीति से हम बिलकुल अनिभन्न ये, इस तरफ जैसी शिक्षा का प्रयन्ध करना उचित था वह हमने किया नहीं था। कारण यह कि जमन-युद्ध इतनी जल्दी 80 . बन्दी जीवन

छिड़ जायना भीर इतनी जत्वी खुले तौर से विष्तव युक्त करना होना, यह हम पहले से समफ न सके थे। जो हो, रासिवहारी के पंजाब जाने पर मैंने भीर मेरे एक बन्यु विनायकराव कापने ने Encyclopacdia Britannica (भंग्रेजी विश्वकारों में लेक्टर Strategy भीर Warfare (समरनीति) विययक छंजा सारम्भ किया, भीर इससे पहले भी सनेक पत्रिकाओं आदि में इस विषय पर को किस निकलते थे वह भी हम बरावर पढ़ते रहते थे। इस प्रकार ये सब पीधियाँ पढ़कर हम युद्ध-कुशल सेनापित न हो सकेंगे, यह हम जानते थे; Encyclopacdia में भी पढ़ा था कि generals are made in the field of battle (युद्धक्त में ही सेनालायक तयार होते हैं) और इतिहास में इसके प्रनेक दृष्टान्त भी देखे थे। आजकल के जमाने में भी ऐसे दृष्टान्तों का समाय नहीं है, रूस के प्रमी उस दिन के विष्वत का इतिहास देखने से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अस्तु, जो भी हो, हम सोगों ने जो किया था वहीं लिखे देता हूँ, उससे यिव हमारी कुछ नादानी का परिचय मिले तो लिजजन नहीं हैं।

स्टेशन भीर तारघर का हालचाल देख धाने के लिए 21 फरवरी रिवार को में बाइक पर चढ़कर काशी कँट्रनमेंट के स्टेशन पर शाम के समय श्राया था। स्टेशन पर माकर सुना कि उस समय तक ट्रेन अथवा टेलीबाफ़ का कुछ भी गोल-माल नहीं हुआ। उसी स्टेशन पर उसी दिन शाम के वक्त पल्टन के एक हवलदार के झाने की बात थी। उसकी बाट जोहते-जोहते प्लेटफार्म पर घूमते-फिरते दिल में आई कि मखबार खरीद कर पढ़े। पायोनियर खरीदकर देखा लाहीर में घर-पकड ग्रारम्भ हो गई है और यूरोपियन फ़ौज शहर में पिकेट कर रही है, भर्यात लढ़ाई के समय की तरह सार्वधान होकर डेरे डालकर पड़ी है। समक गया, काम कुछ उलट-पुलट हो गया है। मट शहर में लौट भाया। हमें अब सन्देह नहीं रहा कि इस बार की विष्लव योजना भी खिल-मिन्न हो गई। किन्तु ठीक उसी दिन सिगापूर में विप्लव शुरू हो जाता है। सिगापुर के साथ सीधे तौर पर हम लोगों का कोई सम्बन्ध न था, यह इतिहास एक और परिच्छेद में बतलाया जायगा। यदि सिगापुर भारत के अन्दर की कोई जगह होती तो भारत की अवस्था अत्यन्त भयानक रूप घारण कर लेती, इसमें सन्देह नही । जिस समय सैकड़ों पल्टनें विदेश कि युद्ध-क्षेत्र में रोज ही भेजी जाती हों उस समय विष्लव शुरू हो जाने पर सचमुच क्षिधिकांश देशी पल्टनें हमारी ग्रोर भा जातीं। हमारी यह भाशा एक दम निर्मूल

या भ्रमपूर्ण न थी। सभी पल्टनों से हुमें बाशा का संवाद मिला हो, यह बात भी न थी। एक तरफ जहाँ एक सिक्ख पल्टन के सिपाहियों ने हमारे दल के एक तरुण -युवक के मुँह से विप्लव नजदीक होने की खबर पाकर आग्रह और उत्साह के साथ उसी रात पल्टन के मुखियों को बुलाकर गुप्त रूप से एक बैठक करके तय किया या कि पहले वे जरूर कुछ न करेंगे, पर सचमुच विप्लव शुरू हो जाने पर वे निश्चय ही विष्लव में साथ देंगे, वहाँ दूसरी तरफ एक भीर जगह की मुसलमान पस्टन ने यह उत्तर दिया था कि 'तुम क्या हम को विलकुल वच्चा समभति हो ? अंग्रेज़ों के साथ गुढ़ करना क्या लड़कों का खेल है ? सुम्हारी तरफ कोई नवाब या राजा-महाराजा है ? जब नहीं है ता तुम्हें रूपये से मदद कीन देगा ? इसके झलावा विष्तव शुरू होते ही वायरलेस देसीमाफी (वे सार के सार) पर उसी समय भारत के चारों मोर सबर चली जायगी भीर थोड़े दिनों में चारों मोर की फीज तम्हारे कपर आ पहेंगी । इस अवस्था में क्या तुम किसी तरह टिक सकीगे ? तुम्हारे हाथ में भ्रस्त्र-शस्त्र ही कितने हैं ? तुम्हारी सामरिक शिक्षा-दीक्षा ही क्या है ? ये बातें नया सोच देखी हैं ? हम लोग न बच्चे हैं न पागल, ऐसी बातें फिर हमारे नज़दीक कहने मत प्राना, हाँ, धगर सचमूच विष्लव शुरू हो गया तो अवस्य हम लोग भी देशवासियों के थिवद न चलेंगे, किन्तु देखना, होगा कुछ भी नहीं, इत्यादि।"

उस समय सिवस लोगों में जैसी उत्तेजना श्रीर उत्साह देसा गया था, वैसा उत्साह केवल पंजाबी मुसलमानों भीर पठानों में ही कुछ हर तक देसा है। भारत भी प्रतेक जातियों के साथ मिल-जुलकर समक्ष सका हैं कि सिवसों के समान मजबूत, समर्थ भीर भावक जाति भारत में कोई नहीं है। सिवस्तों के समान मजबूत, समर्थ भीर भावक जाति भारत में कोई नहीं है। सिवस्त लोग जैसे सहज कर से जितने थोड़े समय में उत्तेजित हो उठते हैं वैसी सहजता से भारत को भीर कोई जाति उत्ते थोड़े समय में उत्तेजित हो उठते हैं वैसी सहजता से भारत को भीर हों जाने पर पंजाब छोड़कर फिर काशी की श्रीर सीट रहे थे तब ट्रेन में एक सिवस्त सैनिक के साथ उनकी वातजीत हुई। साधारण वात होते होते प्रसंपवध भारत भी प्रतेमान प्रतस्था की वात भाई। इतने योड़े समय की वातजीत है हो वह सिवस्त इतना उत्तेजित हो उठा कि राविहारी के भीर है सह हमा कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाय स्थीकि ट्रेन के कमरे में भीर भी कई तरह के लोग है, यह भूतकर उस सिवस्त ने उत्तेजित स्वर में कहना सुरू कर दिया था कि वह देश के लिए ग्रहर प्राण देगा। जो हो, बड़ी मुक्कित से उन्होंने उस यात्रा में छुट कारापाया।

90 बन्दी जीवन

इस विषय में सब बंगालियों को दोप देते हैं । वंगाली भी वेशक वहीं भावुक . जाति है, पर माद के जन्माद में सिक्ख लोग घड़ी मर में जैसे एक घसम्भव काण्ड कर सकते हैं, वैसे भारत की और कोई जाति नहीं कर सकती। सिक्सों के कहने घोर करने के बीच बन्तर बहुत थोड़ा रहता है। इसलिए में समऋता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे ये सिवल लोग उपयुक्त नेतृत्व में परिचालित होने पर न कर सकें। सिक्स समाज में माज केवल एक ही चीज का ममाव शिखता है भीर उस भ्रमाव को पूरा करने के लिए सिक्ख समाज इस प्र कार जाग्रत हो गया है कि वह श्रमाव भी थोड़े ही दिनों में नहीं रहेगा। संसार की विचारघारा के साथ रहने के लिए जैसी शिक्षा चाहिए सिनल समाज में वैसी शिक्षा का विलक्त प्रभाव है भीर इस अभाव की दूर करने के लिए छोटे-छोटे सिक्ल जमीदार भी जैसी शापिक सहायता करते हैं वैसा बुब्टान्त भारत की और किसी जाति में नहीं पाया जाता ! सो भी सिक्खों में संकीणंता बड़ो है, इसलिए सिक्ख समाज के लिए वे जो कुछ करते हैं उसका सी में एक हिस्सा मी दूसरे समाजों के लिए नहीं कर सकते। सिनल सम्प्रदाय में से बहुतों का विश्वास है कि यदि वे उपयुक्त-शनित सामर्थ्य का उपाजन कर में तो फिर ने भारत में भपना साम्राज्य खंडा कर सकते हैं। जो हो, वे फिर एक साम्राज्य खड़ा कर सकें या न कर सकें, भविष्य में यदि उन में चपयुक्त शिक्षा का प्रचार न होगा तो मारत के माग्य में बहुत दु:ख लिखे है, इस में सन्देह नहीं।

स्तर, जाने दो इन बार्गी को, जो बात हम कह रहे थे उसे ही फिर कहें; कह रहे थे फि किस तरह पंजाब की दुरबस्था की खबर हमने काशी में जान पाई थी। पायोनियर में यह कुसमाचार देखकर हमें बड़ी चोट सगी। हमें मालूम होने लगा मानों हम भारतवासियों का कोई संकल्प थी अन्त तक नहीं रहता। हम चौ सोचेंगे, कुछ भी न होगा। अंग्रेज लोग जो करने की बात कहेंगे उसी में ध्रतकार्य

हो जाएँगे। न जाने निघाता का यह कैसा निघान है।

भारतवासी का जीवन मानों केवल दूसरों के खेल की सामग्री है। उसको अपनी मानों कोई साल, कोई वासना हो नहीं, या वह है भी तो मानों उसे पूर्ण करने की सन्ति उसमें नहीं है। भारतवासी की सब विष्टाओं का परिणाम मानों केवल व्यर्थता से पूर्ण है, भारत का इतिहास भी वैते एक विराद व्यर्थता से कारण उदास स्वर में भरा है। भारत के इतिहास की तरह भारत की विष्टव वेष्टा का

इतिहास भी एक सिरे से व्यर्थता का ही इतिहास है।

2:

रेलवे स्टेशन से मुरमाया हुआ घर वापस आया। घर में अनेक साथी मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे। मुहल्ले-मुहल्ले में कुछ युवकों के दल भी हमारे प्रादेश की अतीक्षा में थे। इन्हें विष्लय की बात मालूम न थी, पर इतना तो सब जानते थे कि चायद कोई भी भीषण काण्ड हो सकता है जिससे जान हथेली पर रखकर उन्हें उस कार्य में साथ देना होगा । साथियों ने सब सुना । विष्लव एक गया यह समक्र लिया, सो भी दो-तीन दिन बड़ी उत्कण्ठा में कटे । जो हुआ सी एकदम आशा के विपरीत रहा हो ऐसा भी नहीं,कारण यह कि इस व्ययंता की मार्शका बड़े जोर से पहले ही दिल में उठी थी, इसलिए पायोनियर की खबर सुनकर हम मानो मीन स्वर से बोल उठे - "यही तो कहते थे कि इतनी जल्दी बया भारत का भाग्य पलट जायगा !"-दो-सीन दिन में ही लाहौर में तींग की दुर्घटना का समाचार मखबार में पड़ा, हममें से बहुतों ने सोचा कही भाग जानेवाले व्यक्ति रासविहारी ही न हों किसी-किसी ने कहा नहीं, रासविहारी निश्चय ही वहां न थे कारण कि रासबिहारी का माग्य बड़ा उज्जनल है, उनका माग्य ही उनकी रक्षा करता है. इसीलिए विपत्तियों के मुँह में वे कभी नहीं पड़ सकते । इसके सिवाय अलबार में सो साफ़ ही लिखा है कि ताँगे के यात्री सिक्ख थे। इस प्रकार रासविहारी का मला-बुरा सोचते-सोचते हमारे दिन कटने लगे। वयोंकर भीर कितने दिन तक रासबिहारी बैलटके काशी आ पहुँचेंगे इसी भावना में हम अस्विर होकर दिन गिनने लगे। पंजाब की दुवंलता के कारण काशी के दल को भी कहीं चोट न समे इसी ग्राशंका में हम कई ग्रादमी घर पर बिलकुल त रहते थे, केवल दीच-बीच में घर माकर खबर ले जाते थे कि पुलिस का उत्पात बढ़ रहा है या घट रहा है। उस समय भी घर पर बराबर पुलिस का पहरा था। उनकी ग्रांसों में पूल डालकर ही सब काम करना होता था। काशी में हम लोग इसी प्रकार दिन काटने लगे।

इंघर पंजाब से करतारसिंह और हरनामसिंह काबुल की घोर रवाना हुए। राह में उन्हें न जाने क्या सुक्षी कि वे फिर सिपाहियों में विस्तव का प्रचार करने के लिए छावनी में पुस पढ़े। इस समय जगह जगह सिपाहियों में घर-पकड़ प्रारंभ हो गई थी। इसलिए स्वभावतः उनके बीच एक भावक-सा छाया देल पहता था। इस म्रवस्या में सिपाहियों के बीच फिर प्रचार करने जाना करतारसिंह के लिए

हरगिज उनित न था। फलतः सिपाहियों ने ही करतारसिंह को पकड़वा दिया। उन्हें लाहौर साया गया। जंजीरों में जकड़े हुए करतारसिंह की तरण मुख्यी में वीरत्व की ऐसी महिमा कलकती थी कि उस मृत्ति की देखकर शब-मित्र सभी एक साथ मुख्य हो जाते थे। भाई परमानन्द ने प्रपनी 'बाप बीती' नामक पुस्तक में उस दृश्य का ममेस्पर्शी भाषा में वर्णन किया है। केंचे दर्जे के अंग्रेज राज्या-धिकारी भी बीर को उपयुक्त मर्यादा देने में प्रायः मुटिनहीं करते । पिछले विप्लव युग की कहानी देखते हुए साघारण रूप से यह कहा जा सकता है कि घंग्रेज राज्याधिकारी विष्ववियों के नीरत्व धौर गुणों पर बहुधा मुग्ध हो उठा करते थे।

इधर एकाएक एक दिन सुना, रासूदा काशी आ गए। रासूदा से भेंट होने पर पंजाब की सब मबस्या मालूम हो गई। एक तो पंजाब का समाचार बंगाल में देना बायस्यक था, दूसरे मेरा काशी में ठहरना किसी तरह बभीष्ट न था, इस लिए दादा ने मुभसे एक दम काशी छोड़ देने को कहा। हमारा यह नियम था कि घर-पकड़ शारम्भ होने पर तुरन्त ही हम पहले का वन्दोबस्त जड़ से बदल देते थे, अर्थात् मनुष्य के मन का हम पूरी तरह कभी विश्वास न करते थे, क्योंकि हम जानते थे मनुष्य अपने मन को आप ही ठीक-ठीक नहीं पहचानता, इसलिए किसी

के पकड़े जाने पर हम उसी क्षण सावधान हो जाते थे।

इसी समय काशी में पुलिस की निगरानी ऐसी कड़ी हो गई कि कोई भी नया शंगाली पुलिस की नजर बचाकर था ही न सकता था। बंगाली टोले के हर मूहल्ले में प्रतिसंहरएक घर जाकर पता लगाती थी कि वही कोई नया बंगाली तो नहीं श्रामा । चन्दननगर श्रीर बंगाल में रासबिहारी को पहचानने वाले खुकिया पुलिस के जिलने कारिन्दे ये सबको काशी के भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर पहरे पर नियक्त किया गया था। चौवीस घण्टा ऐसा ही पहरा रहता था। इसके बलावा काशी में जो लोग पुलिस की विय-दृष्टि में यह चुके थें उनके कपर भी जहाँ तक कड़ा पहरा रखना पुलिस के लिए सम्भव था, उसमें पुलिस जरा भी कसर न छोड़ती थी। जो भी बंगानी काशी में आते उन सभी का नाम-धाम पुलिस लिख नेती, भीर किर मकान पर जाकर पता लगाती कि उनकी बात सच है या नहीं। इस प्रकार पुलिस काशी में रासविहारी की टोह लेती थी। और ऐसी मीपण मवस्था में भी रासविहारी बेखटके काशी भा पहेंचे थे।

हम कुछ लोग पहले से ही सावधान थे। बहुत थोड़े समय ही घर पर टिकते

प्र। यधिक समय जिस जगह रहते थे उसे दल के कुछ यादिमयों को छोड़कर कोई क जानता था। योर रासुदा ही घर-घर जाकर रात को हमारा पता लेते थे। मयों कि रासिवहारों को काशी में कोई वहुत पहचानता न था। काती में हमारा खूब मच्छा दल था इसीलिए रासिवहारी ऐसी यवस्था में काशी में यागात एक महीने से ऊपर रह सके थे। रासिवहारी शेषी यवस्था में काशी में यागात एक महीने से ऊपर रह सके थे। रासिवहारी को पकड़ने के लिए प्रिटिश गवनंमेण्ट में कमर कस ली, और काशी के दल को बचाने के लिए रासिवहारी ने भी कमर कस ली। काशी के युवक लीग चुपचाप घरों में बैठे और रासिवहारी ही घर-घर जाकर पूछ-ताछ करने लगे। किसे किस उपाय से काशी से बाहर भेज दें। प्रत्येक युवक के निकट जाकर रासिवहारी रोज यही बात ठीक करते। पहले मैं काशी खोकर वला गया, फिर एक भीर मित्र ने भी काशी छोड़ यी। इसी तरह धीरे-धीरे बहुत लोग काशी से खिसककर बंगाल था गए। जो युवतप्रदेश के थे वे धपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहे, जैसे काशी वाले खलनऊ गए और सजत अपने मारी आ गये।

मेरे बंगाल में सिसक झाने के कुछ ही दिन बाद हमारे काषीवाले मकान की खानातलाशी हुई, इसके थोड़े ही दिन बाद काशी के एक और युवक के घर की खानातलाशी हुई, वे युवक उस समय काशी में ही थे, पर अपने घर पर न रहते थे। तहके तीन बजे पुनिस ने घर घर तिया, पर सवेरे व्यर्थ मनोरय होकर लौट गई। रासिवहारी के शास उस युवक ने सुना कि उनके घर की खानातलाशी हुई है। कुछ दिन बाद दिनायकराव कापले के घर की भी तलाशी हुई। विनायक उस समय गंगा स्नान करके लौट रहेथे। वे रहते थे भाड़े के मकान पर, किन्तु मोजन करते थे अपने ही मकान पर। यकान के नजदीक झाने पर दिनायक ने सुना कि उनके मकान पर अपने साहब लोग उनकी अदीक्षा कर रहे हैं। यह बात सुनते ही दिनायक भी अत्तर्शों हो गए। इस अकार पुनिस किसी को भी न पा सकी। उस समय भी पासविदारी काशी में ही रहे।

जिस समय सरकार की तरफ का गवाह विश्वति स्पेशल ट्राइट्युनल की अदा-सत में इन सब बातों का विवरण करने लगा उस समय अदासत के जज भी ग्रांखें फाड़कर केवल विश्वति के मुँह की भ्रोर ताकते रहे और कुछ देर के लिए नोट लिखना भी भूल गए। सरकारी कोन्सल भ्रोर हमारी श्रोर के वकील-वैरिस्टर ग्रांदि भी वैसे ही शाग्रह और अचम्भे के सामनिविक् होकर रासविहारी के प्रद्मुत कामों की कहानी मुनने सग गए; भीर बीच-बीच में कोई-कोई इमारी भ्रोर मुंह करने थीरे से बीच चठते—"भोह, रासिबहारी की ऐसी हिम्मत है!" हम भी उस समय फ्रानन्द भीर गर्व से गरवाद हो जाते थे। एक बार विभूति के मूंह की भोर देखकर समभ्रते की चेट्टा की थी कि विभूति वया सोचता है। स्थान प्राता है कि मम में उस समय इस बात का हुःख हुआ था कि विभूति नयों हमारे गर्व सौर प्रात्त के सार प्राप्त महीं भाता कि विभूति मी सचमुच ऐसी मुखबरी करने के बाद गर्व अनुभव करता था कि नहीं।

इस प्रकार काशी के अनेक युवक बंगाल में आकर इकट्टे हो गए। जिन कोगों का पंजाब से कोई सीधा सम्बन्ध न हुआ था, अर्थात् जिनका नाम-धाम पंजाब में कोई न जानता था, वे काशों में ही रहे। ऐसे युवकों की संख्या अम न थी, और इसीलिए ऐसे भीषण संकट के समय भी रासबिहारी बेखटके काशी में रह सके थे। जिन युवकों को कोई विष्क्षवी रूप से नहीं जानता, जिन पर कोई सन्देह भी नहीं करता, ऐसे लोगों की संख्या जिस विष्क्षव दक्ष में जितनी अधिक

ही उतना ही वह दल बलशाली और कार्यक्षम होता है।

काशी में हम लोग इस प्रकार सतर्क हो गए, पर पंजाब के नेतामों में से सगभग सभी एफ-एक करके पकड़ विशे गए। बार मयुपासिह प्रावि केवल वो भीम श्राहमी माइल भाग जाने में सफल हुए। पिगले तव भी पकड़ न गए थे। पंजाब की गोलमाल के बाब पिगले भी काशी की तरफ ही भाए थे। यह में बे भी करतारिसह की तरह मेरठ छावनों में विस्वव कैताने के लिए सुन पड़े। इस प्रकार मेरठ छावनों के एक मुसलगान वफ़ाबार के साथ उनकी बातचीत हुई। इस प्रकार सेरठ छावनों के एक मुसलगान वफ़ाबार के साथ उनकी बातचीत हुई। उस दफ़ा-बार ने पिगले के नलबीक विस्वव की बात में खूब उत्साह विश्वाया भीर पिगले के साथ ही काशी था गया। किन्तु रासिबहारी ने पिगले को ऐसे काम में हाय बातने के लिए खास बीर से रोका। उन्होंने नहा घव सिपाहियों में जाने का काम नहीं, पर पिगले निश्स्वाह न हुए। अन्त में दादा को भी इस काम मे स्वीहात देगी पड़ी। पिगले को सबसे वड़े किस्म के दस बम देकर भेवा गया। ये सब बम दतने बड़े ये कि इनमें से एक भी जिस जयह गिरसा उस बगह थीर कोई चिह्न तक ग रहा। भारकों पर पड़ता तो धनेक बारकें एक ही साथ मुनिसात् हो जातीं। 'रोलट कनेटो की रिपोर्ट में इन्ही बगों के सम्बन्ध में तिवस है—Sullicient to annihilate half a regiment धर्मात् झायी रेजिमेंट को समूल क्यंस कर देने की शक्ति इन बमों में थी।--प्रन्त में रासिबहारी का सन्देह ठीक ही निकला। .उस दफ़ादार ने पिगले को श्रपनी छावनी में ले जाकर बमों सहित पकड़ा दिया। गेरठ के प्रायः दस-ग्यारह सिपाहियों ने भी बाद में फाँसी के तस्ते पर जीवन विया ।

जिस समय पिंगले मेरठ गए उसी समय दादा ने मुऋते बंगाल में कहला भेजा कि मैं सीघा दिल्ली जाकर वहाँ के सभी केंचे अंग्रेज कर्मचारियों के बंगले इत्यादि भण्छी तरह देख रवर्लु । उसी समय दिल्ली में एक वड़ा कोड करने की भायोजना चल रही थी । मुक्ते दौदा से सलाह किए विना दिल्ली जाना ठीक न जैंचा किन्तु पुलिस उस समय मुक्ते ब्री तरह खोजती थी। काशी जाना उस समय मेरे लिए बडा विपत्तिकर या। पर तो भी मैं काशी श्राया। मैं हमेशा से वेपरवाह तबीयत का था। मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुक्त पर भी कभी विपत्ति पह सकती है। ग्रपनी इसी उच्छ खल निर्भोकता के कारण ही अन्त में मैं पकड़ा गया। रास-

बिहारी निर्भीक थे पर उच्छ खल नहीं।

रात को मुगलसराय स्टेशन पर एक गुप्तचर के साथ मेरी मेंट हुई। किन्त मेरी मौसी संग में भी इसलिए भागने का कोई चारा न या। बंगाल के एक युवक भी मेरे संग थे और उनके साथ गुछ बम भी थे। उन युवक की सावधान करके कह बाया था कि मेरे साम इकट्ठे एक गाड़ी में न वह बीर स्टेशन पर मेरे पास से कुछ दरी पर ही रहें। जो हो, स्टेशन पर कुछ गोलमाल नहीं हुया। मौसी से कह रक्ला या कि मैं पकड़ा जाऊँतो वे अमुक पता बताकर घर पहुँच जाएँ। काशी की देन क्लेटफार्म पर बाई तो वह गुप्तचर मेरे साथ एक ही बच्चे में चढ़ा, ब्रीर. न जाने क्यों, वह यवक भी मेरे ही डब्बे में आ बढ़े। उस गुप्तपर के साथ मेरा परिचय या इसलिए उसने पूछा मेरे साथ की महिला कीन है। मुक्ते मौसी के साथ निश्चिन्त होकर घर जाते देखकर मालुम हुमा कि गुप्तचर को कुछ प्रास्तासन मिला, भीर शायद उसने सीचा कि बहुत दीड़-धूप करने की कुछ प्रावश्यकता नहीं है। इसके अलावा मालूम होता है उसका सम्बन्ध काशी के सुफिया विमाग के दारोगा यतीन्द्र मुखोपाञ्याय के साथ या, इसलिए कोई गुप्त समाचार मिलने पर यतीन्द्र के सिवाय भीर किसी के नजदीक वह प्रकट न करता। भन्दर का मामना ऐसा ही रहा होगा । इसीसे मालूम होता है उस यात्रा में मैं बच सका । बहुत सबेरे पर मा पहुंचा, भीर घर पर बहुत थोड़ी देर टिककर फिर बाहर निकल पहा । मेरा

. 98 वन्दी जीवन

रंग-रंग देवजर घर के सब लोग बड़े हुखी हुए। घर में सबसे मॅंने खुल्लमखुल्ला कह दिया कि किसी समय भी में पकड़ा जा सकता हूँ। मेरी वाई मेरे दोनों हाय मपने दोनों हाथों में दबंकर बड़ी धनुनय के साथ कहने लगी "दू वयों डरता है पानी, मैं कहती हूँ तुके कुछ न होगा, तू घर पर हो रह।" किन्तु मैंने किसी की नोई बात न सुनी। उस समय मालूम हुसा रात खतम होकर भीर हुआ चाई, चार सा सहे नार बजे होंगे, मैं घर छोड़कर रासिवहारी के ठिकाने यर धा ठहरा। फिर इसरे विन खुबह के बनत काओं से चला गया, उसी दिन सनेरे ही हमारे घर की खानातलाथी हुई। हमारे घर के सामने ही एक गुन्तवर रहता था। सभी गुन्तवरों के गूँह से पुलिस ने मेरे घर साई की खबर पाई थी, पर घर की लालांधी लेने पर मुस्ते व पाकर वे सब सर्यन्त आश्वर्य करते लगे, यहाँ तक कि कई पुलिस वालों ने समका में भगी भागा हूँ भीर सड़कों पर बौड़ धूप भी की। पीछे करकते जालर खुता कि पुलिस मुक्ते पकड़ने आई तो पुलिस के सामने ही, कहते हैं, मैं छतों-छतों पर भागता हुसा शायब हो गया, और यह सब देखती हुई भी कुछ न कर सकी।

राजपुताना के एक युवक के साथ में दिल्ली था पहुँचा। अपने दल के ही एक युवक के डेरे पर फितिय हुआ। दिल्ली में जो करना था सी किया। दिल्ली में ही चिगले के साथ मेंट होने की बात थी। उस समय के होम मेम्बर सर रेजिनल्ड फैडक साहब तब दिल्ली में न थे, और एक-दो धौर कारण थे, जिससे दिल्ली में

कुछ किया नहीं गया ।

पुष्त निया गही गया।

विस्ती में एक दिन वाइक पर घूमते-घूमते सांक हो गई थी। रास्त में जयहजयह तिसा मा शाम को साई छः वंज वची जला लेगा चाहिए। मैंने भी बाइक की बसी जला ली। मेरी बसी कुछ खराब थी। मैं बाइक पर तेजी से जाते हुए 
ध्यों ही रास्ते के मोड़ से घूमा त्यों ही देखा कि एक अंग्रेज चुहसवार वह रोव से 
घोड़ा दौड़ाये चला आता है। मुफ्ते देखते ही मेरी खोर हाथ बढ़ाकर उसने मेंगूली 
से इशाय किया 'छहरी', मैं औं फट बाइक से नीचे उतर पढ़ा। युख्यतार में मेर 
गजदीक आकर प्रस्त किया, 'वती वयों गहीं वताई ?" तब देखा बाइक की बती 
कुफ गई है। मैंने कहा, "बस्ती वयों गहीं वताई ?" तब देखा बाइक की सती 
कुफ गई है। मैंने कहा, "बस्ती वयों गहीं वताई शास सामकर देखा प्रभी गरम 
है।" "बती चलाओं" कह कर अंग्रेज चुक्तवार ने घोड़ा छोड़ दिया। मैं कुछ देर 
एकटक उस दर्भोग्मस अंग्रेज चुक्तवार की आंद देखता रह यया, भीर सोचने

लगा, "हाय रे ! कब हम भी घोड़े पर चढ़कर इस तरह मापा ऊँचा करके छाती फुलाये पूर्वेगे ।"

मेरठ में पिगले कृतकार्य हों या न हों, दिल्ली में हमें कुछ काम करना था। इसी बीज समाचारपत्र में पढ़ा, मेरठ छावनी में पिगले पकड़े गए। और ठीक इस समय में भी बुरी तरह हीमार पड़ गया। लाचार मुक्ते दिल्ली छोड़नी पड़ी। इस बीमारी में में पन्द्रह दिन तक एक साथ खाट पर पड़ा रहा। इसरे सप्ताह निमो-निक लक्षण भी दिलाई दिए। उस समय जिन युवकों में भी तेत की थी उनके यत साम बात में जीवनभर भूल नहीं सकता। मुक्ते उस समय उठने की भी ताक़्त न भी। उस समय उठने की भी ताक़्त न भी। उस समय वही युवकाण मेरा मल-मूत्र तक साफ करते थे।

. उधर पंजाब में लाहीर पड्यन्त्र के मामले की सुनवाई चारम्म हो गई। लाहीर के मामले में शायद अनेक बातें सुनने लायक हैं। किन्तु मुफ्ते इस विषय में फुछ विशेष नहीं कहना है।

इस प्रसंग में सबसे पहले यह बात ज्यान में आती है कि इस मामले में सौ .विप्लवियों में से प्रायः इस ज्यनित विप्लव धर्म की तिलांजित देकर अपने ही बायुओं की विपत्ति के मुंह में जालने से भी नहीं चूके। इन सव मुखांवरों के विप्य में देश में अनेक आलोचनाएँ हुई हैं। इन्हीं को विषक्त ही बहुत लोगों की विप्तन वियों के विप्तन सार्व है कि इसा-माहि के शिष्यों में भी विद्यासघातकता का वृद्यांत पाया जाता है। मसीह-जीस महापुरुप के सम्पर्क में आने के बाद भी मनुष्य का घय-प्रवत हो जाता है। तम अपन्य स्थानों में ऐसा अध-प्रतन हो जाने में आहरू में ही वया है ? व हमारा विद्यास

है कि विष्लव का काम जितना आगे वढ़ेगा विश्वासघातकता भी उसी परिमाण में बढ़ेगी। इन सब पड्यन्त्र के सामलों में जैसे एक तरफ विश्वासघात के दृष्टान्त नाये जाते हैं, वेते ही दूसरी तरफ वीरता की भी भद्भूत कीर्ति हम देख पाते हैं। जो हो, लाहीर पड्यन्त्र के मामले की केवल दो वातें में पाठकों की देता हूँ।--ग्रदालत में विचार के समय ज्वालासिंह नामी एक सिक्ख ने ग्रभियुक्तों के शिनास्त के विषय में एक उच्च पेश किया। केवल इसी धपराध पर जैल के सुपरिण्टेण्डेल्ट मै चन्हें तीस बेतों की सजा दी। धारचयं की बात है कि पंजाब में कहीं भी इसका करा भी प्रतिवाद नहीं हुमा। करतारसिंह ने मुकट् ने के समय प्रदालत में सब बातें स्वीकार कर लीं पर अग्रेज जज ने पहले दिन उनकी किसी बात को दर्ज नहीं किया। उन्होंने करतारसिंह को समक्राकर कहा कि उनकी स्वीकारोक्ति से उनका अपना Case बहुत खराव हो जायगा। इस पर भी करतारसिंह ने अपना मत न बदला । उन्होंने सब घटनाधों का दायित्व स्वयं ध्रपने ही सिर पर लिया । विवश होकर जज ने कहा, "करतारसिंह बाज मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी तुम्हें एक दिन का भीर समय देता हूँ। धच्छी तरह सोच विचारकर कल जो कहना हो वह कहना।" दूसरे दिन फिर करतार्रातह ने सब दायित्व अपने ही सिर पर ले लिया । उनकी शान्त वीरता पर सब मुख हो गये । भारत के इतिहास में करतार-सिंह का नाम सदा धमर रहेगा। भारत के विप्लव गुग को भी करतारसिंह ने 'स्मरणीय कर विया।

इस पड्यन्त्र के मामने में लाहीर डी० ए० वी० कालेज के सूत्र्य प्रध्यापक माई परमानन्द भी पकड़े गए, इन्हें भी अन्त में प्राजन्म कालेपानी का दण्ड मिला। सिहिर जेल में रहते समय वे करतारिसह के पास की कोठरी ही में बन्द थे। उस समय प्रायः सभी राजनीतिक अपराधी एक ही वैरक में बन्द रहते थे। रात की वे सभी अपनी-अपनी कोठरी से एक सूसरे के साथ गण-शण करते थे। कहते हैं एक दिन माई परमानन्द ने करतारिसह से कहा—"देखों यदि मालूम होता कि अन्त में मुफे भी यही दुर्गित भोगनी होगी तो में भी तुम्हारे काम में पूरे उद्यम योग देता!" माई परमानन्द के एक भीर करतारिसह थे और दूसरी थोर की कोठरी में एक थोर सिक्ल थे। वे मब भी बचे हुए हैं और इन्हों से मैंन उन्त घटना प्रण्ड-मन में सूनी भी।

## (1) प्रताप की कहानी

राजपूताना के जिस मुबक के साथ में दिल्ली गया उसका माम या प्रतानिह । ये राजपूताना के चारण बंश के थे। चारण लोग राजपूतों में पूज्य माने जाते हैं। प्रताप के पिता का नाम या सरदार केशरीसिह। वे उदयपुर के राणा के विशेष प्रिम ये शीर प्रव मुक्ते ठीक याद नहीं, या तो प्रताप के पिता या उनके दादा उदय-पुर के राणा के मन्त्री पद तक पहुंचे थे। इनकी जागीर मेवाड़ के अन्तर्गत साहपुरी राज्य में थी।

एक दिन था, जब यही राजपूताना वीरों का लीका-निकेतन कहा जाता था, एक दिन इसी राजपूताना में भीष्म के समान महापुरुषों का भी आविभांत हुआ था, बंगाल की कल्पना दृष्टि में शायद आज भी राजपूताना उसी अतीत युग की धूरता, भीरता और उदारता की अतिमूजि रूप ही अतीत होता है, किन्तु पोराणिक युग का वह गौरवमण्डित राजपूताना आज नहीं है। तथापि राजपूताना के आज बिजकुल अधःपतित हो जाने पर भी उस अतीत युग के संस्कार आज भी प्रत्येक राजपूतानावासी के हृदय में अकित हैं। प्रताप-परिवार की कहानी देखकर यह बात मेरे मन में स्वतः जाग उठती है।

यह परिवार राजपूताना के गण्य-मान्य समृद्ध जमींदारों में गिना जाता था, किन्तु स्वदेश-प्रीति श्रीर तेजस्थिता की खातिर इन्हें श्रपना घर-चार वरवाद करना पडा। सबसे पहले दिल्ली पर्यन्त्र के मामले के सम्बन्ध में प्रताप कोर प्रताप के वहनोई पकड़े गए। किन्तु उनके विरुद्ध कोई विजेप प्रमाण न रहने से उस बार उनका छुटकारा हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद कोटा में ही एक और राज-मैतिक मामले में प्रताप के पिता सरदार केरारीसिहजी को आजन्म कालेपानी का सण्ड हुया छोर प्रताप के एक सने चना के नाम भी वारण्ट निकला, सम्भवतः धात्र भी वे पकड़े नहीं गए। केटारीसिहजी का स्वास्थ्य प्रच्छा न रहने से उन्हें अण्डमन नहीं जाना पड़ा, देश की लेलों में ही रहना पड़ा।

इस मामले के फलस्वरूप सरदार केशरीसिंहजी की और उनके छोटे भाई की समूची सम्पत्ति तो जन्त हुई ही, इसके घलावा उनके जो भाई राजनीति के पास फटकते भी न थे, उनकी भी सारी सम्पत्ति जब्द हो गई। इस तरह वे समृद्ध-सम्पन्न जागीरदार की धवस्था से एकदम रास्ते के भिखारी हो गए। प्रताप की माता के दु: कों की उस समय सीमा न थी, भाज एक सम्बन्धी के पास रहतीं ही कल दूसरे सम्बन्धी के घर जाकर धतिथि बनती । बन्त में अपने पिता के घर जाकर किसी तरह दिन काटती रहीं, प्रताप के माना के घर की हालत भी विशेष म्रच्छी न यी। विघाता जब किसी के प्रति निदंग होते हैं तब उनकी निष्ठुरता के निकट संसार की सब निष्ठुरता फीकी पढ़ जाती है और वे जिनको वीर बनाकर उठाते हैं, उनके बीरत्व के निकट मगवान् की निष्ट्रता भी हार मानने की बाध्य होती है। इसी से इतनी निपत्ति में पड़कर भी प्रतापसिंह बराबर विष्लव दल में काम करते रहे। काम करने-करने में भी घन्तर है, केवल कर्तव्य ज्ञान से काम करना एक बात है, और काम करके बानन्द पाना दूसरी बात; हमारा विचार है कि काम कर के भानन्द पाया जाय यही हमारा कर्तव्य है; अर्थात् जैसा काम करके मन में , किमी तरह का अनुताय-परिताय न हो, जैसा काम करने से मन में धौर प्राण में ग्लानि की कोई सूचना भी न हो और सबसे बढ़कर जैसा काम करने से मनुष्य सासात् रूप से ग्रानन्द भी पाये, हमारा विचार है वैसा काम ही मनुष्य का कत्तं व्य है शीर जो करके मनुष्य ब्रानन्द तो पाये ही नहीं, प्रत्युत उससे बलेश का प्रामास हो वह काम करना मनुष्य को उचित नहीं। वैसी स्थिति में धानना होगा कि धनधिकार

बाद में जुलाई सन् 1919 में उन्हें छोड़ दिया गया था पर उनके मार्र का बारण्ट भमी तक नहीं इटाया गया ।

दिल्ली में 101

े चेप्टा की जा रही है, क्योंकि वैसी स्थिति में धानन्द घषवा तृष्ति कुछ भी नहीं होती । प्रयात लज्जा की सातिर, सोक-निन्दा के भय से कर्तव्य-कार्य में योग देना एक बात है, भीर कत्तंव्य-कार्य करके सचमूच भानन्द पाना दूसरी बात । प्रताप ने जो श्रपनी पारिवारिक श्रवस्था के भीषण संकट-काल में भी इस प्रकार विष्सव कार्य में योग दिया या उससे उनके दिल के किसी कोने में किसी तरह की ग्लानि प्रथवा संकोच तो था ही नहीं, बरन् विपत्ति की ऐसी कराल मूर्ति भौतों से देखकर भी वे पिता के अभिन्नेत निय कार्य में फिर भी अपने को लगा सके, इससे उनका दिल भानन्द भीर गर्व से फुल उठता था। ऐसे बहुत सज्जन देशे गये हैं जो केवल कर्त्तब्य की लातिर प्रयवा बन्युत्व को निवाहने के लिए ही इस विप्लय कार्य में योग देते थे, इसीसे उनके कार्यमें बैसा उत्साह न देखा जाता या श्रीर इसीलिए वे श्रीय-कांश समय गुरकाये से रहते थे। ऐसा भाग देखकर हम उन्हें प्रधिक दिन यह विडम्बना न भोगने देते, भौर शीघ ही निविवाद रूप से भानन्द भोगने का भवसर दे देते पे, जिससे वे छुटकारा पाकर शान्ति से दम ले सकें। किन्तु जब-जब ऐसा नहीं किया गया है, जब-जब प्रकृति भीर प्रवृत्ति के विरुद्ध भावरण किया गया है, सय-तय प्रकृति देवी ने अपना पूरा यदला चुकाया है। प्रताप वैसे कलंब्य की खातिर ही इस कार्य में योग न देते थे। उन जैसे युवक मैंने बहुत ही कम देसे हैं। प्रताप केवल स्वयं ही मानन्द में रहते हों सो नहीं, उनके संग में जी रहते से वे भी मानन्द पाते थे ! हो भी बीच-बीच में प्रताप का मन माता-पिता के लिए प्रधीद न होता हो सो नहीं, हमारा तो विचार है कि जिसका मन ऐसी अवस्था में माता-पिता के लिए प्रधीर न होता ही उसका विस्वास करना उचित नहीं है। मामा-मोह का एकदम अभाव होना एक बात है, और माहा-मोह में तिन्त न होना दूसरी गात । मनुष्य की दृष्टि से मैं तो उन्हीं की शेष्ठ कहूँगा जिनके स्वमाव में भाय-मोह की पूरी सत्ता है किन्तु जो माया-मोह में लिप्त नहीं होते । इसीसे प्रताप को जब द:सी देसता तब मेरे प्राणों में बड़ी ही व्यया होती। किन्तु कार्य-क्षेत्र में जब देखता प्रताप कि सी से भी पीछे नहीं है तब फिर वैसा ही मानन्द भी प्रतीत होता ।

भते-बुरे का इंड भी प्रताप के भंतःकरण में चरम भवस्या तक जा पहुंचा या । प्रताप के पकड़े जाने पर पुलिस बहुत दिन तक सनेक प्रकार के प्रलोमन दियाकर उन्हें सब गुप्त बातें प्रकट कर देने के लिए विशेष तंग करती रही । पुलिस प्रताप से

कहती कि सब गुप्त बार्ते कह देने पर केवल प्रताप को ही नही वरन उसके पिता ' को भी छोड़ दिया जायगा; यही नहीं उसके चाचापर से भी मुकद्दमा उठा लिया जायगा, उनकी सब सम्पत्ति फिर लौटा दी जायगी, और इस सबके प्रलावा और भी कुछ पुरस्कार दिया जायगा। प्रताप की माता ने कितना कव्ट पाया है, प्रताप में भी दिण्डत हो जाने से माता की श्वनस्था कैसी शोचनीय हो जायगी और इस घागात को वे कैसे सह सकेंगी, यह सब वातें पुलिस प्रवनी स्वमावतिद्ध चतुराई के साथ बार-बार समकाती थी। पुलिस की ये सब बातें विलकुल निर्मृत हों सी भी सो न या। पहले-पहल तो वे पुलिस के साथ स्थादा देर ठीक तरह बात ही न करते थे। पीछे उन लोगों के साथ बात करना प्रताप को मानो कुछ-कुछ भला लगने लगा । एक दिन पुलिसवालों के साथ प्रताप की क़रीब तीन-चार घंटे बातचीत हुई। हम सब पास की निजंन कोठरी में बैठे-बैठे दम थामकर जमीन-प्रासमान की बातें सोचने लगे, सन्देह हुवा कि अवकी बार प्रताप फुट पड़ेगा। पीछे मुकद्मा द्यारम्भ होने पर जब हम सबको प्रायः दिनभर इकट्ठा रहने का सुयोग मिला तब मालूम हुमा कि सच ही प्रताप का मन बहुत विचलित हो गया था। यहाँ तक कि धनत में एक दिन प्रताप ने पुलिस से कह दिया कि वे एक दिन शीर सब बातों पर विचार कर लें फिर कहना होगा तो कह देंगे । किन्तु अगले दिन जर्व पुलिस प्रवाप से मिलने आई, प्रताप बोले, "देखिए बहुत सोचा-विचारा धन्त में तम किया है कि कोई बात नहीं खोलूंगा। बनी तक वो केवल मेरी ही माता कष्ट पा रही हैं, किन्तू यदि मैं गुप्त बातें प्रकट कर दूं तो और भी कितने लोगों की माताएँ ठीक मेरी माता के समान दुःख पाएँगी, एक मा के बदले और कितनी माताओं की तब हाहाकार करना होगा।"---मन के एक बार नीचे फिसल पड़ने पर उसे फिर धपनी जगह जौटा लाना कितना कठिन कार्य है, यह जिन्ताशील व्यक्ति ही समफ्र ' सकते हैं।

नहीं मानूम, भाज भारत में कितने ऐसे पिता हैं, जो सरबार केशरीसिंहणीं को तरह सब जान-बुफ़कर भएजे को और ध्यमी सन्तान को इस प्रकार देश के कार्य में बिल दे सकेंगे। भारत का दुर्भाग्य है कि प्रताप-सा युक्त क्षाज इस जार्द में महीं है। वरेली जेल में अंश्रेजों का दण्ड भोगते-भोगते उसका नश्वर हारीर उस दिव्य भारता का साथ न निवाह सका। इसी प्रताप के साथ में दिल्ली गया था। और कई दिन तक इकट्ठे काम करने का अवसर पाया था। उस समय प्रताप की दिल्ली में 103

भ्रायु लगभग वाईस बरस की रही होगी। दिल्ली में, हमने इस यात्रा में, कितना काम किया यह दूसरे परिच्छेद में लिखा जाएगा।

#### (2) मुसलमान विष्लवदल की कहानी

पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब का विष्लवायोजन विफल हो जाने के धाद मुसलमान विष्नव संघ के साथ हमारे वल का पहले-पहल परिचय हुमा। इस बार दिल्ली में रहते समय इस विष्लव दल के साथ हमें ब्रौर भी विनिष्ठ परिचय करने का प्रवक्ता मिला।

इस मुसलमान विष्लव दल के विषय में हमारे देशवासी एकदम कुछ भी नहीं जानते; कारण, कि इनका काम-काज प्रकट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गत तुर्की इटैलियन मुद्ध के समय से ही भारत में इस विष्लवदल का त्यात हमा है। उसी मुद्ध के समय, जायद 1911 ई जो, भारत के मुललमानों ने गुद्ध में सायलों की सेवा-सुभूषा करने के लिए तुर्की में एक दल (Medical Mission) भेजा। उस दल में प्रक्रिकतर मुसलमान लोग ही थे। पंजाब के 'जमींदार' प्रकि सम्पादक श्रीयुत जफरफली की अग्र दल में थे।

इस दल ने बुक्त के सुलतान और अग्याग्य स्वदेश-अभी मुसलमान सेनापतियों भीर राजकमंत्रारियों के निकट विदेश सम्मान और प्रादर पाया। मेरे एक मुसलमान बन्च मुभसे कहते थे कि उसी प्रादर की अधिकता से उनका माया गर्म हो गया था। जिन्हें भारत में प्राप्त पांचक प्राप्त अप्रधान सहना होता था, जर्हे जा बात माया कि सित्त के साथ समग्र नुकीं में भाग कर सुनी। कि सित्त के साथ समग्र नुकीं में भाग करने का सुपोग मिला तब उनका माया गर्म होना ही चाहिए था। भारत की भावहवा में रहकर इतने दिन तक मुसलमान समाज में किसी चेतना के लक्षण दिखाई नहीं दिए, किन्तु जब इसी मुसलमान दल के लोग नुकीं की स्वापीन प्रावहवा के स्पर्श में आपर अब उन्होंने देखा कि भाज भी उनके स्वधमी लोगों ने मूरोपवालों के देश में भी अपना प्राधिपत्य मराव जन कि है, और ऐसे एक स्वधमीं लोगों के देश में भी अपना प्राधिपत्य मराव जनके चित्त में जब मारतीय मुसलमान दल को भादर के साथ अपनाया, तब उनकी कितने ही समय को महिन निद्या मानो पल-भर में उह गई, रहसा भारतीय मुसलमानों ने अपने को पहनाच लिया। नुईी इटेनियन युद्ध के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों ने अपने को पहनाच लिया। नुईी इटेनियन युद्ध के फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों ने अपने को पहनाच लिया। नुईी इटेनियन युद्ध के फलस्वरूप भारतीय मुसलमान समाज में साधारण

गाड़ीवान तक रोज तुर्की का संवाद जानने के लिए व्यस्त रहते थे। स्वधमी लोगों की सममेदना किसी मुसलमान को कष्ट के साथ भ्रजन नहीं करनी पड़ती, यह तो उसका जन्मतत संस्कार होता है। इस साधारण जागृति के सिवाय, तुर्की में मंदि-कल मिदान भ्रेजने के बाद मारत के मुसलमानों में भी निज्जन का कार्य पारम हो जाता है। रोलट रिपोर्ट में लिखा है कि मंद्रेजों के तुर्की इटेलियम युद्ध के समय तुर्की को सहायता न देने के कारण भारतवर्ष के मुसलमानों में प्रसन्ताय का माद कै जाया। पर हमारे विचार में यह बता सकत है। अग्रैज नुर्की को सहायता करते तो मी मुसलमानों में यह जागरण अवस्यम्मावी था, व्यक्ति का सस हायता करते तो मी मुसलमानों में यह जागरण अवस्यम्मावी था, व्यक्ति का मूसी हुईजािं जाग गई? अग्रेजों के सामा दे, बाहर के संस्थक में अग्रे से एक अपने को भूसी हुईजािं जाग गई?

जो हो, इस भैडिकल मिशन के घनेक युवक तुर्की के संस्थर्थ में पाने से विन्तव घर्म में वीक्तित हो गए और भारत में आकर उन्होंने मुसलमान सम्प्रदाय के बीच विन्तव का कार्य झारम्भ कर दिया। घीर मुर्मी की गवनेमेंट ने इन मुसलमानों में से किसी-किसी को घथवा इनके पसन्द के व्यक्तियों की भारतवर्प में तुर्की राजदूत (Consul) नियुक्त कर दिया था। देश के जनसामारण को इन वार्तों का मुख भी पता न मिल सका, किन्तु भारत सरकार इन सब वार्तों के ग्रलाया और भी बहुत कुछ जानती है।

बहुत कुछ जानती है।

किन्तु मुसलमान विप्सव दस पहले से ही बाहर की मुसलमान विस्तयों की श्रीर ही विशेष लक्ष्य रखता था। इनको सब धावा-प्रतीक्षा इसीलिए मारत के बाहर ही केन्द्रित थी। मुसलमान विप्सव देस के जिन सज्ज्य के साथ दिल्लो में भेरी बातचीत हुई थी उनके नज्ज्वीक सुना था कि इस विप्सव दस ने इसी बीच इस्तुल से भारत पर धाकमण करने के लिए खनेक सार धन्द्रीय किया था। येंने उस दिन उनके इस कार्य का धोर प्रतिवाद किया था। उन्होंने मुम्मे यह सममाने का पत किया कि बाहर की किसी राजवानित की सहायता के बिना भारत की विप्सव चेप्टा सार्यक न होगी मैंने भी उन्हें यह सममाने की चेप्टा की कि यहर की सहायता चाहने का यह थर्थ न होना चाहिए कि बाहर की गोई राजवित साकर भारत में दक्षक कर ले। उन्होंने मुम्मे बढ़े यल से यह सममाना चाहा कि मानुस्ता में प्रसार में प्राकर महान स्वाधीन स्वाधीन स्वाधीन सारत में प्राकर महान स्वाधीन

दिल्ली में .105

कराकर ही चले जाएँगे। भारत के बहुत-से मुसलमानों की ऐसी ही घारणा है।

किन्तु इन्हीं मुसलमान लोगों ने यो प-वीच में कई बार हमारी धन से सहायता की थी। उनके साथ बातचीत करके जहाँ तक समम सका हूँ उससे जान पहला है कि मुसलमानों का यह विप्तव दल सारे देश में एक साथ ही कार्य करता था। उनका यह विप्तव दल पंजाब के सीमान्त प्रदेश से लेकर सुदूर बहा देश तक फंल गया था। किन्तु हमारे बंगाल के विप्तव दल में दलबन्दी का प्रन्त न था। पर सोमाय्य से बंगाल के बाहर जात में एकमात्र हमारा दल ही था, इसीसे कार करवानी का को हि विशेष अवकाश न था।

हमारे दल से मुसलमान दल का यही भेद था कि हम लीग स्वाधीन भारत के जिस रूप की कल्पना करते थे, उस में हिन्दुओं के स्वावसम्बन की बात मले रही हो, हिन्दुओं की प्रधानता का कोई विचार न था, एवं हमारी कार्य-प्रणाली में मुसलमानों को अलग रखने का ख्याल दूर रहा, हम तो उन्हें दल में खीचने की ही चेट्टा करते थे। हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं घाते ये तो उसका कारण यह था कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से हिन्दुओं की तरह प्रेम न करते थे। मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने से हमारी यह धारणा हुई है कि हमारे देश के मुसलमान लोगों का तुर्की, मिश्र, घरव, फारिस प्रयवा काबुल की घीर जिल्हा सिचाव है, भारत की श्रोर उतना नहीं है। वे तुर्की के गौरव में प्रपत्ते की जितना गौरवान्वित मानते हैं, भारतवासियों के, हिन्दुधों के गौरव में प्रपने को उतना गौरवान्वित नहीं मानते। मुसलमानों के मन के भाव बहुत कुछ ऐसे थे इसी कारण उनका विष्लव दल भी एक स्वतन्त्र रूप से गठित हुमा या । नवीन तुर्की के भादरी से अनुप्राणित होकर भारत के अनेक मुसलमान विष्यववादियों ने भी विश्व-इस्लामिक (Pan-Islamic) मादशं की ग्रहण किया था, इसीलिए मारत के मसलमान विप्लव दलको केवल भारतीय विप्लव दल न कहकर भारत का मुसल-मान विप्लव दल कहना संगत है। हमारे इन दोनों विप्लव दलों के सिवाय दिल्ली में ग्रीर भी एक दल या ग्रीर सम्भवतः थव भी है। यह दल कोई गुप्त समिति न थी। इस विषय की बालोचना धागे की गई है।

# (3) दिल्ली के निष्कलंको दल को कहानी

इन्द्रप्रस्य, हस्तिनापुर अयवा दिल्ली हिन्दुओं के मन पर कैसा मोहजाल डाल

106 बन्दी जीवन

देती है! काल के चक्कर में पड़कर कितने मिन्न-भिन्न राजवंश, कितनी देश-देशान्तर की जातियाँ आकर दिल्ली के कितने नये-नये रूपों की सृष्टि कर गई, कितनी जातियों के उत्थान भीर पतन के बीच दिल्ली का इतिहास गठित हुआ है, भोर दिल्ली के इतिहास की तरंग के साथ मानो भारत का इतिहास भी तरंगित होता रहा है। हिन्दुओं की गौरवमंडित दिल्ली विदेशी विधर्मियों के पैरों तले धाकर धार-कीर्ति को लांच्छित करने लगी, फिर इसी दिल्ली में ही युग-युग में भिन्त-भिन्त राजशनिवयों की परीक्षा चलने लगी, कितने संघर्ष, कितने राष्ट्-विष्लव, कितने विरोधों के बीच दिल्ली का आधुनिक इतिहास गठित होता है। इसीसे दिल्ली के इतिहास का अर्थ हो जाता है, भारत साम्राज्य का इतिहास। भीर इस क्षात्र-शक्ति के संघर्ष के इतिहास में जहां दिल्ली का इतिहास गठित होता है, वहाँ इसी दिल्ली में ही बनेक साधु-सम्प्रदायों का भी बाविर्माव होता है। मुसलमान झाधिपत्य के समय जैसे दिल्ली के निकट सतनामी सन्प्रदाय का माविभाव हुमा था वैसे ही अंग्रेजों के इस माधिपत्य के समय इसी दिल्ली में निष्कलंकी दल का भाविभवि हुमा है। सतनामी सम्प्रदाय के समान यह दल भी बहुत ही क्षुत्र है। भाज प्रायः तीस साल से यह दल दिल्ली में है। इन तीस वर्षों में ये लोग भारत की स्वाधीनता के लिए समस्त पृथ्वी पर सस्ययुग को लाने के लिए भगवान के निकट नित्य प्रार्थना करते ग्राए है। वे विश्वास करते है कि कलियुग समाप्त हो गया है भीर कल्किदेव के आविर्माव का समय हो गया है। आजकल ये लोग प्रचार करते हैं कि कल्किदेव ने जन्म से लिया है और शीघ ही प्रकट होंगे। किन्तु इस शीध का भर्य क्या है अर्थात् ठीक कितने दिन में किल्कदेव दिलाई देंगे, यह ये लोग नहीं कह सकते । ये लोग कहते है कि जब थी भगवान् ने रामचन्द्र रूप में जन्म लिया था तम सारे मारत में केवल बारह ऋषि जानते थे कि श्रीराम मगवान् के ही अवतार हैं; और लोग यह वात जानते भी न वे घौर उस समय विश्वास भी न करते थे। इसी प्रकार वर्तमान काल में भी ऐसे तोग बहुत नहीं हैं जो यह जानते हों कि मगवान का बनतार हुया है। ये लोग कहते हैं कि वर्तमान सुग में भारतवर्ष में भ्रनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, उनमें से भ्रनेक ग्रपने ग्रसल रूप को नहीं जानते । जिस दिन उन महापुरुषों के सम्राट् श्रपने को 🔍 प्रकाशित करेंगे, उसी दिन ये सब अपनी दानित सामर्थ्य की वात घोर घपने पूर्व की बात जान सकेंगे। इन महापुरुषों में से कई बड़े ही शक्तिशाली हैं, एवं

दिल्ली में 107्

इनमें से कोई-कोई ऐसे भी हैं जो समभते हैं कि वे ही शायद भगवान के अवतार हैं। ये लोग कहते हैं कि इस बार भगवान् ने बाह्यण के घर में जन्म लिया है, इसीसे वे सभी के पूज्य होंगे। अन्यान्य युगों में क्षत्रिय आदि के घर जन्म लिया था इसी कारण उन्हें भगवान् का अवतार होते हुए भी बाह्मणों के चरणों में भुकता पहता था, इस बार वे ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण कर सबसे पूजा ग्रहण करेंगे और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण ही इस युग में उनका ब्राचरण ऐसा होगा कि देश-विदेश में ऐसा काई न होगा जा उनके किसी भी कार्य पर धाँगली उठा सके । अन्यान्य यगों के अवतार-पुरुषों का आचरण ऐसा नहीं हजा कि उनके चरित्र में कोई दोष न दिखाया जा सके, किन्तु इस बार उनका धाचरण ठीक भगवान की ही तरह निष्कलंक होगा। ये लोग विश्वास करते है कि कल्किदेव खड्गधारी होने पर भी किसी के विरुद्ध चस्त्र धारण न करेंगे। ये लोग कहते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिए इस बार हिन्दुओं की अस्त्र ग्रहण न करने होंगे; कारण कि भारत के जो शत्र हैं, जो पापी लोग हैं, जिनकी प्रकृति खल ग्रीर असुर भावों से पूर्ण है, वे सभी आपस में ही मार-काट करके नष्ट हो जाएँगे और उनमें से जो बचे रहेंगे वे भी रोग, महामारी भौर दुनिक्षा में मर जाएँगे। इस तरह इस बार पथ्वी पाप-भार से मुक्त हो जाएगी और इस प्रकार जो सत् प्रकृति के पुरुप हैं, वे ही बच जाएँगे धीर पथ्वी पर सत्ययुग का आविर्भाव होगा। वे कहते हैं कि सत्ययुग का कार्य आरम्म हो गया है एवं और कुछ बरसों के अन्दर ही संसार से पाप का लोप हो जायगा।

इनकी साधना की पढित होती थी, लगातार किलक्देव का नाम जपना और उनके निकट भारत के और जगत् के मंगल के लिए सामूहिक रूप से और व्यक्तिनात रूप से निकट भारत के और जगत् के मंगल के लिए सामूहिक रूप से और व्यक्तिनात रूप से नित्य प्रार्थना करना। ये कहते हैं भगवान ही जब जगत् के एकमान कर्ता और नियन्ता है, तब सब प्रकार से उन्हीं के वारणागत होकरें उन्हें स्मरण करना और नियन्ता है, तब सब प्रवारणा करना ही हमारा एकमान कार्य है। संसार के सब कार्य करते रहने पर भी भारत की स्वाधीनता और भारत के सर्वांगीण मंगल के लिए एक प्रार्थना करने के विचाय और कुछ भी थे लोग नहीं करते—और ये लोग कोई संन्यासी भी नहीं होते। इनके प्रायः सभी सिद्धान्त विष्त्वियों के समान है, और भारत के विष्तव प्रयासी दल के लोगों को ये खूब ग्रच्छा भी मानते थे, किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से सावारण संसारियों की तरह होने पर

108 बन्दी जीवन

प्रताप के साथ इस बार दिल्ली में रहते समय मैंने इन्हीं वालमुकुन्दजी के साथ बातजीत की थी। ये बिसकुल सीधे-सादे ग्रेरीव बाह्मण थे, लिखना-पढ़ना कुछ थी नहीं जानते थे। अपने हाथ से ही रसोई करते भीर अपने जूडे वर्तन भावि स्वयं साफ़ करते। इस दन के सभी लीग इन पर योषट खाड-महित रखते थे। इनके इस दल में मध्यम दनें के शिक्षत खेणी के सीग कोई बहुत न थे। प्रायः ये सभी मोंग्रेजी से भाविमा और गोहत्या करने वालों के परम सन्तु थे।

इनके नायक वालमुकुन्वभी धन देह त्याग कर चुके हैं, भौर पाज मालूम होता है पांच-छ: वर्ष से मध्यम श्रेणी के श्रेजी पढ़े लोग भी इनके दल में भाकर सोग देने लगे हैं।

यह श्रवतार के माविमांव की वात दिल्ली के निष्कलंकियों के दल के सिवाय और भी घनेक लोगों से सुनने में आई है। भेरे जेल से लोटने के बाद गोरखपुर में मेरे मामाजी के पास एक साधु आये थे। वे भी निष्कलंकी दल की तरह घनेक बात कह गए थे। पिछले युद्ध के सैमय अमेरिका जब जर्मनी के यिरद्ध मंग्नेजों के 4. पक्ष में नहीं मिला था, उस समय यही साधु आकर भामाजी से धौर मेरे मैं मेले माई से श्रमेरिका के बंग्रेजों के यह के जीतने

की भविष्यवाणी कर गए थे; घण्डमन में रहते समय ही यह सब बात मुक्ते लिल भेजी गई थी; यह पत्र अब भी भेरे पास है। इसके सिवाय कलकता हाईकोर्ट के भूतपूर्व बकील "बहायिद् ऋषि श्रो बहायिया" नामक ग्रंथ के सेसक श्रद्धेय श्रीयुत ताराकिशोर शर्मा महावाय भी इस धनतार की बात का बहुत दिन से प्रचार करते झाते हैं। युगान्य के प्रखिद सम्पादक उपेन बाबू से भी कई सायुमीं ने इस प्रकार की भनेक बातें कही थीं। इन सबकी बातें पूरी तरह एक न होने पर भी इन सबकी बातों का सरीत प्राय: एक ही था।

## (4) दिल्ली के विप्लव दल का पुनर्गठन

दिल्ली के बिल्लव दल के दो मुख्य कार्यकर्ता श्रीयृत मवधिबंहारी धीर श्रीयृत भ्रमीरपन्द उत्तर भारत के भ्रमेन विष्लिपियों की भ्रपेशा बहुत शंशों में श्रेष्ठ में । इनकी प्रकृति में धर्म-भाव भरवन्त प्रवा था। धर्म भीर कर्म का इस प्रकार एकत्र समावेश मारत के बहुत थोड़े विष्लिपयों में देशने की मिला है। प्रवयिद्वारों की मायू जब केवल तेईस या चौबीस वर्ष की पी, तब से प्रयवा उसके भी मुख दिन पहले से हो वे इस विष्लव दल में योग देते थे। इस मायू में ही उनकी प्रकृति के जीता धर्म-भाव देशा गया था उससे कहना परता है कि ऐसा संस्कार केवर ही उनहीं अलग्न निया था। एक उर्तू कविता उन्हें बहुत श्रिय थी, विसे वे प्राय: बोहु-रावा करते थे। वह कविता इता धुन्दर है कि उसे यहाँ उद्दूप्त किये देता हूँ। किवा यह है:—

"एहसान नाखुदा" का उठाये मेरी बला, किस्ती खुदा पे छोड़ दूँ लंगर को तोड़ दूँ।"

सचमुच ठीक इसी प्रकार श्रगाघ विस्तात हृदय में रखें हुए श्रवघविहारी ने श्रपती जीवन नौका श्रारपार होन महासागर के बोच ही छोड़ दो थी।

स्रवमित्हारी की सपेक्षा समीरवन्द उस में बीस वर्ष बहे थे। समीरवन्द शिक्षक का कार्य करते थे भीर बचपन से ही सवस्विहारी समीरवन्द के पाछ, पहले स्तान रूप में भीर फिर शिष्य रूप में तथा मित्र रूप में, उन्हीं की संगत में पत्ने भीर बहें हुए थे। ये समीरवन्द स्वामी रामतीय के विशेष मनत भीर शिष्य

रः नानुसः==मल्लाह Ì

🛘 🛈 💮 बन्दी जीवन

ये । भौर इनके साथ स्थामीजी का साक्षात् परिचय भी था । स्वामीजी की वबतुता श्रादि का इन्होंने ही सबसे पहले प्रचार सारम्ब किया था ।

इन्हीं के प्रभाव से दिल्ली के ग्रेन्यान्य कार्यकर्ताओं में भी ऐसा ही वर्ष-भाव भीकित हो गया था। इनमें से बीयुन लख्मीनारायण भीर बीयुन गणेशीनाल सास्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

समीरवन्द मौर भवपविद्वारी के साथ मेरी वैसी पनिष्टता न हुई यी; कारण कि वे पहले ही पकड़े गए थे। किन्तु इस बार प्रताप के साथ दिल्ली घाकर लखंगी-नारायण और खास्ताजी के साथ खुब घनिष्ट रूप से मिलने का धवसर पाया।

दिल्ली के निष्कलं िकयों की बात अवधिवहारी आदि सभी जानते थे; किन्तु , इनमें से लछुमीनारायण निष्कलं कियों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे, मैं जिस समय की कहानी कह रहा हूँ उस समय लछुमीनारायण वैद्यक पढ़ते थे और निष्कर्मिक्यों की तरह अग्रेखी के नज़शीक न फटकते थे।

अवधिहारी और अमीरचन्द के पकड़े जाने पर दिल्ली के विष्त्र व का कार्यमार लख्नी नारायण भीर गणेशीलाल पर भा पढ़ा। गणेशीलाल फ़ारसी के बड़े पण्डित से भीर बड़ी अच्छी क़िता लिख सकते थे। लाला हरवगल लास्ता जी का बहुतन्सी कविताएँ अपनी 'जदर' पित्रका में जद्युत कर देते थे; और हमारे मुकड़ में में केवल हम कि कही की जातीय भावपूर्ण कविता लिखने के अपराय में ही उन्हें सात बरस की कड़ी की की सजा हुई थी। खास्ताओं मी प्रवेषी लिखना-पढ़ना कुछ न जानते थे, किन्तु फ़ारसी भाषा के सहारे जितना ज्ञान पाया आ सकता है वह सब उन्होंने पाया था। खास्ताओं का दर्जनशास्त्र से विशेष प्रेम था, उनकी अलित में जान की प्रवित्त ही विशेष प्रष्ट हुई थी।

मैं इस बार प्रताप के साथ दिल्ली ग्रांने के पहले मीर भी कई बार दिल्ली ग्रांने के पहले मीर भी कई बार दिल्ली ग्रांने के पहले मीर भी कई बार दिल्ली ग्रांने के साथ से दिल्ली में हमारा काम प्रायः कुछ भी ग्रांगे नहीं बढ़ रहा था। नछमी भीर खास्ताओं का उत्साह थीरे-थीरे मन्द या हीता थाता था। दिल्ली एड्यन्त्र के मामले भी सुनाई खत्म हीने के बाद पहले-महल लख्नी ग्री। दिल्ली एड्यन्त्र के उत्साहों थे, भीर भनेक विपत्तियों के बीच में भी हमारे साथ मिलते जुनते थे। पहले-महल वे विपत्ति की परवाह म करके दल के ग्रांने कारते थे, किन्तु थोड़े ही दिन में उनका उत्साह करवा हमारे वा परवाह म करके दल के ग्रांने करते थे, किन्तु थोड़े ही दिन में उनका उत्साह मन्द हो गया। थीरे-धीरे धवस्था ऐसी हो गर्द कि

दिल्ली में

लक्ष्मी धव लोक-संग्रह की बंसी चेप्टा न करते थे, धौर आधी इच्छा से जिन सब लोगों का उन्होंने संग्रह किया था वे भी वैसे उत्साही न होते थे। किन्तु इस समय सछमीनारायण के मन में एक और मान क्रमशः वहने लगा। दिल्ली के निष्क-लंकियों के साथ पनिष्टता होने के कारण उनमें यह परिवर्त्तन हुआ। उनके मत में कोई परिपर्तन न होने पर भी क्रमशः वे कार्य में निश्चेष्ट होते जाते, धौर अधिकांश समय भगवान् का नाम जपने और उनकी धाराधाना में ही गैंना हेते। इस तरह घोरे-धीरे वे हमारे काम की धनहेलना करने लगे। वे स्वयं जिस प्रकार निष्कलंकियों के प्रति खगाध विश्वास रखते थे उसी प्रकार जिन कुछ कार्यकर्तामों का संग्रह किया था उन्हें भी इसी निष्कलंकी दल के विश्वासी भक्त बना शासने लगे। फलतः हमारे कार्य में इसी निष्कलंकी दल के विश्वासी भक्त बना शासने सच्छानानारायण खाली प्राधैना करने के सिवाय हाय से या क्रसम से धौर कुछ भी म करी, और उनके अनुसायों भी उन्हों के मांगे का धनुसरण करने हो।

इन सब कारणों से घनेक प्रकार से विष्लव की वेष्टा विफल होने के बाद हम भीर प्रतापसिंह मये सिरे से कार्य बनाने के लिए दिल्ली भाये। हमारे दिल्ली भाने का यह भी एक कारण था। श्रीड़क साहब के दिल्ली में न रहने से हमें अपना एक नियोप कार्य अन्त में स्थानत हो रखना पड़ा, किन्तु दिल्ली की विष्लव समिति के पुनगंठन में हम पूर्ण उद्यान से लग गए।

दिल्ली में हमारे लिए मकान किराये पर ठीक कर देना, दिल्ली के पुराने. कार्यकर्ताओं के साथ भालाप-भरिचय करा देना आदि साधारण कार्यों को छोड़ नछमीनारायण धीर कुछ न करते थे। अर्थात् दिल्ली का सब कार्यमार हमारे हार्यों सौंपकर उन्होंने विन्तव के कार्य से छुट्टी पाने का प्रवन्य कर लिया।

हुम लीग दिल्ली में एक मकान माड़े पर तेकर प्राय: पन्द्रह दिन रहे। दिल्ली से राजपूताना बहुत दूर नहीं है, मैं दिल्ली में ही रहा ग्रीर प्रताप को दो बार जय-पूर भेजा। हमारी इच्छा थी कि राजपूताना के कुछ युवकों को दिल्ली में लाकर दिल्ली के निष्कृत के प्राप्तित कर डालें। स्ताप राजपूताना में कार्य करित सीर मीर में दिल्ली के कार्यकर्तीओं के साथ मिलता-जुलता ग्रीर उनमें से प्रप्ते दिल्ली के कार्यकर्तीओं के साथ मिलता-जुलता ग्रीर उनमें से प्रप्ते दिल के गुताबिक सादमी छोटता। इस प्रकार दिल्ली में कुछ दिन काम करने के फल-स्वरूप खास्ताजी के मन में बुमी हुई ग्राग फिर प्रज्ज्वित हो उठी। उन्होंने प्रपत्ता पुराना उद्यम फिर पा तिया। हमने देशा चछमीनारायण के बदले खास्ताजी हो

112 बन्दी जीवन

दिल्ली का कार्यभार ग्रहण कर सक्ति । उन्हींकी चेच्टा से इस बार हमारे साथ दिल्ली के मुसलमान विज्वव दल का चिनव्ट परिचय हुआ। मुसलमानों के साथ ठीक हुआ कि वे हमें पिस्तील, रिवालवर और गोली जुटा देंगे और हम उन्हें बम जुटा देंगे। इसके सिवाय जिस प्रकार हम दोनों दल चीछ ही और भी अधिक सिम्मिलत रूप से कार्य कर सकें उसका भी विस्तृत आयोजन किया जाने लगा। इस सिम्मिलत रूप से कार्य कर सकें उसका भी विस्तृत आयोजन किया जाने लगा। इस सिम्मिलत रूप से कार्य होने लगा कि दिल्ली में फिर से कार्य का स्रोत यहते सता। इस परिचाय से सामे मालूम होने लगा कि दिल्ली में पहायता करने के लिए हो, उपवा मध्य में में सहस्यता करने के लिए हो, दिल्ली में मुसलमान दल ने हमारी इस बार बड़ी आधिक सहस्यता करने के लिए हो,

इस प्रकार जिस समय दिल्ली का कार्य कमशः आने बढ़ने लगा में भी ठीक सभी समय खूब बीमार पढ़ गया। साचार प्रताय को संग लेकर में बंगाल चला साया, मेरे नाम उस समय वारण्ट निकल साया था इसलिए युक्त प्रदेश में न रहे

कर बंगाल माना ही ठीक समका ।

विष्तव के कार्य में लखनीनारायण मले ही निश्चेष्ट हो नए, किन्तु इसरी कोर प्रायः हर समय उनहें किल्क और काली का माम जपने देखा जाता। वे सन्मुख बड़े भनत में इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु इस प्रकार कमें निश्चेष्ट में हमें अच्छा नहीं लगा। नकसीनारायण और उनके कुछ बन्धुओं के विवाय हम सब लोग निष्कलंकियों से ही मिली थी। लखभीनारायण और उनके कुछ बन्धुओं के विवाय हम सब लोग निष्कलंकियों की वातों पर प्रविद्यास भी नहीं करते थीर उनकी सब बातों पर विद्यास भी नहीं करते थीर उनकी सब बातों पर विद्यास भी नहीं करते। अगवान् का समयण और उनके थी चरणों में सात्यांदियाँ करके जीवन को अगवान् के भाव स्पूर्ण कर दालने की धारायाँ का स्थानम् में वे वहतों ने की, परन्तु निष्कलंकियों की वातों में हमें खूब मानत्य भले ही बाता हो, उनकी सब बातों में हम पूर्ण कर वे शास्या नहीं कर सके।

एक बात हम सभी ने सुनी है कि वर्म-कर्म करते-करते हमारा देश एकदम एकड़ गया है। बड़े ही दुःख के साथ एक बात स्वीकार करनी पड़ती है कि दल-बारह बरस के विप्तव-कार्य के तजुरमें में हमने देखा है कि को लोग पर्म वर्म बहुत नुकारा करते ये वनमें सो में से निन्यानदे भादमो बाद को लोगिहति के कार्य में निरुत्ताह हो जाते थे पीर यन्त में इने गिने, दो-एक श्रादमियों के विवाय मीर स्मी श्रायः तामधिक वृत्ति के हो जाते थे। धर्म और श्रान्तरिकता की पूरी परस होती है त्याम में; और इस स्वाम की कधीटी पर कसे जाने पर श्रीवकांग्र धार्मिक दिल्ली में

कहलानेवाले लोग तामसिक श्रीर स्वार्थपरायण प्रमाणित हुए हैं। हमारा विध्वास है कि प्रार्थ-सम्प्रता में दो बड़े करेंचे सिद्धान्त हैं—श्रविकारकेद श्रीर गुरुवाद, इन दोनों की श्रीर एकदम ध्यान न देकर खब हम धर्म-कर्म करते जाने को कहते हैं तब स्वधर्म छोड़कर परम करने लगते हैं, श्रीर इसी कारण हमारी दुर्गति होती है। इसीसे सारिवकता की श्रीट में हम प्रायः तामसिकता की श्राध्य देते हैं श्रीर धर्म के नाम पर केवल सध्माविरण करने लगते हैं।

लछुमीनारायण में सचमुच तेज था, उन्होंने सचमुच घान्तरिक मान से भग-धान् का स्मरण करना घारम्य किया था, किन्तु सांसारिकता भीर घाट्यारियकता के बीच ने सामञ्जस्य नहीं रत सके और लक्ष्मी की देखा-देखी उनके बन्धुओं ने भी कर्म को स्यागकर केवल समित को प्रहुण कर लिया था, किन्तु विपत्ति के दिन, हम सब के पकड़े जाने पर इन्हीं लखुमी के बन्धुओं ने जिन्होंने इतने दिन तक मग-बान् का नाम लेना ही जीवन का एकमाश कर्त्तंच्य बना रचला था; पुलिस के पंजे में पड़कर प्रपने को बचाने के लिए हम सबके विकट गवाही दी थी धौर तो और सक्षमीनारायण के विकट गवाही देने से भी ये नहीं चुके।

विपत्ति में पड़ने से पहले तक लख़मीजी उनके विषय में कहते थे कि इस समय वे लोग विलकुत मनित-सामना में लिप्त हैं, इसीसे उनके द्वारा में विप्तव का कोई काम-काज कराना नहीं चाहता, इनके सिवाय इस समय मगवान को इसरफ करना नहीं है, भी करिक-करना नहीं है, भी करिक-प्राप्त होना इस समय हमारा प्राप्त कर्ता थी है। लख़्मीनारायणजी बहुत दिनों से बहुत विपत्तियों के बीच विप्तव समिति में काम-काज करने आते थे, इसीसे दूसरे साथियों की मपेशा उनकी मानिसक सावत बहुत अधिक थी। हमारा विचार है इसी कारण विपत्ति में पड़कर भी वे सपने को मूले नहीं, किन्तु उनके दिखाए कर्मियुसता के प्रादर्भ में पड़कर भी वे सपने को मूले नहीं, किन्तु उनके दिखाए कर्मियुसता के प्रादर्भ में प्रके लोग उनटे रास्ते पड़ गए, इसीलिए असल परीक्षा के समय ये लोग मन्दिभीख़ व्यवहार न कर सके।

प्रवर्धनिहारी भी बड़े ही मक्त ये और वे भी निष्कर्लकियों के निकट जाया-भावा करते में, किन्तु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्याग दिया था, इसीसे सीसारिकता भीर परमाधिकता के बीच वे सामंजस्य रख सके। वर्तमान भारतीय समाज में सांसारिकता और धाष्यात्मिकता के इसी सामञ्जास का विद्येष प्रभाव है!

## (1) रासबिहारी का भारत त्याग

षारी का बुकार लेकर प्रताप के साय बंगाल में मैं क्यने केन्द्र में बा उपस्थित हुआ। बंगाल में हमारी विष्तव समिति का केन्द्र या कलकता के निकट एक गाँव। अने का कारणों से उस गाँव का नाम प्रव भी नहीं लिखा जा सकता। इसी स्थान में मुक्ते परह दिन तक खाट पर पड़े रहना पड़ा। बौर इसी स्थान के शुक्तों ने उस पमय बड़े प्रत के मेरी सेवा-शुक्षा की। प्रताप मुक्ते बमात में छोड़कर राज्यताना नले गए। बात थी कि मैं स्वस्य होने पर राजपूताना को जाउँग कौर इस बार बड़े पत्न के साथ राजपूताना में विष्त करने हींग। पर राजपूताना को पत्र में प्रताप करने केन्द्र स्थापित करने हींग। परन्तु जाव उनके साथ मेरी किट मेंट हुई, तब हम दोनों ही जेल में थे।

मैं जब इस प्रकार बीमार होकर खाट पर पहा या तब पूर्व बंगाल के एक नैता बीमुत नगेन्द्रनायदत्त जर्फ गिरिजा बाबू भायः मेरे पास बाबा करते थे। उनके साथ परामर्जं करके हमने निक्चय किया कि रासूबा को धव किसी प्रकार भी भारतवर्ष में नहीं रहने देना होगा। बहुत हो चुकी, ययबान बनेक प्रकार से उनकी भ्रम तक बचाते आए हैं। ध्रम और अधिक उन्हें मारतवर्ष में वेसटके रहना महन नहीं है। हमारा दल चोट के बाद चोट खाकर फैलने का सुयोग नहीं पाता। शिष्ट समय हमारा दल जनित की भीर अध्यस्त होने नगता है, ठीक उसी समय एक ऐसी वही चोट उस पर ध्रा लगती है कि उस चोट के बाद समहलने में किर कुछ दिन सग जाते हैं। पहुंच दिन्ही पहुंचन मामले की घोट समहालते-सम्हानते

प्रकार, कब धीर कहाँ जाना होगा ये सब बातें रासूवा से भेंट होने के बाद ठीक की गई। बात थी कि रासूवा विदेश जाते ही सबसे पहले यथेष्ठ परिमाण में मोजर पिरतीलें भीर उनकी गोलियां भेज देंगे धीर बाद में विष्त्रत के लिए उपयुक्त परिमाण में प्रस्य-शास्त्र भेजने का बन्दोशस्त कर चुकते ही देश चते आएंगे। किस प्रकार अस्य-शास्त्र देश में आ पहुँचेंगे और बिन्तय धारम्भ करने की विस्तृत आयोजना की ही हीनी चाहिए, यह सब विदेश के उपयुक्त और जानकार समरक्तात्र अस्य से साम प्रमाण की से साम प्रमाण की से साम प्रमाण करते की कि करने का विचार था।

काशी से रातूबा विनायक कापले को संग लेकर पहले नविया प्राए और फिर-बिदेश जाने के पहले तक कलकता के पास ही कहीं रहे। विदेश जाने के बार दिन पहले वे कलकते की ही एक कलकत्तपूर्ण वस्ती में आकर रहे थीर एक दिन दोपहर हम और गिरिजा बाबू जाकर उन्हें जहाज पर सब्दा आए। यह प्रमेत सन्-1015 की बात है। मैं और रामूबा एक गाड़ी में और गिरिजाबाबू दूसरी गाड़ी में जहाज तक गए। रानूबा का मुफते वहा ही प्यार था। रास्ते में रामूबा मुफे अपने, प्रत्यन्त निकट खींकर मेरे कन्ये पर हाथ रखकर बड़े स्तेह के साथ कहने लये, "माई देश छोड़ते मुक्ते कितना कच्ट होता है यह तुमसे महीं कह सकता, देखों, खूब सावशान होकर सुनो। भाई, देश के काम को ठीक वंग पर लाकर तुम भी मेरे पात चले आना।" उनके साथ मेरी यही धन्तिम बात हुई थी।

इस प्रकार तय था कि देश में आगिनिजेशन (संगठन) ठीक ढंग पर हो जाने के बाद मैं भी विदेश जाकर उनका साथ दूंगा, कारण कि मेरे नाम भी बारण्ट निकल गया था और देश में रहने से उस समय पकड़े जाने की बड़ी सम्मादना थी। वारण्ट निकलना तो दूर की बात है, यदि केवल पुलिस की सन्देह दृष्टि में पड़ जाएं तो भी काम करने में बड़ी समुविधा हो बाती है। देश में भिनन-भिन्न स्थानों के विस्कानकारियों को परस्पर मिला देनेवाला कोई भीर रहना तो में भी राह्वा के साथ ही विदेश नला पाता, किन्तु वैसे किसी भीर व्यक्ति के न रहने से कार्य की खातिर उस विपत्ति के बीच भी मुभे देश में ही रहना पड़ा। काशी छोड़ने से पहुले रामूदा ने मेरी माताजी से यह सर्विज्ञा ले ली थी कि मेरे विदेश जाने के सर्व के निए से एफ हवार रुपये दे हंगा। में ऐसे विस्तव कार्य में लिए हैं एफ हवार रुपये दे हंगा। में ऐसे विस्तव कार्य में परेस्ट एस हातु- कि सी यी। मेरे बहुत बनमें के सुकनी बगेर्ड एस स्व बातों में उनकी यरेस्ट एस हातु- कि सी यी। मेरे बहुत बनमों के सुकनों का कल था कि बंगाली के पर में मुक्टे

ऐसी माँ मिली थी।

रासुदा के विदेश जाने का रहस्यपूर्ण विस्तृत इतिहास लिखने का समय धभी नहीं भाषा; केवल इतना ही यहाँ कहे देता हूँ कि बाहर से यह काम फितना ही - रहस्पपूर्ण नयों न दिलाई दे, असल में यह बड़ा सहज भीर सरस या। इस प्रकार जाने के लिए केयल साहस भीर भगवान का भरोगा करने के सिवाय भीर किसी चीज की मायस्यकता न ची। जिस समय रासविद्वारी विदेश गए उस समय यूरीप की लड़ाई मयंकर रूप से चल रही थी, और उस समय विदेश जाना या विदेश से देश में भागा गुछ कम कठिन बात न थी। इसके सिवाय रासबिहारी की सी दसा के आदमी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पूमते फिरना कुछ कम रातरनाक न था। प्रयस्य ही उस समय उनके पास हर वन्त गोली मरी पिस्तील रहती थी भीर हममें से भी कोई-न-कोई हर बक्त उनके नजदीक मौजूद रहता था। इसी से उन्हें जीते-जी पक्छ सेना एक हिम्मत का ही काम या किन्तु सबसे अधिक ये अगयान के भन्मह पर ही निर्भर रहते थे। जब वे भन्तिम भार कलकक्षे भाए सब उन्होंने रियाल्वर संग लेने में भी अनिच्छा प्रकट की थी। रासविहारी का बदन दोहरा था, इसीरों मेरी धारणा थी कि वे दौड़ विलकुल नहीं सकते। एक दिन मैंने उनसे पछा. यदि पालस पकडने बाये तो बाप दौड़ने की चेप्टा करेंगे कि नहीं ?" उसके उत्तर में हुसते-हुँसते बोले कि वे विलकुल दौड़ न सकेंगे, उस प्रयस्या में शान्ति से मात्मसमर्पण कर देंगे। ऐसे ही और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा या कि चनकी प्रायु जब तकपूरी न होगी थे पकड़े न जाएँगे। धायु के उपर तो घोर किसी या हाय नहीं है।

रासिबहारी घब जापान में हैं । यह व जापानियों को अंग्रेजी पड़ाते हैं, 'एशियन रिच्यू' मासिक पित्रका की सम्पादकी करते हैं, जापान के विभिन्न स्थातें में भारतवर्ष के विषय में बनतृता आदि देते हैं, और भिन्न-निन्न सामितिक पित्र-काओं आदि में तेस निसते हैं। जापान में बहुत पहते ही वे अंग्रेजों के हाय और तेष्टा मे उस आते, किन्तु जापान के एक ऊँचे दर्ज के अक्षशर के विचेष यत्न और वेष्टा मे उस आकत से छुटकारा पा सके। अब उन्होंने एक वच्च हुत की जापानी महिना का पाणियहण विया है। और उन्हें एक पुत्र और एक कन्या-रत्न आन्त हुया है। पुत्र का नाम है भारतचन्द्र। हुमारी आवज सम्मवतः दर्जी दिन में बँगता सीस चुकी है। रासिबहारी मन जापान गरकार की प्रजा है। ं जापान से राविवहारी ने भव जो लेख यंग इंडिया भीर मन्य पतिकामी मादि भें भेजे हैं उन्हें शायद बहुत लोग जानते हैं। उनसे उनका बतमान मत बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसके सिवाय भपने कई बन्धुयों को भी उन्होंने भव पत्र सिखे हैं, यहाँ उनका कुछ भंश उद्धृत कर दूँगा, उसीसे उनके वर्तमान मतामत का कुछ पता लग सकेगा।

(1)

Tokyo, Japan. 12.4.22

My dearest .....

.....The idea that I could not protect ... all from the inhuman ... they were subjected to makes me restless. Of course I consoled myself with the fact that by passing through the agony of fire ..... have come out a better and purer soul. But I did not like the tone of pessimism that pervaded some parts of ... letter. There is enternal life, so work is eternal. You need not be anxious about impurity even if there is any ...... Of course there is no necessity of secret work, and I quite agree with you. Hitherto our knowledge of international situation was very meagre. We mostly confined our attention to India. But now I have come to understand a bit of international politics. This has greatly altered my former ideas. Please remember that we shall have to-rather we are destined to-takle the problem of the world. It is India's mission to usher in a new era of real peace and happiness in the world. India's freedom is but a means to this end, it is not an end in itself .....

(2)

Tokyo 9th July, 22

. My dearest..... 9th July, 22 Your letter.....reached me yesterday. What did you wish -बंगाल.में '119

me to write? And what was your heart's desire? I think I was sufficiently clear in my letter. Of course there are many things which I cannot write in letters for obvious reasons and your . curiosity about them must remain unsatisfied till we meet again. The most noteworthy thing however is that my whole outlook has been broadened and I gave you a hint in this connection in my last letter. Independence India must have. Because her independence is essential for the regeneration of the whole world. It is not the end in itself but it is a means to an end and that end is the destruction of Imperialism and Militarism and the creation of a better world for all to live in. It is India's mission and therefore your and my mission...I like Japan and .I have come to adore her, because I am convinced that she will stand for Assian Independence when time comes, When I came here first, the Japanese has little knowledge of the state of affairs in India. It is chiefly through our efforts and sacrifices that to-day every Japanese is closely following the trend of event in India. I have got many Japanese friends, from the cab-· inet ministers down to lawyers, M. Ps., journalists and students. Many books in Japanese about Gandhi and Indian movement have been published, and the papers and magazines are regularly carrying articles on India. This month a professor in the Tokyo Imperial University, published a voluminous book in Japanese on India. Next month I am engaged to deliver lectures on Indian Situation for three days ... To-day most of the young men here are staunch advocates of Asian Independence. Even older men and responsible officials are in sympathy with the new awakening noticed from Persia to China. The most remarkable national trait (here) is patriotism. And the people are

ready to revere and love those who have the same characteristics. This is the reason that we are given protection. But for Japanese sympathy and love, I would have been dead long ago... About going back to India well brother, I do not want to return till India is free...Your Bowdidi is learning Bengali.

इसका भावार्थं यह है :---

(1)

टोकियो, जापान

12-4-22

(2)

टोकियो,

u जुलाई, 1922

प्राणों के · · · तुम्हारी चिट्ठी कल भिली। लिखते हो भेरे पत्र से तुम्हारी भाषा पूरी नहीं हुई। तुम्हारे हृदय की इच्छा क्या थी? मुक्ते तो प्रतीत होता है अपने पत्र में मैंने सब बात स्पष्ट करके लिखी थी। अवस्य ही ऐसी अनेक बातें हैं जो पत्र में नहीं लिखी जा सकती। जब तक फिर हमसे मेंट नहीं होती तब तक

उन बातों के विषय में तुम्हारी उत्सुकता तृष्त नहीं हो सकती। तो भी सबसे बढ़-कर जानने लायक बात यही है कि मेरी दृष्टि पहले से बहुत विस्तृत हो गई है, इस बात का मैंने पिछले पत्र में भी संकेत किया था। पूर्ण स्वाधीनता भारत को चाहिए ही, क्योंकि उसकी स्वाधीनता पर सारे संसार का पुनरुद्वार निर्मर है। यह स्वयं एक साध्य नहीं, प्रत्युत एक उद्देश्य का साधन है, और वह उद्देश्य है साम्राज्य-सत्ता धौर सैनिक घाविपत्य का संहार भीर सब लोगों के रहने की एक नये अच्छे संसार की सुब्टि । यही भारत का उद्देश्य है, भौर इसीलिए तम्हारा मीर मेरा उद्देश्य है, ••• मैं जापान को बहुत चाहता हूँ और उस पर श्रद्धा करने लगा है, मुक्ते दृढ़ विश्वास हो गया है कि उपयुक्त समय आने पर जापान एशिया की स्वाचीनता के लिए सिर उठाएगा। जब मैं पहले यहां आया, जापानियों की भारत की प्रवस्था का कुछ भी ज्ञान न था। किन्तु ग्रव मुख्यतः हमारी चेष्टा भीर स्याग के कारण प्रत्येक जापानी भारत के घटना-प्रवाह की उत्सुकता से देख रहा है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से लेकर वकीलों, पार्लमेण्ट के मेम्बरों, पत्र-सम्पादकों भीर विद्यार्थियों तक मेरे बहुत-से जापानी मित्र हैं। जापानी भाषा में गांधी भीर गारतीय भान्दोलन के विषय में बहुत-सी पुस्तक प्रकाशित हुई है, भीर पत्र-पत्रि-कामों में भारत पर लगातार लेख निकल रहे हैं। इसी महीने टोकियो इम्पीरियल मिद्यापीठ के एक प्रोफेसर ने जापानी में भारत-विषयक एक विराट प्रन्य लिखा है। अगले महीने मुक्ते भारत के विषय में तीन दिन व्याख्यान देने होंगे। माज यहाँ के बहुत-से नवयुवक एशिया की स्वाधीनता के कट्टर पक्षपाती हो गए हैं। बुढ़े लोग भीर जिम्मेदार अफ़सर भी फारस से चीन तक फैली हुई नई जागति से सहानुभृति रखते हैं। देशभनित तो जापानियों की जातीय विरोपता ही है। भीर ये सोग जिनमें भी वह गुण देखते हैं उन्हीं पर प्रेम भीर श्रद्धा करने लगते हैं। यही कारण है कि हमें शरण मिली है। जापानियों की सहानुभूति भीर प्रेम न मिलता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। \* \* माई देश में वापस भाने के विषय में मक्ते यही कहना है कि जब तक भारत स्वाधीन न हो मैं वापस स्नाना नहीं चाहता । ... तुम्हारी बौदीदी (भावज) बंगला सीख रही है । ...

नाहता। पुराव प्राप्त के मन की बर्तमान प्रवस्था के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जिन्तु वर्तमान श्रवस्था की बात छोड़कर जिस समय की अवस्था लिख रहा था, उसी समय की बात फिर लिखता है।

#### (2) केन्द्र की कहानी

रासूदा भारत छोड़कर चले गए; उन्हें जहाज पर चढ़ाकर हम ग्रीर गिरिजा बाबू अपने केन्द्र में बापस ग्रा गये। केन्द्र के साथ हमारा सम्बन्ध खूब घनिष्ठ नहीं था भीर ऐसा होने के श्रोक कारण थे।

प्रयमतः केन्द्र के नेताओं के साथ हमारे राजनीतिक मतों में मेल न था। वे इस विष्लव समिति की स्वापना के बारम्भ से ही टैररिज्म (त्रास फैलाने) के पक्षपाती थे। उन्होने घब तक देश में सशस्त्र विप्लव करने के लिए कोई चेव्टा न की थी। वे समकते थे कि यदि कुछ दिन तक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ग्रंपेज गवर्नमेंट के ऊँचे कर्मचारियों का रिवाल्वर शीर बम से काम तमाम कर दिया जाय तो गवनंभेंट घवड़ाकर देश को अनेक राजनीतिक अधिकार दे देगी। भीर इस प्रकार तमंत्रे के जोर से सधिकार के बाद सधिकार प्राप्त करते हुए मन्त में पूर्ण स्वायत्तवासन तक ले लेना सम्भव है, ऐसा उन लोगों के मन का विश्वास या। भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तशासन ने लेने का ही गर्थ होता स्वाधीनता की प्रयम सीढी पर पहुँच जाना, नयोंकि पूर्ण स्वायत्तशासन प्राप्त कर लेने पर मारत के लिए स्थाधीनता पाना कुछ कठिन बात न होती। वे यह भी कहते ये कि इस प्रकार प्रथवा किसी भौर प्रकार स्वायत्तकासन पाये विवा ,भारत के लिए पूर्ण स्वाचीनता पाना सम्भव नहीं है। उनका विश्वास था, टैररिज्म (त्रास फैलाने) के द्वारा ही सहज में श्रीर थोड़े समय में पूर्ण स्वायत्तशासन पाया जा सकता है। यह कार्य-प्रणाली चन्हें बंगाल के किन्ही स्वनामधन्य देशपूर्व नेता से प्राप्त हुई थी। किन्तु इस टैररिज्म को भी सार्थक करने के लिए दल का जैसा गठन करने की भावश्यकता थी वह भी वे न कर सके थे। जैसे किसी अगह के एक मैजिस्ट्रेट को भारता होता तो एक युवक को रिवाल्वर देकर उस जगह भेज देते, यद्यपि पहले से उस जगह पर दल के गठन की कोई चेव्टा न हुई होती थी।

सुनियन्तित, उपयुक्त और शिक्तशाली संघ के बिना धाजकल कोई कार्य भी सफल नहीं हो सकता; और न भारत के लिए स्वायत्तशासन पाने का अर्थ स्वा-धीनता पाना ही है; ऐसे एक विराट् और कठिन कार्य को सफल करने के लिए कैसे विशाल और शिन्तशाली संघ की आवश्यकता थी, हमारे केन्द्र के नेता लोग यह बात भली प्रकार नहीं समक सके। इसीसे इनकी नायकता में बंगाल में कोई

123

भी विशेष दल नहीं उठ खड़ा होता; इनके दल का खुद दायरा ग्राम की सीमा
- पार नहीं कर पाता। इस प्रकार कार्य करने से कृतार्थ न होने की ही सम्भावना
थी; इसी से केवल इनके यत्न से, कहा जा सकता है, प्रास (Terrorism) की
- कोई चेष्टा सार्थक नहीं हुई। इस कार्यप्रणाली के विषय में इनके साथ मेरा प्राय:
- घोर विवाद होता था।

इस प्रकार दल का आदर्श केवल टैरिएम रक्खा जाने के कारण ही मेरे समान प्रनेको यदक इनके बादर्श में जी-जान एक करके साथ न दे सकते थे। घीर इस प्रकार के त्रास का बादशे सचमुच चिन्ताशील युवकों के हृदयों को धाकपित - महीं कर सकता। यथार्थ में खुब ऊँचे, खदार भीर विशाल भावर्श की प्रेरणा के विना कोई व्यक्ति अपने जीवन की और अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर देश के . कार्य में योग नहीं दे सकता । इसीसे टैरिंग्जिम के भादर्श पर लोक-संग्रह सम्भव न था । इसीलिए लोक-संग्रह के लिए भन्यान्य भनेक भादर्श लाये जाते भौर विप्लव-समिति की की कार्यप्रणाली के विषय में प्रायः सबको ही घोर घाँघेरे में रक्सा - जाता। इस प्रकार केवल कुछ लोगों का संग्रह करके उनके द्वारा केवल टैरिएन के काम कराये जाते, यह बात हमारे मन के माफ़िक न थी। रासविहारी ग्रीर , उनके मतावलम्बी यवकों के साथ बातचीत होने के बाद जिस दिन पहले-पहल इन सब नेताओं के साथ मेरा परिचय हुआ उस दिन मैं एकदम स्तब्ध-सा हो गया -या, सोचता था यह फिर कैसे दल में या घुसा! उनकी बातों का प्रतिवाद मैंने उसी दिन किया था और रासिवहारी के साथ फिर बातचीत होने पर उनसे भी इस विषय में शिकायत की थी। उसी दिन से रासविहारी ने मुक्तसे कह दिया कि कर्मयोग और धर्मसाधना की बातों के सिवाय अपनी कार्यप्रणाली के विषय में कोई बात इनके साथ फिर मत करना ।

रासिवहारी बचपन से ही इनके संसर्ग में थे, पर इनकी प्रकृति के साथ उनकी प्रकृति का मेल न था। जरा बढ़े होकर जब वे वेहरादून गीकरी करने गए तभी थे अपने कार्य को साथ उनकी अपने आप हो। सुच्टि करने लगे। प्रकृति देवी जैसे सबसे अलिसत ही प्रपने सब कार्यों की सुच्टि कर डालवी हैं, रासूदा भी बैसे ही अपने नेताओं से प्रजात एक विवास दल खड़ा कर डालवी हैं, वेशक कार्य कुछ आगे बढ़ जाने के बाद केन्द्र के नेवाओं को उन्होंने बहुत कुछ बतना दिया था। रासिवहारी इनके समान केवल त्रास (Terrorism) के प्रशास वे, इसी कारण उनकी

कार्यप्रणाली एक घोर ही किस्म की थी। किन्तु इनके साथ मत का भेल न रहने पर भी रासविहारी विरोध और दलवन्दी के पक्षपाती न थे, इसी से इनके साथ अहाँ तक सम्भव होता था मिलजुलकर ही काम करते थे।

एक और कारण से भी केन्द्र के नेताओं के साथ हमारा भारी विरोध रहता था। ये नेता लोग समभते थे कि भाष्यासिमन्ता का गूढ़ भर्म केन्द्रल ने ही लोग प्राप्त कर सके थे, इसी से उनके साथ मतभेद होते ही वे कह देते कि हम लोग विलक्ष लागवार प्राप्त कर सके थे, इसी से उनके साथ मतभेद होते ही वे कह देते कि हम लोग विलक्ष लगावार प्राप्त धार्थ में मतवाले हो गये हैं, मानी त्रास फैलाने (Terrorism) की प्रयेशा लालिस विप्तन की नेव्टा प्रधिक पाश्चार्य भादक से अनुप्राणित थी, विषद सम के मत का खण्डन करने की यह भकाट्य युवित भाजकल बहुत लोगों की जनान पर सुनी जाती है।

ये लोग धनेक प्रकार से प्रचार करते ये कि वैराग्य-सायना ध्रयम ध्यान ध्यान पारणा और समाधि का मार्ग हो भगवान को पाने का एकमान श्रेट्ठ मार्ग नहीं है। इसीसे ये लोग प्रचार करते थे कि संसार को त्याये बिना संसार के धन कार्यों की ठीक प्रकार करते हुए संसार में धनासकत होकर रहना हो श्रेट्ठ मार्ग है, किलु ज्यवहारक्षेत्र में ये प्रपत्ती सुद्र टोली को राजनीति से प्रयत्तपूर्वक पृथक कर रखने की प्रपूर्व चेट्टा करते थे। इसी से हमारे साथ इनका नित्य ही विरोध होता। 'जिस दिन पंजाब का विष्क्रवायों किना विस्त होने के बाद हमने इस केन्द्र में झातर सरावस केने के लिए प्राथ्य किया उसी दिन इन लोगों ने चुटकी लेकर हम से सहाय प्राप्त केने की लिए प्राथ्य किया उसी दिन इन लोगों ने चुटकी लेकर हम से अहा था, "बहुत कूद-कांब हो चुकी, ध्रव चरा सान्त होकर बैठकर ममनान की सारायना करी।"

हमारा विचार है कि इनकी प्रकृति विस्तव धर्म की विरोधी थी, इसी से ये लीग धनेन घटनाधक में गड़कर क्रमशः इस विस्तव के चक्कर से बहुत हूर हटते गए। ये लीग मूँह से जान, कमें और वैराग्य के बीच समन्वय करके चलने के आदयं का प्रचार अने ही करते थे, किन्तु कार्यक्षेत्र में और सब प्रकार से संगरि के कार्य में लिस्त रहकर भी राजनीति के मार्व में लिस्त रहकर भी राजनीति के साथ विरोध होना जरूरी होता जस मार्ग में प्रमुसरण करने से अपने सरकार के साथ विरोध होना जरूरी होता जस मार्ग में बढ़े वरन के साथ वन्यचकर चलने की चेट्या करते थे। नि.सन्देह जब तक ये लोग दूसरे विस्तवियों के संस्था में थे, तब तक सब तरह से भीपण विपति की भी परवाह न करते हुए जन सब विस्तवियों की सहायता करते थे, किन्तु इनकी

वंगाल में 125

प्रकृति दूसरी तरह की थी इसीसे इन्होंने प्रायः इन सव विष्यतियों का संग छोड़ दिया था। जिस प्रकार वैराग्य की प्रवृत्तिवाले महापुरुप पहले-पहल संसार और भोग में लिस्त रहते हैं, किन्तु स्वयमंवत्र घीरे-धीरे उसी वैराग्य के मागे का अव-लम्बन कर अन्त में संसार स्थाग देते हैं, उसी प्रकार हमारे ये नेता लोग पहले-पहल विष्वत समिति के साथ अन्तरंग रूप से लिप्त थे, पर स्वधमंवदा ये लोग सब प्रकार के विष्वत के अनुरुवात से धीरे-धीरे दूर सरक गए और अन्त में विष्वत कार्य में योग देता तो इन्होंने छोड़ विया लेकिन ही बस संसार को ही नहीं छोड़ा पर और सब प्रकार से समाज की तेवा ये लोग करते रहे।

इन सब कारणों से इनके साथ हमारा मन न मिलता था। जब तक रास-बिहारी देश में थे तब तक वे इनसे दूर-दूर रहने पर भी इनको बड़ा मानकर चलते थे, मालूम होता है इसका प्रचान कारण यह था कि रासिबहारी बचपन से ही. इन्हीं की नायकता में अपर उठे थे, किन्तु कमशः रासुदा के चरित्र में भी ऐसा परि-वर्तन ही गया था कि भारत त्याग करने से पहले जब वे इनके पास झन्तिम बार माए ये तब ये रासदा के व्यक्तिगत प्रभाव को देखकर कह उठे थे, "इसे किस प्रकार छिपा रखें ? इसे जो देखेगा उसीकी वृष्टि इस पर घटक जायगी. इसे देख कर ही मानो मालूम होता है 'हाँ, एक मनुष्य-असल मनुष्य' बैठा है।" जिस समय की यह बात है उस समय इनके मकान की मरम्मत का काम चलता या इसी-लिए कुली मजदूर आदि नित्य मकान के भीतर जाया-पाया करते थे। इन सब कुली-मजदूरों के आने-पाने का स्थाल करके ही उन्होंने यह यात कही । यो। एक दिन यही रासूदा के गुरु के समान थे, किन्तु अन्त में शिष्य के प्रमाव से मृग्ध हो गए थे। रासविहारी के विदेश चले जाने के बाद से कमशः हम लोग इन सब नेताओं से हूर हटते गए। इस समय बंगाल में जो सब विष्लव दल ये जनमें से दाका के विप्लव दल के साथ हम सबसे ग्रंधिक धनिष्ठ रूप से मिल-जुलकर काम करते थे।

#### ( 3 ) ढाका भ्रनुशीलन समिति की कहानी

बंगाल में सभी विष्तव दवों की धारणा थी कि बाका की अनुशीलन समिति दूसरी विष्तव समितियों के साथ मिल-जुलकर काम करने की अनिच्छुक है, प्रयदा 126 बन्दी जीवन

बंगाल की कोई भी विष्तव समिति ढाका की अनुशीलन समिति के साथ मिल-जुलकर काम न कर सकेगी। किन्तु वे लोग यह न जानते थे कि ढाका की समिति चन्दननगर अथवा रासबिहारी के दल के साथ पूरी तरह मिल गई थी, और यह मिलना यूरोपियन महायुद्ध से बहुत पहले ही हो गया था। मेरी जहाँ तक जान-कारी है उससे इतना कह सकता हूँ कि सब दोप-गुण मिलाकर यह ढाका की पर्-धीलन समिति बंगाल की घन्यान्य अनेक विष्तव समितियों की प्रपेक्षा खेळ थी। इनके समान बढ़ा दल बंगाल में और किसी विष्तव समिति का न या। पूर्व इंगाल धीर उत्तर बंगाल के प्रायः प्रत्येक जिले में इनकी शाखा-प्रशाखाएँ थीं। यह ती समी मानते हैं कि संख्या और विस्तार में बंगाल के सब विष्लव दलों से ये बढ़े-चहें पे। किन्तु पहिचम बंग के विष्तव दल के नेता पूर्व बंग के दल को कम हुँहि-मान सममते थे, इसीसे पूर्व बंग के दल की वे विश्वास की दृष्टि से न देखते थे। परिचम बंग के विप्लव दल के युवक लोग पूर्व बंगाल के युवकों की अपेक्षा अपने को प्रधिक संस्कृत और सुविक्षित (Cultured) समऋते थे। इसके सिवाय ठाका की धनुशीलन समिति की बंगाल के प्रायः सभी विप्लव दल परिमाण में छोटा होते के कारण ईंप्यों की दृष्टि से देखते थे, इन्हीं सब कारणों से चन्दमनगर प्रपत्न रासविहारी के दल को छोड़कर यंगाल का और कोई दल भी ढाका के अनुसीलन यल के साथ मिलकर एक ग्रलण्ड दल खड़ाकर लेने को इच्छुक न या। सनुष्य का ग्रहंकार बड़ी भयानक वस्तु है।यह मनुष्य को ऊपर उठाने में नैसे सहायता करता है वंसे ही नीचे गिराने में भी कसर नहीं करता। बहुंकार को पुसंबत करना बड़ा कठित काम है, इसी से प्रायः सभी जगह धनेक धनमी की सृष्टि इसी धहकार से हुई है। यंगाल में मिन्न-मिन्न विप्तव वस मिसकर एक विराट् दल में परिणत में हो सके इसका मुख्य कारण इन मिन्न-भिन्न दलों के नेताओं की खुद्र महकार-बुढि ही थी । बंगाल का कोई दल यदि दूसरे दलों के साथ मिल-जुलकर एक होने की चेच्टा नहीं करता, और धन्त में चेच्टा करने पर भी कृतकाय नहीं हो सकता ही इसी श्रहंकार के प्रमाव के कारण। इसीलिए बंगाल में धनेक क्षद्र विप्लवदलों की श्रस्तित्व था। ऐसा जान पहता है मानो बंगाल में कार्यकर्ता उनकी धपेशा नेतामी की संख्या ही अधिक है। बंगाल में जो दस युवकों को भी एकत्र कर पाया वही एक नेता बनकर खड़ा हो गया; एक बार नेता हो बाने पर फिर वे मन्म किसी दल के साथ मिल जाना स्वीकार न करते; इसका प्रधान कारण यही या कि ये

र्थगाल में 127

सव नेता शहुलानेवाल सोचले थे कि इस प्रकार क्रन्यान्य वनों के साथ मिल जाने से उनकी स्वतन्वता एकदम नष्ट हो जायगी। मेरा विचार है कि वंगाल के भिन्नसिन्त सुद्र दलों के नेताओं के मन में ऐसा भाव था इसी कारण ने डाका के इल के साथ मिल मान स्वीकार न करते थे; वे सोचते थे कि किसी बड़े दल के साथ मिल जाने से उनका शुद्रत्व प्रकट हो जायगा और उस बड़े दल में शायद उनकी प्रधानना कुछ भी न रहेगी। बहुत बार मैंने स्वयं बंगाल के कुछ विच्यव दली को डाका दल के साथ मिल में रहेगी। बहुत बार मैंने स्वयं बंगाल के कुछ विच्यव दली को डाका दल के साथ मिलाने की चेच्टा की है, किन्तु किसी वार भी इतकाय नहीं हुए। मिलादेवह ऐसा मिलाप न होने का एक बोर भी विचेष कारण था। बंगाल के मिला-मिल्त दिल्लव दलों के बीच ऐसे नोई प्रतिमावान् वावित्वासी पुरुष नहीं हुए जिनकी व्यक्तियात मोहनी वावित के बल से खिलचर प्रभा-भिन्त दल करते में एक दल में विराय हो। सकते। मवस्य हो बेसे किसी प्रभाववाली व्यक्ति के होने पर भी बंगाल के सब दल मिलकर एक हो जाते कि नहीं इस में भी सन्देह है।

चाहे जिस कारण से हो बगाल के प्रायः सभी विप्लव दल दाका की समिति के प्रति प्रसन्तव्द थे। शायद इसका एक कारण यह या कि पूर्व बंगाल की झन्-बीलन समिति के प्रायः सभी सदस्यों के मन में कुछ ऐसे गर्व का माव था कि सनके समान शवितशाली दल बंगाल में भीर कोई नहीं है। जान पड़ता है कि इसीलिए परिचम बंगाल के विष्लव दलों का पूर्व बंगाल के दो-एक छोटे-छोटे विप्तव दलों के प्रति वंसा देव न था जैसा इस ढाका समिति के प्रति था। ऐसा होने का एक भीर कारण भी था। ढाका समिति पुलिन बाबू द्वारा स्वापित हुई थी। भीर इन पुलित बाब की प्रकृति में स्वेष्ट्याचारिता (autocracy) का माव स्यानक रूप से प्रवत था। पुलिन बाबू सचमुच भीर किसी के साथ मिलकर काम करने के पक्षपाती न के। पुलिन बानू का आधिपत्य जहाँ जरा भी कम हो वहाँ प्लिन बाबू का रहना धसम्मव होता, इस ग्रंश में पुलिन बाबू ग्रीर वारीन बाबू एक हो प्रकृति के बादमी थे। इसी कारण पुलिन बाबू की विद्यमानता में ढाका की समिति और किसी समिति के साथ न मित सकी, और बहुत कूछ प्रतिन बाब के कारण ही उसी समय से बंगाल के सभी दल ढाका समिति के प्रति श्रसन्तुष्ट हो जाते हैं और समय बीतने पर वही असन्तोप की आग ऋमदाः पूरा रूप धारण कर लेती है। धतन में मिल-जुलकर काम करने के लिए जो समक्रीते की प्रवृत्ति (compromsing attitude) होनी चाहिए पुलिन बावू में उस

जिन्स का विशेष प्रभाव था। किन्तु पुलिन बाबू को जेल होने के बाद ढाका समिति में एकछत्र ग्राधियत्य गौर किसी का नहीं रहता। तभी से यह समिति बहुत-कुछ-गणतन्त्र के प्रादर्श पर गठित हो गई। बंगाल के भिन्न-भिन्न दल प्रपने नेतायों के नाम से ही परिचित थे, जैसे यतीन बाबू का दख, विषिन बाबू का दल इत्यादि। किन्तु पूर्व बंगाल की इस ढाका सिमति का कोई एक निर्दिष्ट नेता न रहने से यह शन्ततक ढाका अनुशीलन समिति के नाम से ही परिचित होती शाई है। इसंप्रकार संबांश में एक व्यक्ति के नेतृत्व में न रहनेसे यह दल कुछ कम शक्तिशाली हो गया हो सो भी नहीं, कारण कि जितने पाँची तुफानों में से इस डाका समिति को गुज-रना पड़ा है उतने किसी और दल ने भी सहे हैं कि नहीं इसमें सन्देह है। बार-बार विषम विपत्तियों में पड़कर भी फिर यह दल सिर उठाकर खड़ा हो गया है। पूर्व बंग के मुक्तों की यही एक विशेषता है कि वे एक बार जिसे ग्रहण कर लें उसे जीवन रहते तक चिपटकर पुकड़े रहते हैं। पश्चिम बंग के लोग पूर्व बंगाल के चाहे जितने दीप देखा करें, मुक्ते तो प्रतीत होता है कि पूर्व बंगाल के युवक पश्चिम बंग के युवकों की भेपेका अधिक सरल और अधिक बृढ़प्रतिज्ञ निकलते हैं। पदिचम बंग के लोगों में मान्तरिकता कम है, मीर स्वदेशी युग के इतिहास की मालीचना करने से देखा जाता है कि पूर्व बंगाल सभी प्रकार से राष्ट्रीय कार्यों में पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अधिक अग्रसर रहा है। पूर्व बंगाल के गुवक और सब बातों में अच्छे हैं, पर जनमें यह एक बड़ा दोय है कि वे अनेक बार बड़े तिकड़भी (intriguing) साबित होते हैं भीर उनमें, मालूम होता है, संकीर्ण शादेशिकता का भाव भी कुछ प्रवल है। खर, जो भी हो, पुलिन बाबू के बाद ढाका समिति के जो नेता हुए, उन्होंने बहुत कुछ समक्त निया था कि देश के भिन्न-भिन्न विप्लव दल मिल-जुलकर सम्पूर्ण रूप से एक न हो जाएँगे तो देश का मंगल नहीं है । इसी से वे देश के सभी दलों के साथ मिलने को इच्छुक थे, इसीलिए सम्मवतः बारी-साल पर्यंत्र के मामले के समय ही डाका समिति चन्दननगर दल के साथ मिल जाती है। काशी का दल भी इस ढाका समिति की मार्फत हो रासबिहारी के उत्तर भारत के दस के साथ परिचित हुआ। इस प्रकार हमारा दस पूर्व बंगाल से लेकर पंजाय तक ु फैलकर एक साथ काम करता रहा । पंजाब के विष्तवायोजन के संवाद मी मंबि-कांश स्थानों में इसी ढाका समिति की मार्फत ही बंगाल के भिन्त-भिन्त विस्तव दलों के पास भेजे जाते थे। लाहीर, दिल्ली, काशी, चन्दननगर भीर ठाका के

बंगाल में 129

विष्लव दल इस प्रकार विलकुल एक हो जाते हैं ! किन्तु इस वात को बंगाल के अन्यान्य विष्लव दल उस समय घुणाक्षर न्याय से भी न जान सके थे !

जिस समय डिफेंस प्रॉफ इंडिया एक्ट (भारत रक्षा क़ानून) से कई हज़ार युवक केवल सन्देह के फेर में विना विचार केद हो गए, उस समय वंगाल के सभी दलों ने पिनतहीन होकर परस्पर मिल-जुतकर एक साथ काम करने की इच्छा प्रकट की घीर फुछ दिन तक उस प्रकार कार्य चला भी। यह मिलाप यदि समय रहते हो जाता तो शायद फल और ही तरह का ही सकता था। रासिबहारी भारत छोड़ने से पहले जब एक बार करकता के निकट कहीं आए, उस समय उन्होंने ककलता मंजल के भिल-भिल्न दलों के निकट कितर एक हो जाने मा प्रताय कर करता में ति ही तरह के हिस्स के भिल-भिल्न दलों के निकट मिलकर एक हो जोने का प्रस्ताय के प्रक्त की भिल-भिल्न दलों के निकट मिलकर एक हो जोने का प्रस्ताय के प्रस्ता की किसी भी दल ने इस मिलने के प्रस्ताव की फुछ परवाह नहीं की। विवध होकर राख़्दा को इस चेच्टा से हाथ खींचना एड़ा।

ज़ी हो रामूदा की विदेश यात्रा के बाद भी हम इस पूर्व बंगाल के दल के साय पहले को तरह ही मिलकर काम करने करे रासूदा की विदेश यात्रा का सर्च एक हजार रुपया, इसी ढाका समित से लिया गया। जिस समय रासूदा को विदेश में का गया ता तक की बंगाल के दिण्य दलों की सदित कुछ भी कम न हुई थी। प्रस्तुत उस समय बंगाल के मिल-भिल्न दिल्ल दलों के दीव प्रतियोगिता चलती थी कि कौन कितना काम करके दूसरे दलों को सिल्ज कर सकता है। रासूदा को विदेश भेजकर हमने समका था कि विदेश से घस्त्र भंगाने की केट्या हमारे दल से ही सबसे पहले हुई है, किन्तु हम उस समय म जानते थे कि यदीन बाबू के दल ने भी ठीक इसी समय अपने ज्ञावां विदेश भेज थे। देश में चाहे हम मिलन-भिल्न सक्त इस प्रकार विच्छान होकर कार्य करते थे किल्लु विदेश में उस समय-समी वल, मालम होता है, मिल गए थे।

इस समय की घटनाएँ यली भीति येरी जानी नहीं है, विशेषकर विदेश में किस प्रकार काम चलता था उसकी ग्रनेक बातें मैं नहीं जानता, न्योंकि राबूदा के विदेश जाने के दोन्तान मास बाद ही मैं पकड़ा गया। तो भी पूर्व बंग के गिरिजा याबू जब नवस्वर मास (सन् 1915) में पकड़े जाकर काशी घाए थे तब उनसे भूना था कि राबूदा ने कहीं संवाद भेजा है कि वे शीघ्र ही देश वापस माने वाले हैं। उनके साथ बात थी कि विष्तव चलाने के लिए उपयुक्त भवन्य स्वरूप स्वरिक्त परिमाण में पहुँचाने का पूरा धन्यों करते.

बन्दी जीवन

उनकी 'देश वापस धाता हूँ' यह खबर पाकर हमने समक्ता कि उन्होंने अस्त्र-शस्त्र पहुँचाने का कोई अच्छा वन्दोवस्त कर लिया है। किन्तु ठीक उसी समय एक प्रोर विद्यवस्त सूत्र से हमने जान पाया कि सरकार बहादुर विदेश से अस्त्र लाने के सभी संवाद जान गई थी और भारतथयें के तट के निकट दो-तीन अस्त्र भरे जहाज भी कहीं पकड़ लिये गए हैं। पीछे रौलट कमेटी की रिपोर्ट में अनेकों बातें पढ़ों। विद्यत विप्त्र युग के इतिहास का यह अंश श्रीमुत निक्तिकीर गृह प्रणीत 'यांगलाय विप्त्रवंशव' में विस्तृत रूप से आत्रोनिक हुग है। विप्त्रव युग के इस अक्षा को मैं नित्रति बादू के अन्य से ही कुछ-कुछ उद्दात करके पाठकों सी मेंट करेंगा।

## (4) विदेश में भारतीय विष्लववादी गण

भारत की विष्लव चेष्टा को खार्षक करने के लिए विदेशी राजधित की सहायता अरयन्त कानस्यक है, यह बात भारत के प्राय: सभी विष्लववादी स्वीकार करते थे। वे जानते ये कि पृथ्वी पर अर्थोजों के जो अनेक शत्रु हैं, सुविधा और सुयोग पाने पर के भारतवासियों को भी अर्थेजों के विश्व सहायता देने में पीछे न रहेंगे, और यदि भारतवार्ष में बंधे उपयुक्त नेताओं का आविभांव ही जाय तो वे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की सुब्दि कर सकेंगे जिसके द्वारा पृथ्वी के विवतः साला साम्राज्यों के बीच प्रतिद्वाद्विता और देव्यों का सबुद्धों के कारतवार्ष साला साम्राज्यों के बीच प्रतिद्वाद्विता और देव्यों का सबुद्धों के करते वे भारतवार्ष की स्वावता की उच्च विवाद विवाद की साम्ये हो जायें।

संतार में ऐसे दृष्टान्तों का समाव नहीं है जहां प्रवल राजधानतमों के परस्पर के हन्द के कारण प्रपेक्षाकृत दुवंल जातियाँ प्रवलों के बास से खुटकारा पा गई हैं। एवं पुराने जमाने की प्रपेक्षा धायकल यह बात, मालूम होता है, धौर भी तिःसंतर रूप से कहीं जा सकती है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देव नहीं है जितने मले वुरे प्रथवा जरपान-पतन के साथ पृथ्वी के प्रन्य देशों का कोई भी सम्बन्ध पषया स्वार्य नहीं। इसी से मारत के विष्वववादियों की दृष्टि पहले से ही विदेश की तरफ धार्कापत हुई थी। किन्तु वेयह भी भनी प्रकार जानते ये कि मारत का विच्तव वहा यदि उपयुक्त रूप से सावित की विच्तव वहा यदि उपयुक्त रूप से सावित सावित की सकता जानते ये कि मारत का विच्तव वहा यदि उपयुक्त रूप से सावित सावित हों सी तरि तरि से सावित की विच्तव वहा यदि उपयुक्त रूप से सावित सावित हों सी सहावता ने सकता सावित सावित सहावता मारतवासी प्रहण न कर सकते, और सहायता ले सकनेवाले भारमी न रहें तो

बंगाल में 131

सहायकों के रहने से भी कुछ नहीं वनता। प्रवत की सहायता भीर प्रवत की दुवंल को निगल लेने की चेष्टा इन दोनों के बीच जो भेद है उसे भारत के विष्लव-धादी खूब समक्ष्ते थे, और ठीक इसी कारण से बहुत दिन तक, जबतक घर में शक्ति न थी, देश के विष्लव दल ने विदेशों की और दृष्टि नहीं लगाई थी।

किन्तु विष्तय वेष्टा के घारम्म से ही इस प्रकार विदेशों की ग्रीर वृद्धि रखी जाती तो गत जमन-युद्ध के समय भारत का विष्णवायोजन विलक्ष्त व्ययं न होता। भारतीय विष्तव दल में वैसे कोई दूर दृष्टिवाले प्रतिभावान् उपयुक्त पृष्ठप न रहते से ठीक समयानुसार वे देश को भी तैयार न कर सके, और ठीक किस समय से विदेशियों के साथ सम्बन्ध सुत्र स्थापित करना उधित है, यह भी वे निर्णय न कर सके।

विष्णववादी भारतवासियों में से सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मी विदेश गए और जनके संस्था से भीर जनकी चेण्या से प्रनेक विदेशस्य मारतीय युवन किप्तल धर्म में विशित होते रहें। सन् 1905 के विदास्य महोने में स्वामणी किप्तल होते रहें। सन् 1905 के विदास्य महोने में स्वामणी में स्व खात का विदार किया कि छा उपयुक्त भारतवासियों को छः हजार रुपया मृत्ति देंगे जिसमे वे पूरोप, प्रमेरिका और पृथ्वी के भत्यास्य स्थानों में प्रमकर मारतवासियों को स्वाधीनता के भन्न में बीखित करने के लायक विश्वा उपाजन कर सकें। इसी समय एस० आर० राणा नामक एक महाराष्ट्र केसक्जन ने श्यामणी के पास परिस से इसी विषय का एक पत्र विल्ला कि वे भी तीन भारतवासियों को छः हजार कथ्या राष्ट्र अर्था के विश्व वृत्ति वेंगे, और ये वृत्तियों राणा प्रतापित्व, शिवाणी और किसी स्वनामध्य मुस्तमान राजा के नाम पर समस्ति की जागेगी। इनका दिश्य पा इस प्रकार उपयुक्त विश्वित भारतवासियों को मारत के बाहर जाकर दिल्य कार्य में स्पयुक्त कार्यकर्ती रूप से तैयार कर देना। किन्तु इनकी चेल्टा से कोई विशेष कार्य हुंस प्रकृत कार्यकर्ती रूप से तैयार कर देन। किन्तु इनकी चेल्टा से कोई विशेष कार्य हुंस प्रकृत कार्यकर्ती रूप से तैयार कर देन। किन्तु इनकी

ईसवी सन् 1906 में विनायक दामोदर सावरकर नामक एक प्रतिमावान महाराष्ट्र-बाह्यण नन्दन में बैरिस्टरी पढ़ने गए और इनके थाने पर स्वामजी कृष्ण यमां का कार्म खुब तेजी से धग्रसर हुया। किन्तु ये मी विदेस की किसी भी राज-सावित के साथ कोई भी सम्बन्ध-भुत्र स्थापित नहीं कर पाये।

विनायक सावरकर लन्दन में ही रहते थे। खब वंगाल के प्रसिद्ध हेमदास भी विलायत गए, किन्तु हेमदास बम श्रीर विस्फोटक पदार्थ वनाने की शिक्षा पाने की खासिर ही विदेश गए थे, इसीसे उन्होंने भी विदेशी राजशक्ति के साथ कोई भी सम्बन्ध स्थापित करने की चेच्टा नहीं की।

पंजाय के विस्वात लाला हरदयाल भी इस समय विलायत में ये एवं विज्ञायत के विस्तववादियों के संस्था में आकर वे भी पूरे उद्यम से विष्तव कार्य में योग देने लगे, किन्तु इन्होंने भी उस समय किसी राजधनित की सहायता लेने की भीर क्यान नहीं रिया।

' इसी बीच स्वदेशी धान्दोलन की प्रवल बाढ़ में बंगाल प्लावित हो गया घोर बंगाल के भशान्त युवकों के मन-प्राण, उस समय दुस्साध्य साधन में, विपत्ति के भूँह में कूद पड़ने लगे। इतने दिन सक केवल धनियों की हो सन्तान वैरिस्टरी मयना प्राई० सी० एस० पढ़ने के लिए भयना निवायत के भोगिकतास के दूरण प्रपनी धौलों देख धाने के लिए ही भारत के बाहर जाया करती थी, किन्तु बंगाल के नवजागरण के प्रभाव से कई युवक देश सेवा के भावकों से उद्बुद्ध होकर में दूसरे ऐसे भी धनेकों जो देश शान्त, सुवोध, भने लड़के होने की स्थाति पार्ति के सुयोग न पार्ति धी—ऐसे भी धनेकों युवक भनेरिका में मा इकट्ठे हुए । इनमें से थीयुत तारकताथ दात के नाम से हम लोग सुपरिचल हैं।

स्यामजी कृष्ण वर्षा लन्दन में कृछ दिन काम करने के बाद प्रन्त में क्रांत भाग भाने को विवश हुए। इस समय पैरिस में एक विस्तववादी पारसी रमणी

भी थी, जिसका नाम या मैडम कामा।

लाला हरदयाल भी इती बीच एक बार देश घाकर फिर प्रमेरिका बापस चले प्राए। प्रमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में उन्होंने बीच में कुछ दिन हिन्दूं द्याँत-चास्त्र के प्रध्यापक का काम भी किया। इसी सभय तारजनायदाल में प्रमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रध्यापक निमुचत हो गए। इनके सिवाय प्रीर भी एक बंगाली सज्जन इस समय अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रध्यापक का कार्य करते थे। यही 'बंगालाय विस्तववाद' में उल्लिखित सुरेन्द्रकर थे कि नहीं, कह नहीं सकता। प्रमेरिका में 'गदर' दक स्पापित होने के कुछ दिन बाद साता हरदयाल भीर बंगाली प्रध्यापक ने एक बार प्रमेरिका के तकाडीन प्रेसी-देश्ट के साथ भेंट की थोर उनसे यनुरोय किया कि प्रमेरिका में भारतवाहियों की युद्ध-विद्या सीवने भीर प्रस्थान्य कई विषयों में सुयोन दिया जाय। प्रमेरिका बगाल में 138

के प्रेसीडेण्ट ने उनसे मेंट हो की; उनके किसी अनुरोध को माना नहीं। इधर अकृतकार्य होकर उन्होंने एक अन्य राजशिंत के पास अपना आवेदन रखा और इस दक्षा उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया। इस घटना का इस पुस्तक के प्रथम भाग में (तीसरे परिच्छेद में) उल्लेख किया गया है। किन्तु अमेरिका के इस विस्तव दल के साथ मारत के विस्तव दल का वैसा सम्बन्ध नथा।

इसी समय या इससे कुछ पहले बंगाल की एक विष्तव समिति की घोर से एक युवक को वर्तिन भेजा गया, किन्तु ये जर्मन सरकार के ऊपर कुछ भी प्रमाव न बाल सके। विदेशी राजशंक्ति पर प्रमाव डालने के लिए जिस योग्यता और चरित्रदल की धावस्यकता होती है, इन युवक में इसका प्रमाव था।

जो हो, जिस समय अमेरिका में विष्यव दल एक विदेशी राजशक्ति के साथ सम्बन्ध सूत्र स्थापित करने में कृतकार्य हुआ उससे कुछ ही दिन बाद पूरीप का महायुद्ध खिड़ गया; और लाला हरदयाल, तारकनाथ आदि अमेरिका छोड़ पूरीप भाग आए। उनकी विष्यव की सुन्दर योजना इस प्रकार विफल हो गई।

लालाजी पहले कीन्स्टैण्टिनोपल आए श्रीर फिर जेनेवा होकर बलिन में

धन्यान्य भारतीय विष्लववादियों के साथ था मिले।

यूरोपियन युद आरम्म होते ही अलीगड़ जिले के एक समृद्ध लमींदार श्रीयुत महेन्द्रप्रतापित्तह स्विटकरसंड गए। लाला हरदयाल के जेनेवा आने पर महेन्द्र-प्रताप के साथ उनकी मेंट हुई। लाला हरदयाल जी के साथ वे वॉलन आ उपस्थित हुए। इस प्रकार महेन्द्रप्रताप आरतीय विस्तव दल में झा मिले।

लाला हरवमान आदि के चले आने पर अमेरिका के विष्तव दल का भार

रामचन्द्र नामी एक विष्लयवादी सज्जन पर हाला गया।

इससे पहले ही यूरोप में भारतीय विष्लववादी एक दल संगठित कर चुके ये, इस यूरोपियन विष्लव दल के नेताओं में डा॰ चक्रवर्षी धौर श्रीयुत वीरेन चट्टोपाच्याय प्रमुख थे।

ये बीरेन चट्टोपाच्याय हमारे अभीर चट्टोपाच्याय महाश्वय के पुत्र हैं। योमती सरोजिनी नायडू घोर 'श्वमा' पत्रिका की वर्तमान सम्पादिका योमती मृणािननी चट्टोपाच्याय इन्हीं वीरेन्द्र की ही बहने हैं। वीरेन्द्र ने एक धर्मप्राण रोमन कैयो-लिक युनती' का पाणिप्रहुण किया है किन्तु इन बस्पति में यथेष्ट प्रेम रहने पर 1. उनका नाम है—य्मेखस्वेह्न । उनके सेख प्रायः मारतीय पत्रिकाओं में द्या करते हैं। सी इन दोनों के ही प्रमानिवस्वास इतने दूढ़ थे कि इनमें परस्पर इन प्रमानिवस्वामों के कारण बड़ी अशानित रहती, इसी से अन्त में इन्होंने अतन रहना आरम्भ कर दिया। अब भी इनमें से किसी ने दूसरा विवाह नहीं किया और एक दूसरे से दूर-दूर रहने पर भी इनके प्रेम में कोई व्यतिक्रम नहीं हुया। वह ही युवती अब भी चट्टोपाध्याय महाश्रम का सब खब-आर उठाती है।

, 'खैर, यूरोपियन महायुद्ध घारम्म हो जाने पर अमेरिका और यूरोप के विभिन्न विष्यय दलों के नेता जर्मनी में एकत्र हो गए और जर्मन सरकार के राज-प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके एक साथ यारत में विष्यत संघटन का भागी-

जन करने लगे।

जमनी में जो सब भारतीय विष्तवी इकठे हुएथे उनमें से हरवयान, तारक नाय, बरकतुल्ला, चन्द्रकुमार चकवत्तीं, हेरम्बलाल गुप्त, वीरेन्द्र घरकार, महेन्द्र-प्रताप ग्रीर चम्पकरामन पिल्लं का नाम हम रौलट कमेटी की रिपोर्ट में वेख पाते हैं । चम्पकरामन स्विटजरलंड के विष्तव दल के समापति थे। धीरेन चट्टी-

पाध्याय का नाम हमने बहुत बार झनेक कागडों में देखा है।

पहले हरदयाल आदि कई एक सज्जतों ने जर्मना के बाहर से सम्मवतः स्टाकहाल्म चाहर से एक पनिका निकाली। यह पिमका निकालने का उद्देश्य या यूरोपिन देशों की भारतवासियों के प्रति सहानुभूति प्राप्त करना और अंग्रेज किस प्रकार इस बीसवीं वागन्ती में मारत पर चासन करते हैं उसका विस्तृत परिचय यूरोप वालों को देना। यूरोप और अमेरिका में भारत-विषयक ज्ञान के प्रचार करने से तिता लाभ है, आज भी हमारे देश-नायक यह भनी प्रकार नहीं समस्त करने से तिता लाभ है, आज भी हमारे देश-नायक यह भनी प्रकार नहीं समस्त करने से तिता लाभ है, आज भी हमारे देश-नायक यह भनी प्रकार नहीं समस्त

इस प्रकार अपने स्वायों की खिद्ध के लिए अधार-कार्य में अग्रेज कितना रूपमा खर्च करते हैं भीर कैसे विचारशीक उपयुक्त व्यक्तियों को इस काम में नितृत्व करते और उनकी कैसी सहायता करते हैं, यह हमारे देव-नायकों की नजर में प्रभी तक नहीं पड़ा, इसीर्ड आज भी जब विदेशों में कुछ भारतवाशों की बात का प्रचार करते हैं कि भारतवासी संसार में स्वाधीन होकर ही रहना चाहते हैं, तब हमारे अपने देश में देश के नेतायण जिटिश साम्राज्य की महिमा का कीर्तन करते हैं। सर, जाने दो उस वात की।

एक तरफ जैसे प्रचार का कार्य चलने लगा दूसरी तरफ वैसे ही भारतवासियों

135

का मत्त्र-शत्त्र जुटवा देने का भी धायोजन धारम्म हो गया; सब मुख हुधा पर समय
पर मुख भी न हुधा। चीन के घांधाई शहर में जर्मनी के जो राजप्रतिनिधि (German Consul General) थे, उन्हों के उत्तर यह धस्त्रादि भिजवाने का सब भार
था। फिर ये भी धमेरिका के बाशिगटन शहर में जो जर्मन राजप्रतिनिधि थे उनके
धादेशानुसार सब काम करते थे। इस प्रकार यूरोप श्रीर धमेरिका के सहमा भारतीय विस्कृत नेता जर्मनी के राजप्रतिनिधि और युद्ध-धिवों की सहमारिता से
भारत में विस्तृत की घाग प्रज्वतिन करने का प्रायोजन करने तमे।

जर्मन के विभिन्न विद्यापीठों में जो सव मारतीय युवक पढ़ते थे, संग्रेजों के साय युद्ध खिड़ते ही जर्मन गवनेंमेंट ने पहले उन्हें जैव कर लिया और पीछे उनमें से बहुतीं को मारत में जिप्तव प्रचार कार्य के लिए सहमत कर लिया और उनके हाय में भरपूर रुपया देकर उन्हें भारत भेज दिया, तव भी सम्मवत: यूरोप के (भारतीय) विज्ववादियों के साथ जर्मन गवनेंमेंट की कोई बातचीत न हुई थी। इस प्रकार जर्मनी से उपया लेकर जो देश में बाए उनमें से प्राय: सभी ने वह स्पया हजम कर लिया। उनमें से कैवल थै-एक व्यक्तियों ने देश में माकर विज्वव दक्त के लोगों के साथ मेंट की। यूरोपियन विज्वव दक्त यदि पहले से ही सतक भीर खित होकर कार्य करता तो थे सब विद्यंखन पटनाएँ होने की सम्मावना न रहती। रोलट कमेटी की रिपोर्ट बढ़कर तो मानूम नहीं होता कि सूरोप में जैसा कोई सवित्वानी विज्वव दक्त था, समेरिका के 'यदर' दल ने ही यूरोप में जाकर भी एक हो सका, किया।

धाना-जाना हरदम जारी था।

136 बन्दी जीवन

इधर जैसे 'गदर' दल का भ्रायोजन चलने लगा; उधर वैसे ही भारत के दल भी वाहर के विप्सन दल के साथ गिल जाने की यथाशानित चेष्टा करने लगे। सम्मवतः 1915 ईसवी के फरवरी महीने में यतीन बानू के दल के श्रीमुत भोता-नाथ चहोपाच्याय बेंकाक गए, किन्तु इनके द्वारा कार्य कितना भागे बड़ा गर्ड कह नहीं सकता। यतीन्द्रनाथ लाहिड़ी नामक एक युवक के यूरोप से भाने के बाद ही उत्तर कंपनानुसार यतीन बानू के दल के मरेन्द्रनाथ धर्मक सास में पहले बटेनिया गए भीर तभी से असल कार्य धारप्म हुआ। रासबिहारी भी अप्रैल मास में शांधाई में ये। बटेविया और बेंकाक का सम्पूर्ण आयोजन शांधाई के जर्मन गाँवल जनरल के परावकों से भीर 'गदर' दल की सहायता से ही चलता था। बटेविया के गांदर देस के साथ बंगाल के दल का संयोग स्थापित ही गया था।

'29 प्रप्रैल, 1915 के दिन कैलिफोर्निया के सानवेड़ो बन्दर से मैनरिक नामी एक जहाज भारत के उपकृत की धोर प्रस्थित हुआ। यह जहाज पहले स्टैडडें भायल कम्पनी का तेल लाने ले जाने के काम भाता था, पीछे सानकांसिस्को की .एक जर्मन कम्पनी ने इसे खरीद लिया था। चलते समय इस बहाज में सब मिनकर पञ्चीस कमें बारी और पाँच नौकर बने हुए व्यक्ति थे। ये प्रपने की ईरानी बतलाते थे, पर थे श्रमल में भारतवासी ही। सानफांसिस्को के जर्मन कीन्सिल श्रीर विप्तव दल के रामचन्द्र के उद्योग से ही यह बहाज भेजा गया था। बात थी कि झानी लासंन (Asonic Larsen) नामक एक भीर छोटा जहाज अस्त्रादि लेकर इस मैवरिक के साथ रास्ते में मिलेगा और लासन के अस्त्रादि मैवरिक ले लेगा। किन्तु ग्रानी लार्सन समय पर मैवरिक से मिल न सका, इससे विवस होकर मैव-रिक केवल कुछ भारतवासियों ग्रीर जर्मन एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) को लेकर बंदै-विया था गया । बटेविया के उच्च अधिकारियों ने मैवरिक की खानातलाशी कराई। किन्तु कोई आपत्तिजनक वस्तु न पाकर मैवरिक को छोड़ दिया। दूसरी धोर धानीलासँन (Aannie Larsen) जून महीने के धन्त के करीब घस्त्रादि लेकर वार्षिगटन पहुँचा, किन्तु अमेरिका की सरकार ने वे सब धस्त्रादि जझ कर लिए, वाशिगटन के जमन कौन्सिल ने उन सब अस्त्रों के लिए दावा किया, पर धमेरिका सरकार ने उसे नामंजूर किया। मैवरिक झन्त से बटेविया से धमेरिका , लीट भ्रामा भीर उसीमें नरेन्द्रनाथ (जिनका वर्तमान नाम मानवेन्द्रनाथ राय--एम० एन० राय है) झमेरिका भाग गए।

137

हेनरी एस॰ (Henry S.) नामक एक धीर जहाज धहत्रादि लेकर मनीला पर्मन्त सा गया, किन्तु वहाँ किलिपाइन के धिषकारियों ने वे सब भरत जहाज में उत्तरवा लिए। इस जहाज में बोहेम नामक एक जर्मन सेनापित थे, इन्हीं पर सुनते हैं वर्मा को सीमा के निकट भारतीय विष्णववादियों को सामरिक शिक्षा देने का भार था। वे सिगापुर में पकड़े गए। जावा के जर्मन कींसिल के साथ परामधं करके नरेन्द्रनाथ ने डीक किया था कि मैनरिक के साथ सब धस्त्रादि बंगास में रायमंगल के पास उतारे जाएंगे। रायमंगल में भी इस बात का सब मायोजन हो गया था, पर मैनरिक भाषा नहीं खुलाई, 1915 में अंग्रेज सरकार की सब बात मालम हो गई धीर उसके फलस्वरूप भारत में घर यकड़ धारम्म हो गई।

किन्तु इसके बाद भी रासविहारी ने फिर देश में श्रस्त्र भेजने का श्रामीजन किया। इस प्रायोजन के प्रनुसार दिसम्बर, 1915 में भारत में विष्वव भारम्भ होने की बात थी। इसवार का आयोजन इस प्रकार का या कि एक जहाज धस्त्रादि लेकर प्रण्डमन के सब राजनैतिक कैदियों को मुक्त करके सीया वर्मा पर प्राक्रमण करता और दूसरे दो जहाज अस्त्रादि लेकर भारत के तट पर आते । बंगाल के विप्लव दल की सहायता करने के लिए खियासठ हजार गिल्डर्स (हालैंड का चौदी सिक्का) लेकर एक चीनी सज्जन भारत की शोर बा रहे थे। ये भी सिगापुर में पकडे गए । इनके पास रुपये के असिरिक्त पिनांग के एक बंगाली का पता और कलकत्ते के दो पते पाये गए। सिंगापुर में घवनी मुखर्जी नामक एक ग्रीर विप्लवी पकड़े गए। उनकी नोटबुक में रासबिहारी का शांघाई का पता, शांघाई के दो चीनियों ' का पता, चन्दन नगर के मतिलाल राय का पता, कलकत्ता, ढाका और कृमिल्ला , के कुछ पते एवं स्याम के एक सिक्ख इंजीनियर अमरसिंह का पता पाया गया। शांघाई में खानातलाशी हुई ग्रीर जिन दो चीनियों के पते घननी बाबू की नोटब्रक . में पाने गए थे । उनके पास बहुत-से रिवाल्वर भीर कई हजार सोलियाँ पाई गई । पहले के भागोजन में गह ठीक हुआ था कि हेनरी एस० जहाज भस्त्रादि लेकर स्याम के इन्हीं इंजीनियर अमरसिंह के पास जाता और उन अस्त्रों आदि का कुछ मंश अमरसिंह के जिस्मे रख देता। रौलट (सिडीशन) कमेटी की रिपोर्ट में छुपा है कि धमरसिंह को फौसी दी गई है, किन्तु इन्हीं यमरसिंह के साय मेरी घंडमन में भेंट हुई थी। यह सब है कि इन्हें फौसी का हुवम हुमा या किन्तु दूसरे भूतेक - विष्तिवियों के साथ इन्हें भी फाँसी के बदले आजन्म कालापानी हो गया था।

138 बन्दी जीवन

.....जो कुछ धस्तपूर्ण जहाज मारत की घोर घाते थे, मुना था कि उनमें से एक को हम सरकार ने धन्तर्राब्द्रीय युद्ध के नियमों के धनुसार पकड़ लिया था, और एक को सुनते हैं भंग्नेजों के लड़ाई के जहाज एन० एस० एस० कार्नवाल (H. M. S. Cornwall) ने धण्डमन के निकट हुवा दिया था। तीसरे जहाज का क्या हुआ कह नहीं सकता। इसी वीच यदीन वार्स के एक और युवक भी शांधाई साथे, किन्तु बडी मुक्किस से शांचाई पहुँचते ही वे पकड़ लिये गए।

इस प्रकार विष्लव योजना की तीसरी वेण्टा भी व्ययं हुई। यूरोपियन महायुद्ध आरम्म होने के एक बरस वाद तक भी भारत के वाहर जाना-माना वैसी
कठिन बात न थी, किन्तु जब अंग्रेज सरकार को विष्लव योजना के सभी सम्बद्ध
मिल गए तब से भारत के बाहर जाना-माना अत्यन्त कठिन कार्य हो एया और
इक्षी कारण मस्त्रपूर्ण जहाज अंग्रेजों की प्रकार दृष्टि से बच न सके। इसके विवाय
जर्मनों को भी पहिचमी सीमान्त के युद्ध में इतना व्यस्त होना पड़ा कि इपर वे
उस प्रकार ब्यान न दे सके। भारतीय विष्लव द का भी अपने अस्तितक का ऐसा
कुछ परिचम न दे सका कि विदेशी राज-विकायों की दृष्टि इघर आप-ते-पाप
किचती। यदि युद्ध के बहुत पहले से ही भारतीय विष्लव द का विदेशों की सौर
उस प्रकार ब्यान दे सकते तो अवस्य ही और तरह का फल होता।

जो लोग यह सोबते हैं कि संवार की इम्पीरियलिस्टिक (साम्राज्य कामी)
गवर्नमें टों से भार नीय विष्यत व गरियों की सहाय ना पाने की साशा बितकुत दुराशा
भाग भी उन्हें जान लेना चाहिए क संवार की इन सामाज्यकामी गवनें में हों
परस्पर शत्रुता के कारण ही चीन म्रव तक भ्रत्यन्त बुरी शवस्या में रहने पर भी
पत्त्य म सहाय होकर पराधीनता की वकड़ में नहीं साथा, शक्रवानिस्तान, फारिस,
तुर्की आदि देश भी द्वी प्रकार विभिन्न राजशिवयों की सहामुम्रति भीर सहायता
पाकर ही कमश्च. एक-एक शविश्वशाली जाति के रूप में परिणत होते जाते हैं.
पिश्रले बीभर युद्ध के समय जमेंनी ने मोमरों की अस्त-शस्त्र द्वारा कम सहायता
नहीं की भीर सभी पिश्रने युद्ध के कारण तुर्की की दशा तो एकदम निढाल हो गई
है, कमालपाशा ने तो तस समय एक प्रकार से तुर्की जनमेंट के विषद हो विशेह
ही सथा परणा करके मित्र शवित्यों के सन्धि-पत्र को भी निकम्मा कर दिया कित्तु ऐसा
ही सका मांगीसिमों की सहायता है भीर फिर माज भी एकदम कांगीसियों पर
नी बित्तु स्ति नर्सर न रहना पड़े दक्षीसिए श्रमेरिका के साथ भीगा की जान-

बंगाल में 139

पहचान बनाने की चेष्टा चल रही है।

ध्रसल बात यह है कि दुनिया में यदि कोई माया ऊँचा करके खड़ा हो सके तो उसे सहायता का अमाव नहीं रहता, अन्दर की शक्ति के अभाव से ही सभी

लांछनाएँ होती हैं, अन्दर की दीनता से ही कंगाली होती है, "बाहर से दिया ही जा सकता है किन्तु लेना होता है अपने गुण से ।"

## 5 बर्मा की कहानी

भारतवासियों के प्रयत्न से बहादेश में जो विष्लव की चेप्टा हुई उसके बहुत पहले से ही वहां के स्वाधीनता-प्रयासी वर्मियों ने भी बहुत बार विप्लव का प्रायी-जन किया था। अण्डमन में भी इस प्रकार के राजनीतिक अपराधों में दिण्डत बहत-से वर्मी थे । युद्ध समाप्त होने के बाद ही उनमें से प्रायः सभी की छोड़ दिया शया था। तो भी अंग्रेज गवर्नमेंट इन सब विष्तव चेष्टाओं को भय की दृष्टि से न देखती थी। जान पड़ता है कि उसका कारण यह या कि यह सब विष्लवान्दोलन एक व्यापक जातीय जागरण का फलन था, इसीसे वैसा सन्तिशाली भी न हो सका था। किन्तु भारतीय विष्तववादियों की चेष्टा से बर्मा में भी प्रत्यन्त निविद् रूप से विष्लव का श्रायोजन हो गया था। रौलट रिपोर्ट में लिखा है-"Burma, however has not been altogether free from criminal conspiracy connected with the Indian revolutionary movement. It has been the scene of determined efforts to stir up mutiny among the military forces and to overthrow the British Government." श्रयोत् "वर्गा भी भारत के विष्लवान्दोलन से सम्बद्ध पड्यन्त्रों से बचा नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार को उलाइ ठालने भीर सेनाओं में विप्लय लड़ा कर देने की दृढ़ चेष्टाग्रों की वह रंगस्थली बन चुका है।" किस प्रकार ये दृढ़ चेष्टाएँ (determined efforts) हुई थीं उसका कुछ संक्षिप्त परिचय देता हैं।

गत तुर्की-इटालियन युद्ध के समय भारतवर्ष के मुसलमानों ने एक मैडिकल अर्थात् युद्ध में घायलों की सेवा के लिए एक दल, तुर्की भेजा था। इस दल में फैजाबाद के निकट श्रकवरपुर के रहनेवाले मलोग्रहमद सिद्दीकी नामक एक तरुण युवक मी थे; धपने संरक्षकों को पता दिए विना ही उन्होंने दल में प्रवेश किया या भीर भारत का तट छोड़ने से पहले घर के लोगों को केवल एक पत्र से जता दिया या कि वे भारतीय मढिकल मिशन में शामिल हीकर तुर्की जाते हैं।

तुर्की में कार्यवश इन्हें अनवर पाशा के साथ प्रायः चार मास तक समरांगण में ही रहना पड़ा। उस समय इन्होंने अनवर पादा के जीवन की अनेक रहस्यपूर्ण कहानिया सूनी। तुर्की-इटालियन और तुर्की-प्रीक युद्ध के समय अंग्रेजों की कट राजनीति की महिमा का तुर्क लोगों ने मर्मान्तिक अनुभव कर पाया था, अंग्रेजों की कुटनीति की कहानी, तुर्की के भाग्यनियन्ता उस यंग टर्क (तरुण तुर्क) दल की कहानी, किस प्रकार इस तरुण तुर्क दल ने तुर्की में पहले-पहल प्रपने को प्रकट किया, किस प्रकार इस तहण दल ने मृतप्राय तुर्क समाज में नवचेतना का संचार करके विप्लव पथ में चलते हुए अब्दुलहमीद के समान प्रवल दुर्दान्त धीर फूर मुलतान को पदच्युत करके तुर्की में नवीन नियमतन्त्र राज्यप्रणाली का प्रवर्तन किया। ये सब बातें, दिन पर दिन, मलीमहमद, भनवर पाशा के पास स्वप्नाविष्ट की तरह एकान्त में तन्मय होकर सुनते थे। मुस्लिम-जगत् की कितनी ही मर्म-कवाएँ, किलनी ही बीरता की कहानियाँ, कितनी ही यनुष्योचित प्रमिव्यक्ति की घटनाएँ सुन-सुनकर उनका हृदय मानी एक धननुभूत मानन्द से सिल उठता, मुस्लिम-जगत् के गौरवमय उज्ज्वल भविष्य का चित्र उन्हें प्रधीर-सा कर डालता या । तुर्की के एक सर्वप्रधान यूरोप-प्रसिद्ध सेनापति और प्रसिद्ध नेता जो सुर्की के भाग्य-परिवर्त्तन के प्रधान अवलम्बन थे, जब ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के एक नगण्य तरुण मुदक के साथ निःसंकोच दिल खोलकर बातें करते होते, तब एक भीर जहाँ जनकी प्रशस्त जन्नत खाती फुलकर स्पन्वन करने लगती, वहाँ दूसरी भोर वैसे ही उसी एक मुहुत में उनका मन भारत की उस होनता और दीनतापूर्ण जीवन-यात्रा के प्रतिदिन के अपमानों की कहानी स्मरण कर मानो अनजाने में ही घोर मंग्रेज-विद्वेषी हो उठता, भौर उनकी धमनियों का रक्त नाच-नाचकर दनि-बार देग से उन्हें विष्तववादियों के दल में शींचकर ला रखता।

पीक्षे प्रतीमहमद मादि कई मारतवासियों ने तुर्की का देस देखने की इच्छा प्रकट की सो तुर्की के मिनन-भिनन स्थानों के राजप्रतिनिधियों ने बढ़ा समारीह करके राज-सम्मान के साथ उन्हें पपना सारा देश दिखनाया। इस प्रकार देश में

भ्रमण करते समय जब नगर-नगर में नुक नर-नारी इकट्टे होकर ऊँचे स्वर में जयकार बुलाकर उनका धादर करते, जब राजपय के दोनों श्रोर भरोबों में से मुन्दरियों की उत्सुक दृष्टि घीर उनके हायों से टक्के हुए फूल उनके अंगों पर भड़ पड़ते, तब वे भारतवासी तुर्क देश को भारतवर्ष की श्रपेक्षा भी सीगुना धरिक अपना समभकर चाहने लगते। स्वदेश में चन्हें अंग्रेजों के नजदीक जो सन्क मिलता उसके साथ वे इन तुर्कों के व्यवहार की सुलना किए विना न रह सकते, इस प्रकार अलीमहमद विय्लव मन्त्र में दोक्षित हुए ग्रीर श्रन्य श्रनेक भारतवर्षीय मुसलमानों की तरह धलीग्रहमद भी तरुण तुर्क (यंग दर्क) दल में शामिल हो गए ।

इसी तुर्की-इटालियन युद्ध के समय पंजाब के एक और युवक, शब्सैयद, रंगुन से ईजिप्ट गए और फिर ईजिप्ट से सुकी आए। इन्हीं सबूसँयद के अनुरोध भीर प्रस्ताव से तरुण तुर्क दल के एक सदस्य, ताफिक वे की सम् 1916 में रंगूर भेजा गया । रंगून के एक मुसलमान व्यवसायी बहमद मुल्ला दाऊद को ताफिक वे सुकी का कौन्सल नियुक्त करा गए। पिछले युद्ध के समय यह मुल्ला दाऊद ही सूकी के की सल रूप में रंगून में थे।

वलकान युद्ध समाप्त हो जाने पर अथवा यूरोपीय युद्ध आरम्भ हो जाने के बादभ्रलीग्रहमद देश में लौट ग्राए भीर कुछ दिन घर पर रहकर अपनी स्त्री के धाम्पण ग्रादि बेंचकर कुछ थोड़ा रुपया ने अपना व्यापार करने के लिए रंपून चले बाए। कौन्स्टैण्टिनोपल से फायमबाली नामक एक बौर भारतीय मुसलमान को तुर्क लोगों ने दिसम्बर सन् 1914 में तरुण सुकं दल का प्रतिनिधि बनाकर रंगून भेजा । फायमधली धौर भलीभहमद सिद्दीकी दोनों ने रंगून भाकर परस्पर मिलने के बाद तुकी के नेतृत्व में वर्मा में विप्लव-यड्यन्त्र ग्रारम्भे कर दिया। कुछ ही दिनों में इन्होंने स्थानीय मुसलमानों के पास से पन्द्रह हजार रुपया चन्दा जमा कर लिया। इस चन्दा करने के सम्बन्ध में एक बात यहाँ कहे विना नहीं रह सकता, वह यह कि बंगाल के सम्पन्न व्यक्ति विष्तववादियों की घन से जरा भी सहायता न करते थे, इसी से बंगाल में राजनैतिक इकती का प्रादुर्मांव प्रनिवाप हो गया था ।

एक स्रोर यदि ये पैन-इस्लामिक (विश्व-इस्लामिक)दल के मुसलमान विप्लव का बायोजन करते थे, तो दूसरी घोर अमेरिका का 'गंदर' दल मी गिरचेष्ट न

या। सेमबन्द दामजी नामक एक गुजराती सञ्जन किसी समय रंगून से प्रमेरिका गए प्रोर प्रमेरिका में प्राते ही वहां के गदर दल में सम्मिलत हो गए। पहले-पहल इन्ही सेमचन्द की सहायता से फेजल वर्गा में 'पादर' पित्रका मेजी जाया करती यी, युद्ध के समय यह पित्रका गुजराती, हिन्दी धीर उर्दू तीन मापाओं में छायो जासी थी। यूरोप के मुद्ध के कारण वर्मा के मुस्कमान लोग भी उसीजत हो नटे बंधोर इस 'गदर' पित्रका के प्रमाव से उत्तेजना का स्तोत क्षाना बढ़ा तथा। इसी समय वस्त्रई से खिलोची पहन के एक सैनिक ने अपने अप्रेज प्रकार की हत्या कर हा ली, जिससे इस सेनादल को फिर यूरोप न भेजकर रंगून में रोज रखा गया। रंगून के मुसलमान 'गदर' अखबार के सहारे इस सेना मे विष्कृत की वातों का प्रचार करती रहे; 'फलतः जनवरी, 1916 तक यह सेनादल खुल्लमलुल्ला विष्कृत धारम्भ करने को उद्यत हो गया, किन्तु समाचार का प्रामास-माप्र मिलते ही सेनापतियों ने इस दल को कठोर दृष्ट दिये। दो सी विलोचों को भारत की सिन्त-पान जेलों में नेज दिया।

इस समय सिंगापुर में दो रेजिमेण्डें थी। उनमें से एक के साथ बर्मा के मुसस-मान दिज्नवी दल का जोड-ठोड हो गया। विगापुर के कासिममसूर मामी एक गुजराती मुससमान ने रंगृन में अपने पृत्र को पत्र लिखा, उसमें तुर्कों के जो कीसल रंगृन में बे उनके नाम भी एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था, सिंगापुर का एक सेनादल विद्रोह करके तुर्कों का साथ देने को सैयार है और इस समय तुर्की का एक संडाऊ जहाज सिंगापुर की आना आवश्य है। यह पत्र अमेखों के हाथ लग गया भीर सिंगापुर की रेजिमेंट को हुसरी जगह नेज दिया गया।

इसी वीच अमेरिका के गढर दल के लोग भी विगापुर में मां उपस्थित हुए । इन्होंने एक घोर जहाँ तशी विगापुर को इसरी सेना के बीच प्रचार प्रारम्भ कर दिया, नहीं दूसरी छोर वर्षा में भी अपने आवशी मेजे । सन् 1916 के प्रारम्भ में ही सोहननात पाठक घोर हसनकों नामक गढर दन के दी व्यवस्थियों ने बेंकोक से रान धाकर घपना केन्द्र स्थापित कर दिया । यहाँ एक बात गौर करने की है कि 'यदर' दन में मुखकमानों को भी निया जाता था किन्तु मुसलमान विस्तव दल में हिन्दुमों के निएस्यान न था।

सिनापुर की सेना में प्रचार करने का फल यह हुमा कि इस बार सचमुच ही विज्ञान सारम्य हो गया। यद्यपि इस सिनापुर के विष्तवायोजन के साथ पंजाव 144 बन्दी जीवन

के विष्तवायोजन का कोई भी सम्बन्ध न था, तो भी ग्राश्चर्य की बात है कि 21 फरवरी सन् 1915 को सिगापुर में विष्तव शुरू हुआ और पंजाब में भी ठीक यही 21 फरवरी विष्तव शरू करने की तिथि निश्चित हुई थी। इस 💵 फरवरी के दिन सिंगापुर के संनिक बहुत दिनों के संस्कारों को तोड़ कर खुल्लमखुल्ला शंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। एक सप्ताह के लिए सिगापर भारतीय सेना के हाप में हो गया, किन्तु सिगापुर भारत के बीच में न था इससे विप्लव की वह भाग चारों तरफ फैल न सकी, भीर एक सप्ताह के बाद रूसी, जापानी भीर भंगेजों के लड़ाकु जहाजों ने भाकर सिंगापुर को घेर विया। इस एक सप्ताह-अर विष्लवियों ने स्थानीय मंग्रेजी सेमा के साथ योग्यता से युद्ध किया था, भीर मंग्रेजी सेना को उस युद्ध में हार भी माननीं पड़ी थी। किन्तु रूस इंग्लैण्ड और जापान को जंगी जहाज था जाने पर दो दिन की लड़ाई के बाद प्रन्त में बाघ्य होकर विष्वविद्यों को भागना पहा । विष्वविद्यों ने बनों-जंगलों में बाकर भाध्य लिया, जो भाग न सके, वे वहीं मंग्रेजों के हाथ बन्दी हो गए । सिंगापुर से भागकर एक ही बार छुटकारा पाने का भी कोई उपाय न था, कुछ ही दिनों में प्रायः सभी विष्लवी पकडे गए-अंग्रेजी अखबारों में खपा, सिगापर में एक दंगा हो गया, ' किला मंग्रेज गवर्नमेण्ड भीर भारतीय विष्तव दल दोनों ही की समक्र में निःसंग्रय रूप से आ गया कि विष्लवियों का देशी सिपाहियों को हाथ में कर लेना कछ बैसी कठिन बात नहीं है।

सिंगापुर की दुर्षेटना के बाद 'यदर' दल के दो-एक बचे हुए व्यक्ति वर्मी चले आये और पूरे उद्यम से फिर वे देशी सेना में विप्तव की बात का प्रचार करने करो । एक तरफ से बमी के सेनादल में विप्तव प्रचीर चलने लगा, दूतरी तरफ वैसे ही बमी के सीमानत पर स्थाम में भी जमेंनों की सहायता से विप्तव का आयोजन होता रहा। उत्तर स्थाम प्रदेश में जमेंन इंगीनियरों को अधीनता में एक सायोजन होता रहा। उत्तर स्थाम प्रदेश में जमेंन इंगीनियरों को अधीनता में एक रिनवे जाइन तैयार होती थी। इस कार्य में आधिकारी मिस्सी और मजदूर पंजाबि हो थें। इसी देशने करके कर में में कर करने की मोनता चलते लगी। अभीरिका, चीन आदि देशों से लीटे हुए सिनव और पंजाबी यहीं स्थाम के सीमानत में इकटरे होने लगे।

शिवदपाल कपूर नामक एक विक्स ( पंजाबी ) समेरिका से लौटते समय शांबाई साए । शांबाई के एक जर्मन ने इन्हीं की मार्फत बहुत-सा रुपया बैकाक के वर्मा की कहानी , 145

जमन कौरसल के पास भेजा। इस रुपए का कुछ झंझ वर्मा जानेवाले सिक्सों की सातिर खर्च हुआ और वाकी बैंकोंक के एक बंगाली वंकील की मार्फत वंगाल के विस्तवियों के पास भेजा गया। कहते हैं, इसी बंगाली वकील ने, यह सब विस्तवायोजन योजन की बात अन्त में अंग्रेज गवनींभण्ट के सामने खील दी। जो विस्तवायोजन युद्ध छिड़में से यहुत पहले से ही करना चित्रत था जब वही आयोजन युद्ध के समय में वड़ी दौड़-भूप में किया गया, तब ऐसे तुच्छ जीवों से भी काम लेना मायदसक हो गया। न जाने किसकी सिफारिश पर इस बंगाली वकील को इस आम पर लगाया गया था। जो भी हो, इस अकार विदेश की विस्तव योजना विफल हुई। — किन्तु बर्मा के कार्यकर्ताओं ने एक बार और विस्तव की चेटर कर देखी।

सोहनलाल पाठक और नारावणसिंह ये दो जने एक बार फिर दर्मा मे विभिन्त स्थानों की छावनियों में जाकर सिपाहियों के बीच विष्लवमन्त्र का प्रचार करने लगे। सोहनलाल बर्मा के एक गोलन्दाज सिपाहियों के दल में अंग्रेज-विद्वेप फैलाने लगे, प्रंग्रेजों की तरफ रहकर प्राणों की बलि देने में कुछ भी सार्थकता नहीं है, यही बात उन्हें समकाने लगे । यदि प्राण देने ही हो तो स्वदेश और स्वधम के लिए प्राण देने का कितना महान गौरव है, वह भी सिपाहियों को समभाने लगे ! सिपाहियों द्वारा भले ही उनका कोई अनिष्ट न हुमा किन्तु सिपाहियों के एक जमादार ने एक दिन सोहनलाल को पकड़ लिया । उस दिन उस जगह उस जमादार भीर सोहनलाल के सिवाय भीर कोई नहीं था। सोहनलाल के जामे की पाकेट में तब दो-तीन रिवाल्बर और भरपूर गोलियां भी थी, किन्तु पद्मा जाने सोहनलास उस पड़ी किसी स्वप्न की खुमारी मे थे कि उस दिन रिवास्वर की सहायता से उन्होंने उस प्राणघाती जमादार के हाथ शे मुनित पाने की कोई चेप्टा ही नहीं की । उस दिन ऐसी अवस्था मे सोहनलाल के मुँह से केवल कुछ ऐसे ही शब्द निकले थे-- "अरे भाई तू मुक्ते पकड़ा देगा ? तू वया भूला जाता है कि मैं तेरा माई हूँ ? भाई होकर भाई को पकड़ा देगा ? भाई की पकड़ा देने में तुक्ते क्या कुछ भी दर्द नहीं होता ? अरे, तू कैंसा भाई है, भाई होकर भाई को पकड़ाए देता है ?" लेकिन जमादार सोहनलाल को सीच ही ले चला। यह सच है कि सोहनलाल बहुत बलिप्ठ न ये किन्तु यह वात भी सच है कि कोई भी प्रादमी दूसरे एक आदमी को किसी और की सहायता बिना पूरी तरह काबू नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बलवान व्यक्ति वर्यों न हो। असल बात यह है कि

146 बन्दी जीवन

सोहननाल ने उस स्वायन्य जमादार के उत्तर जरा भी धारीरिक वल का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार भंगेजों के पंजे में पड़ने का वर्ष उनके सामने खूव सुरमध्या, इन्द्र्या होती तो वे उस प्राणनोजुग जमादार के हाथ से, दिवालद की सहा-यता से स्वायनर में खुटकारा पा सकते थे। किन्तु न जाने भगवान् ने उनके मन को उस पड़ी किस दिव्य-लोक में भेन दिया था—वे मानो उस दिन इस संसार में एकदम पे ही नहीं।

सोहनलान जेल में डाल दिये गए सही, किन्तु जेल के किसी निर्मम का पासन वे म करते थे। जेल के अधिकारी जेल के परिदर्शन के लिए आते तो सारे औदी जिस प्रकार आईने के मुताबिक उनको सम्मान दिखवाते थे, सोहनवाल वैसान करते । वे कहते - मैं अंग्रेजों के राजत्व को ही जब अन्याय और अत्याचार मानता हूँ तब अंग्रेजों की जेल के नियमों का ही स्योंकर पालन करूँ ? "जेल सुपरिण्टेंग्डेण्ट प्रयदा जेलर उनके सम्मुख ग्राते तो वे श्रीर सबकी तरह सम्मान के लिए उठकर खड़े न होते, इसीसे जब बर्मा के लाटसाहब सोहनलाल के पकड़े जाने के ठीक बाद ही जेल का परिदर्शन करने थाए, तब जेलर साहब ने ग्रत्यन्त संकीच के साथ सीहन-साल से प्रनुरोध किया कि वे कम-से-कम लाटसाहब को तो सम्मान विखाएँ, विन्तु वे इस पर सहमत न हुए। किन्तु ऐसे निर्भीक भौर धारममयीवा पर इस प्रकार सुप्रतिष्ठित होते हुए भी सोहननाल मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, कभी किसी प्रकार की शमदता नहीं दिखाते थे। कोई उनके साप बात मारने आए तो वे भद्रतापूर्वक बयोचित सम्मान करके उससे बात करते। बोई उनके साथ खड़ा होकर वात करे तो वे भी खड़े होकर बात करते। इसीसे लाट-साहव के सीहनलाल के पास ग्राने से ठीक पहले जेलर सोहन के पास ग्राकर खड़े होकर बात करने लगे। इसीलिए लाटसाहब के बाने पर नए सिरे से उन्हें खड़ा नहीं होना पड़ा, और इस प्रकार जेलर ने प्रपनी और लाट साहब की मर्यारा की उस बार रक्षा की।

लाटसाहब ने आयर दो पण्टे सीहननान के साम वार्तालाप निया। तार-साहब ने सीहननान से बड़ा अनुरोध किया कि वे समा माँग लें; लाटसाहब ने कहा कि वे मेनल एक बार सामा की आर्थना कर दें, बस, उनकी आपन्ड से रसा हो जायगी। सीहननान ने नाटमाहब को मनी प्रकार समझानर कहा कि हव समय जो जूख अम्याय या जोर-जूम हो रहा है, सब अंग्रेजों की तरफ से ही ही रहा है, मंग्रेजों ने केवल डंडे के जोर से इम देश पर दलन किया है भीर डंडे के जोर से ही इस देश में शासन कर रहे है, इसलिए क्षमान्त्रायंना यदि किसीको करनी चाहिए तो लाटसाहव को ही,—सोहनलालने यह सब बात लाटसाहव की समझा देनी चाही।

फौसी होने के दिन जब सोहनताल को फौसी के तस्ते पर खड़ा किया गया तब भी एक मंग्रेज मैजिस्ट्रेट ने उन्हें किर एक बार समकाया कि श्रव भी यदि वे केवल मूँह से क्षमा-प्रार्थना कर लें तो एक दम उनकी प्राण-दण्ड से रक्षा हो सकती। है। इन मंग्रेज श्रधिकारी ने सोहन से कहा कि उनके पास श्रादेश श्राया है कि श्रन्तिम बार एक दफा फिर सोहनलाल से क्षमा-भिक्षा मांगने के लिए धनरोध किया जाय। जीवन भीर मरण के सन्ध-स्थल में खड़े सोहनलाल के मुंह की मोर जेल के कर्मचारी भीर राज्याधिकारी श्रवाक् होकर ताक रहे थे। सोहनलाल भीरे-भीरे मुस्कराने लगे और अनायास ही बोले —"क्षमा.मौगनी हो तो अंग्रेज हम से क्षमा मौगें, मैं किसलिए तुम्हारे पास क्षमा मौगने बाऊँगा ?" धंग्रेज राज्याधिकारी ने फिर भी सोहनलाल से बड़ा प्रतुरोध किया, प्रनेक प्रकार समक्राया कि वृथा प्राण देशर कुछ लाभ नहीं होगा। अन्त में सोहनलाल कुछ सोचकर बोले-"देखी. यदि मुझे बिलकुल छोड़ दो भीर यदि में इच्छानुसार चला जा सक्, तो क्षमा प्रार्थना करने को प्रस्तृत हैं।" अग्रेज राज्याधिकारी ने दु:खित होकर कहा, "वैसा कोई मधिकार उनके हाथ ने नहीं है।" सोहनलाल ने कहा-"तो मीर जरा भी देर न करी, अपने कलंब्य का पालन करी, श्रीर मुक्ते भी अपना कलंब्य पुरा करने सी।"

सोहनलाल को फाँसी हो गई।

वर्मा के मुससमान विख्तववादियों ने फिर वकरीर के समय दिस्त्व का आयोजन किया। किन्तु आयोजन पूरा न होने से विश्वव का दिन पञ्चीम दिसम्बर तक हटा दिया गया। वर्मा की मिलिटरी पुलिस की एक वारक में रिवास्त्वर, डाइनामाइट प्रांदि चहुन सी जीवें पकड़ी गई भीर उसके बाद बर्मा के सब सन्देह जनक वादियों की क्लिंग औंक इंडिया ऐवट के प्रनुसार नजरबन्द कर दिया गया। उसके बाद बर्मा में कोई उपद्रव नहीं हुया है।

स्वदेश में भीर विदेश में भिन्न-भिन्न राजधितयों की चककी में पिसते हुए उनकी लाखनाओं की सीमा न रही। स्वदेश की तो बात ही नहीं, विदेश में भी वे एक देश से दूसरे देश की मारि-धारे फिरने लगे और स्वदेश में 'भारत रक्षा आहिं। ते से उपन्य से उपन्य साम में के एक देश से दूसरे देश की मारि-धारे फिरने लगे और स्वदेश में 'भारत रक्षा आहिं। ते ती उपन्य स्वदेश में टेल दिया जाता। जिनके विद्य तिनक-सा भी प्रमाण पाया गया, उन्हें मंग्नें अरकार के हाथ कठीर दण्ड भोयना पड़ा। अने में नमीती के तरित पर जीवन दिया, बहुतों को कालापानी हुमा। पुलिस का उत्पात या जेल की कठीरता सह सकरे पर कई युवकों ने आत्महत्या का आश्रय लिया, इन सब करवा का सह सकरे पर कई युवकों ने आत्महत्या का आश्रय लिया, इन सब करवा का मार्ग में कितने ही तरुण युवकों की माताओं के दिल निष्टुरता से टुकड़े-दुकड़े कर डाले। विप्तव वल शायः खिला-भिन्न हो गया। विप्तवियों के नेता या तो जेल में डाले गए, या फीसी के तस्ते पर चढ़े। विप्तव दल जब इस प्रकार धिन्न-भिन्न हो गया। विप्तवियों के नेता या तो जेल में डाले गए, या फीसी के तस्ते पर चढ़े। विप्तव दल जब इस प्रकार धिन्न-भिन्न हो गया। विप्तवियों के नेता या तो जेल में डाले गए, या फीसी के तस्ते पर वढ़े। विप्तव स्व जब इस प्रकार धिन्न से साम उनके जो सब संवर्ष हुए, विप्तव यूव के इतिहास में वे स्वरानों पर पुणिस से साम उनके जो सब संवर्ष हुए, विप्तव यूव के इतिहास में वे स्वरानों पर हो।

विष्लवियों की सभी वेप्टाएँ वार-वार व्ययं हुई, उसका फल यह हुआ कि

जनक जो सब सवप हुए, विच्छव सुन के इतिहास में ये स्थापित हैं। विद्यावार वे विच्छवार दोल की गम्भीरता भीर क्यापकता जब प्रकट हो गई। तब गवनंमेण्ट जान गई कि इस विच्छव दल की झब किसी प्रकार झबहेला। करने से काम न चलेगा। भारत के प्रवीण, विज्ञ और राजनीति-विचारद नेता लोग बहुत समय से मह बात कहते आते थे कि भारत का यह विच्छव प्रयास विज्ञुल तह कपन है, किन्तु संभेज गयनंमेंट यह बात सच्छी तरह जान गई थी कि इन विच्छवियों परिणाम 149

को यदि कुछ दिन भी निविष्न रूप से प्रपने अभीष्ट के अनुसार काम करने का प्रवत्तर और सुपीण पिन जाय तो भारत की अवस्था में सनमुन एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो जायगा। भारतीय विष्ववादियों के लिए क्या-कुछ कर डालगा सम्भव है, इसकी धंयेज गवनंगेंट जैसी करणना करती थी, भारत के राजनीतिक नेताओं ने चैसी करणना कभी नहीं की। अष्डमन जाने से पहले कुछ ऊँचे धंये प्रविद्या के साथ भेरी इस विषय में अनेक बार बातचीत हुआ करती थी। इनकी बातचीत हो में समक पाया था कि गवनंगेंट भारत के भिन्म-भिन्म धारदो- करों में से एकमात्र विष्ववाद्यों के साथ भेरी इस विषय में अनेक बार वातचीत हो में समक पाया था कि गवनंगेंट भारत के भिन्म-भिन्म धारदो- करों में से एकमात्र विष्ववाद्यों का करने लायक गिनती थी, इसीसे इस गवनंगेंट में जो कुछ जहर था, इन्हीं विष्ववियों पर उसका प्रयोग किया गया। इसीसे पंजाब के विष्वव आन्दोलन का पता लगते ही भारत सरकार ने भारत के भानत के लिए 'भारत-रक्षा आईन' के समान करवन्त कठीर शासन-प्रणाली जारी कर दी।

इतिहास में जो चिरकाल से होता बाता है, भारत की बारी में भी उससे जलटा नहीं हथा। जब कोई पराधीन जाति जागने लगती है तब उस जागरण की न्यर्थ करने के लिए ऐसी ही कठोर शासन नीति जारी की जाती है। किन्सु जाति जब सचमुच जाग उठती है तब संसार की कोई भी कठोर नीति उस जागरण की व्यर्थ नहीं कर सकती, वरन इस तरह की कठोर दमन-नीति के द्वारा जाति की केवल शक्ति-परीक्षा होती है। जाति में यदि सचमुच प्राणों की कूछ शक्ति हो सी मह सब फठोरता जागृति की रुकाबट न होकर सहायक ही जाती है। इसीसे जागु-रण के दिन राजकीय की बास्तव में कीप न समक्रकर भगवान का प्रनुप्रह समक्रना चित है। भारत के विष्ववियों ने भी सचम्च कभी भी इस दमन-नीति के लिए शंग्रेजों को दोपो नहीं ठहराया, प्रत्युत वे तो यह सोचते थे कि इन सब कठोरताग्रों में से गुजारकर भगवान हमें जाति को पुनरुज्जीवित करने के लिए बाह्वान करते है। वे जानते थे कि पराधीन जाति का स्वाधीनता-प्रयास इन सब कठीरताओं में से गुजर कर ही सार्थक होता है। सभी दमन-नीति, मानो एक प्रकार के मीलों के पत्थर (Milestone) हैं । कीन पराधीन जाति स्वाधीनता प्राप्ति के पथ में कितनी थाने बढ़ी है यह सब दमन-नीति ही मानो उसका परिचय देती है, भारतीय विप्लव-वादी बही विश्वास करते थे। इसी विश्वास के कारण दे सब दुःख-लांछनाएँ प्रफुल्ल-बदम से सह सके, प्राणों के बलिदान से ही जाति में प्राणों का संचार होता

है, इसी विश्वास से वे प्राणीं की बिल देने से भी भवराते न थे।

डिफेंस ग्रॉफ़ इण्डिया ऐक्ट नारी होने के बाद से समरी ट्रायल्स (संक्षिप्त मुकद्में) ग्रारम्भ हो गए। बारी-वारी से पंजाब में तीन पह्यत्त्र केस चले। प्रत्येक मामले में साठ-सत्तर ग्रासामी थे। इन सब मुकद् मों के फलस्वरूप पंजाब में एक साथ घट्ठाईस व्यक्तियों को फाँसी हुई। मेरठ पलटन में ग्यारह व्यक्तियों को फाँसी हुई, सातवीं राजपूत सेना में से कई व्यक्तियों को सम्भवतः दिल्ली में फांसी हुई, जिन्हें फौसी न हुई, उन्हें प्रायः सभी को कालापानी हुआ। ऐसी ग्रवस्था के बाद भी पंजाब के बचे हुए विष्लवियों के बीच फिर विष्लव की योजना चलने लगी। कुछ प्रकासी दल इन सब क़ैदी विष्लवियों को जेल से छुड़ाने के इरादे बांधने लगे। सिक्लों के एक और दल ने अस्त्र-शस्त्र की और व्यान दिया। उन दिनों बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीर बड़े-बड़े पुलों के नीचे हथियारबन्द सिपाहियों का पहरा रहता या। एक बार विप्लवियों के एक छोटे-से दल ने, जान पड़ता है, केवल सात-प्राठ व्यक्तियों ने मिलकर ग्रमुतसर के पुल के सिपाहियों पर एकाएक हमला कर दिया। वहाँ पंदर्ह सिपाही, पंद्रह मैगजीन राइफलें बीर प्रायः सात सी पचास कारतूस थे। सात-भाठ पिस्तीलयारी विप्लवी सात सी पचास कारतूम समेत पंद्रह-की-पंद्रह राइफले छीन ले गए। किन्तु उस समय दल की कुछ भच्छी विधि-व्यवस्था न रहने से थोड़े दिनों में हो बन्दूकों समेत पाँच विष्लवी पकड़े गए । उन पाँचों को फाँसी हुई । इससे पहले ही अद्ठाईस व्यक्तियों को फांसी हो चुकी थी। इन्हें फांसी होने के बाद भी फिर से कुछ सिक्ख स्कूल-मास्टरों ने मिलकर विष्तव की धारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की, सम्भवतः उसका सिलसिला भाग भी चलता होगा। डा॰ मपुरासिह मारि कई विश्लवी भारत त्यागने के बाद अफ़गानिस्तान में से होकर फ़ारस में और मेसोपोटामिया की भारतीय सेनाओं में विष्लव की बातो का प्रचार करते रहे। एक बार घटना-ऋम से डा॰ मथुरासिह मारत-ग्रफ़नानिस्तान के सीमान्त प्रदेश में पकड़े गए। उन्हें भी फांसी हुई। जो इस प्रकार फांसी भीर कालापानी से बच पाए उनमें से मनेकों को इण्टर्नमेंट (न्जरबन्दी) भोगनी पड़ी। उस युग में बंगात ग्रीर पंजाव की जितनी इण्टर्नमेंट और किसी प्रान्त में नहीं हुई, भीर कालापानी ग्रीर फांसी उस बार पंजाब में ही भीर सब प्रान्तों की अपेक्षा प्रधिक हुई।

उवत प्रदेश में भी बनारस यह्यन्त्र मामले के बाद मैनपुरी को केंद्र मनाकर प्राय: एक बरस-भर में ही फिर एक बड़ा विष्तव दत्त उठ खड़ा हुआ। इस विष्तव 152 - बन्दी जीवन

उस समय मी यतीन बाबू कलकत्ता छोड़कर गए नहीं। एक दिन वे प्रपर्ने पाशुरियायाद वाले एक मकान पर आये हुए थे। वहाँ और भी कई करार विस्तरी ये। उस समय उसी घर में घटनाकम से थोड़े दिनों ना परिधित एक आदमी मा उपस्थित हुया। इस भावमी पर वे गुप्तचर होने का सन्देह करते थे, इसीते भरी प्रकार आपे-पीछ देख-भाव करने से पहले ही विष्तियों में से एक ने इस घीड़े दिन के परिचित भावमों को देखते ही गोली दाग दी। सुविधा होती तो यतीन बाबू के गर्वचमेंट निश्चय से एकड़ लेती। यतीन बाबू के वचाने की खातिर ही सम्भवतः इस युवक ने इस प्रकार गोली दाग दी थी। यह वात सच है कि यतीन बाबू ने गोली नहीं मारी, किन्तु इस व्यवित ने डाइंग-डिक्तेरेशन (मरते समय के इच्हार) में यतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का आभियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का आभियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का आभियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का आभियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का आभियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर हो गोली मारने का समियोग लगा दिया। इस प्रकार प्रतीन बाबू के नाम पर छोती का परवाना लिखा गया। जब उस व्यक्ति को गोली हो मारनी थी तब फिर डाइंग-डिक्तेरेशन देने का सुयोग क्यों दिया गया, यह कह महीं सकता।

लाचार यतीनवाबू को दूसरी जगह जाना पड़ा। यतीन वाबू के लिए एक निरापद स्थान ठीक हुमा। वहाँ जाने का समय आया वो यतीन्द्रनाथ प्रमने साथियों से कह उठे, "जब तक मैं भली-मौति न जान लूं कि तुमने धौर सबके लिए भी ऐसे ही निरापद स्थान ठीक कर रखे हैं, जैसा मेरे लिए किया है, तव तक मैं तुम्हारा , यह बन्वोबस्त मान नहीं सक्या, हम सब बरखास्त किये हुए सिपाही हैं, हर घड़ी मृत्यु का धादेश सुनने की प्रतीक्षा में हैं, इसीलिए सभी एक संग रहना चाहते हैं, जिससे एक प्रभावशासी मुठभेड़ (effective struggle) की जा सके, which will create a motal impression जिससे जनता पर एक नैतिक प्रभाव ही एक है।

अन्त में उनकी इच्छानुबार ही व्यवस्था हो गई, जिससे वे लोग यांच व्यक्ति बासेस्वर के निकट एक अड्डा बनाकर रहने सगे। इचर विष्यनान्दोवन भी बन्द नहीं हुआ। दूर वालेस्वर में रहते हुए भी यतीन्द्रवाब विष्यव बनमें की परिवालना करते थे। यदि विष्यत्री लोग आगकर फिर से विष्यत्र के कार्य में ध्यान न देकर निर्वेष्ट होकर केवल अपने को गुप्त रखने का ही खयानं करते, तो मानूम होत है, कोई भी विष्यत्री पकड़ा न जाता। विष्यत्री लोग अपने को गुप्त रखकर भी बरावर विष्यत्र कार्य में किंप्त रहते थे, इसी कारण वे बार-बार विपत्ति में पड़ते थे। किन्तु केवल प्राण बचाना ही तो विष्लवियों का उद्देश्य न था। जीवन यदि देश के काम में न लगा तो जीवन बना रहने से क्या बनेगा, यही थी विप्लवियों की धारणा। उधर पूर्व परिच्छेद में उल्लिखित उसी बैंकोक के वकील ने जब विष्तवायोजन के सब सम्बाद सरकार के पास खोल दिये तब उसी सिलसिले में कलकत्ता में भौर कुछ घर-पकड़ हुई। इसी सुत्र से फिर यतीन्द्रनाथ के भड़डे का सम्बाद भी पुलिस को मिल गया। यतीन्द्रनाथ को भी पता लग गया कि पुलिस को उनका सुराग मिल गया। वे चाहते तो उसी समय भाग सकते थे, पर तुच्छ प्राणों के डर से यतीन्द्रनाथ भागना न चाहते थे । उद्देश्य-सिद्धि के लिए यदि उन्हें दूसरी जगह जाना होता तब भी वे अपने साथियों को छोड़कर मागने की राजी म थे। वे भ्रमने साथियों के जीवन और मपने जीवन में कोई भेद न देखते थे। इसीसे तम हुमा कि सभी एक संग ही जाएँगे, किन्तु उनके साथियों में से दो उस समय बारह मील दूर घने जंगल में थे। उनका किसी प्रकार भी छोड़कर जाना नहीं हो सकता। यतीन्द्रनाथ अपने दूसरे संगियों को ले अधिरी रात में पहाडी रास्ते से जंगल के बीचोंबीच श्रपने साथियों को लाने के लिए चल पहे। ग्रपरिचित रास्ते पर बारह मील रास्ता तय करके फिर बारह मील वापस भाकर इसरी जगह जाना असंभव था। तब भी यतीन्द्रवाबु का हृदय इसे असम्भव कहकर रह नहीं सकता था। भ्रसाध्य साधन ही उनके जीवन का बत था-उस दिन भी उस श्रताच्य साधन में ही ने अग्रतर हुए। लौटते हुए रात बीत गई। उस समय जंगल के साथ-साथ गाँवों के पड़ोस में नदी के किनारे-किनारे चौकियाँ देठ गई थीं: किन्त इतना भायोजन होने पर भी वे बस्ती में पुसकर वालेश्वर की भीर माग चले। उनके साथ जिलाप्रिय, मनोरंजन, नीरेन्द्र ग्रीर ज्योतिष ये चार युवक थे। उस समय सबेरा हो गया था, गाँव के लोगों को पुलिस ने समका दिया था कि एक भगंकर इकतों का दल उनके इलाके में खिपा हुआ है, उन्हें पकड़ने प्रथवा पकड़ा देने पर यथेष्ठ पुरस्कार दिया जायगा । पिछले दो दिन यतीन्द्रनाय को खाना या सोना कुछ नसीब नहीं हुमा। विन बोपहर की घूप में उन्हें फिर भी ग्राम, नदी, नाले पार करके चलना पड़ रहा था। राह में एक नदी पार होते समय मामी से कहा कि सारा दिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, थोड़ा-सा मात रीघ दे तो उनके प्राण बचें, कन्त हिन्दू मास्री ग्रंपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों की रक्षा में हो व्यस्त रहा किर्पु १६ % ..... ब्राह्मण की प्राण-रक्षा हो या न हो, ब्राह्मण को मोजन करा के वह नरक जाने को

प्रस्तुत न था, वह नीच जाति का होकर ब्राह्मणों को किसी प्रकार भात रांधकर न दे सकता था, इसी कारण भात रांधने की हांडी भी न दे सकता था। इपर पुलिस को भी सन्धान मिल गया कि यतीन्द्रनाथ अमुक गाँव में से गुजर रहे हैं। यतीन्द्रनाथ के पीछे-पीछे सशस्य पुलिस दल छुट पड़ा । इस प्रदेश में यदि विष्त-वियों का प्रागंनिजेशन (संगठन) रहा होता तो उस विपत्ति में भी वे रक्षा पा सकते थे। किन्तु मार्गनिजेशन न रहने से उन्हें कमशः एक गाँव से दूसरे गाँव भागना पड़ा। इस प्रकार सन्ध्या के बाद वालेश्वर के निकट एक जंगल में बा उपस्थित हुए। उस समय जिले के भैजिस्ट्रेट घौर जिले के सुपरिण्टेण्डेण्ट, धार्म ड (सशस्त्र) पुलिस सर्वेलाइट (search light) इत्यादि खण्डयुद्ध (skirmish) का सर सरंजाम संग लेकर यतीन्द्रनाय के पीछे दौड़ते बाते थे। यतीन्द्रनाथ दल सहित भागे-भागे जा रहे थे, भीर पीछे पुलिस दल दी भागों में बँटकर जंगल के दोतों वाज् पर सर्चलाइट छोड़ते हुए कमशः एक-दूसरे के नजदीक होते हुए यतीन्द्रनाय का पीछा कर रहा था। इस प्रकार जंगल में से खिसक जाना यतीन्द्रनाथ के लिए सम्भव न रहा। भोर भी हो गया। यव थीर निस्तार नहीं-पुलिस बहुत ही निकट थी। उस समय यतीन्द्रनाथ के साथियों ने सजल नेत्रों से प्रार्थना की-वे मरते हैं तो मरें, यतीन्द्रनाथ कपटवेष से दूसरी जगह निकल जायें। किन्तु यतीन्द्र-नाथ ने यह प्रस्ताव नहीं माना । वे बोले-"प्यारे भाई, देखो, विचार करो, हम सब पिता-माता की स्नेहमयी गोद, स्त्री-पुत्रों का माया-बन्धन, बन्धु-बान्धवीं की प्यार-दूसार और घर की सूख-शान्ति छोड़कर आये है, एक संग काम करेंगे यही कहकर न ? भ्रव इस विपत्ति के समय वह प्रण क्योंकर छोड़ हें ? मनुष्य ती मनर नहीं है। एक-न-एक दिन उसे मरना ही होगा। तब कायरों की तरह मरने मे लाभ वया ! "

युद्ध करता ही तय पाया। एक भ्रोर प्राय: हजार से सिषक गौवनति, बाकू पकड़े जा रहे हैं यह समक्षकर, हिथयारबन्द पुलिस सेना का साय दे रहें हैं— दूसरी भ्रोर हैं केवल पाँच विष्तवी! वे फिर जंगल छोड़कर गाँव में भ्रा पुते। भूख, भ्रोनद्रा भ्रोर राह की मेहनत से वे सभी हारे-यके थे। एक पैसे का चना-पंचेना खरीदकर खा लेने का भी चारा न था। इतने में दोनों दलों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों भ्रोर से गोखी चली। पुलिस की ग्रोर के एक साहब विष्त-वियों की भ्रोर जरा प्रधिक भ्रामे बढ़े, उसी समय चित्तभिय की एक गोती से उनकी टोपी धासमान में उड़ गई। पुलिस के साहब फिर धारे न बढ़े। विष्तवी लोग ऊँची नीची जमीन पर लेटकर निशाना बाँछकर गोली छोड़ने लगे। पुलिस की मोर से भी धारा-प्रवाह गोलियां बरसने लगी। इस प्रकार प्रवल शत्रुप्रों के मुकाबले में थके-मौदे, भूसे-प्यासे पांच म्रादमी कब तक युद्ध कर पाते ? विप्ल-वयों की गोलियाँ भी खतम होने को बाई। वे सभी घायल हो गए थे। किन्त घायल होने पर भी उन्होंने हथियार नहीं रखे। इतने में एक घातक गीली आकर चित्तप्रिय को झमर-धाम ले गई, भीर सब भी उस समय बुरी तरह धायल थे। यतीन्द्रनाथ उस समय साथियों से बोले, "अब और शक्ति क्षय करते से कुछ लाम न होगा । चित्तप्रिय गया, मैं भी बचुँगा नहीं, तुम भव वृथा प्राण न दी, शायद तुम फिर भविष्य में कुछ काम कर सको", किन्तु साथी लोग लड़कर प्राण देना चाहते थे, पर सतीन्द्रमाय उनके प्राण यचाना चाहते थे। अन्त में उन्होंने सतीन्द्रनाय के माप्रहपूर्ण मनुरोध से मात्मसमर्थण कर दिया । बहुत खून गिरने से मतीन्द्रनाय का शरीर प्रवसन्त होकर गिर पड़ा, प्यास से उनका गला मूख गया था। बुवती मावाज में उन्होंने कहा, "पानी !" बालक मनोरजन के शरीर से उस यक्त रक्त-धारा वह रही थी। किन्त नेता की इस अन्तिम आकांशा की पूर्ण करने के लिए वह उस समय भी पात के जलाध्य से चादर भिगोकर पानी लाने के लिए पल पड़ा । इस दृश्य से पुलिस के साहय भी गिघल गए । वे मनोरंजन से बैठने की कहकर कोई बर्सन न होने से धपनी टोपी में ही जस भरकर मरते भादमी के मूँह में बालने लगे । गले में पानी पहुँचने पर यतीन्द्रनाथ के मुँह से बात निकली, उस समय स्निग्ध मधुर हुँसी हुँसकर वे साहब से बोले, "इस गामले में मैं ही धकेला उत्तरदायी है, इन मेरे साथियों ने मेरे श्रादेश का ही पालन किया है।" यतीन्द्रनाय ने कटक के ग्रस्पताल में प्राण-त्याग किया। मनोरंजन भीर नीरेन्द्र को फाँसी हुई। ज्योतिय को ग्राजन्म कालेपानी की सजा मिली। यही ज्योतियनन्द्र बच गए थे. इसीसे उनके पास से यह सब संवाद पाकर माज हम देशवासियों को दे सके हैं। भण्डमन जेल में नाना रूप निर्यातनों को सह न सकने से ज्योतिपचन्द्र वहीं पागल े हो गए थे। भाजकल सुना है वे बहरामपुर के पागनखाने में रहते हैं।

पोक्षे कारवर्द में ख्या था कि ज्योतियवन्द्रपान वहरानपुर के पागजन्मने में स्वयंत्राक्षी हो गए ।

मृत्यु की गोद में बैठे हुए, कटक के फौसी-घर के ग्रॅपेरे कोने से मनोरंजन ग्रीर नीरेन्द्र ने जो अन्तिम चिट्ठी कलकत्ते भेजी थी, जस श्रतीत की स्वप्नमय कहानी प्रकाशित करते हुए छाती में कैसे-कैसे स्पन्दन ग्रमुभव होते हैं! उन्होंने तिथा या—

"चित्तित्रय श्रीर दादा (भैया) चले गए, हम भी जाते हैं। प्राशा है ग्राप लोग पहले की लरह काम चलाएँग। भगवान् थाए सीगों को सफलता वान करेंगे। भ्राज हमारे जीवन की विजयादशमी है। अलविदा! भ्रलविदा! जो चले गए उन्हें लौटा साने का कोई उपाय नहीं। किन्तु ज्योतिष की मुक्ति के लिए व्या करना चाहिए, यह उनके स्वदेशवासी ही निश्चय कर सकेंगे।"

इस चिट्ठी के प्रसंग से एक भीर चिट्ठी की बात याद आ गई। जैनयमीबतानी होते हुए भी उन्होंने कर्लव्य की खासिर देश के मंगस के लिए सग्रस्त्र विस्तव का मागे पकड़ा था। 'निमेज' के खून के अपराध में वे भी जब फाँसी की कीठरी में कर थे, तब उन्होंने भी जीवन-अरण के वेसे ही सन्धिस्थल से अपने विस्तव के साधियों के पास जो पत्र भेजा था, उसका सार कुछ ऐसा था, "आई, मरने से बरे नहीं मौर जीवन की भी कोई साध नहीं है; भगवान् जब लड़ी जैसी धवस्था में रखेंगे, वेंबी ही प्रवस्था में सन्तुष्ट रहेंगे।" इन दो युवकों में से एक का नाम था मोतीवर्ष श्रीर दुसरे का नाम था माणिकचन्द या जयवन्द।

इन सब विष्कवियों के मत के तार ऐसे ऊँचे सुर में बँघे थे, जो प्राय: सापु मीर फ़कीरों के वीच ही पाया जाता है। इन सब विष्कवियों के जो प्रतिरक्षी थे, वें प्रेंग्नेज भी प्रतेक बार दिन लोककर इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उत्त जानों के खुफ़िया विभाग के सर्वेसवी, प्राजकन कलकत्ता के पुनिस-किन्तर्वर मिंठ रेगार्ट ने, सुनते हैं, परलोक गत प्रतिस्ठित वैरिस्टर मिंठ जेठ एनठ राव की वतीन्द्रताय के सम्बन्ध में कहा था, "Though I had to do my duties I have great admiration for him. He was the only Bengali who died in an open fight from a trench." (बचिप मुक्ते अपना कर्तन्य पालना पड़ा, पर मेरे दिल में उसके लिए बड़ा धादर है। वह एकमात्र बंगाती या

निमेख के महम्त का वथ सन् 1913 में गुष्पा या। रीलट कमेटी की रिपोर्ट के विहार उधीसा प्रकरण (शाउने अध्याय) में उमका उल्लेख है ।

परिणाम . 157

जो एक खुली लड़ाई में खन्दक से लड़ता हुआ मारा गया)।" किन्तु टेगार्ट साहब ने जिस समय यह बात कही थी उसके बाद और भी अनेक बंगाली ऐसी ही खुली लड़ाई में काम ग्राए, उनका भी थोड़ा-सा परिचय पाठकों को देता हूँ।

9 सितम्बर सन् 1915 को यतीनवाबू और उनके साथियों ने खुली लड़ाई में प्राण दिए। किन्तु उसके बाद भी प्राय: 1918 तक विप्लवियों के अस्तिस्व का परिचय विशेष रूप से मिलता रहा। सन् 1916 के अन्तिम भाग में ख़िक्तया विभाग के डिप्टी स्परिण्टेण्डेण्ट वसन्तकुमार चट्टोपाव्याय पर, जो इससे पहले दो बार आइचर्यमम तरीकों से सच गए थे, तीसरी बार विश्ववियों ने हाथ साफ किया। सन् 1917 में गोहाटी में विष्त्रवियों के साथ पुलिस का खंड-यद (skirmish)हुझा, भीर सन् 1918 मे डाका में फिर पुलिस के साथ विप्लवियों का सशस्त्र मुकाबिला हुझा, जिसमें निष्लिवियों के दो व्यक्ति खेत रहे। पावना में भी एक छोटी-मोटी मुठभेड़ हुई, इस सबके घलाना खून-टकैती तो जारी ही थी । इन राब सशस्त्र मुठभेड़ों का थोड़ा-बहुत परिचय यहाँ देते हैं। सम्भवतः सन् 1916 में विष्लव दल की मोर से विहार में विष्लववाद का प्रचार करने को थीरभूम के निलनी बाक्चि भागलपुर के कालेज में पढ़ने भेजे गए। कुछ ही दिन में इस बंगाली पर पुलिस की नजर पड़ गई। नितनी पढ़ना छोड़कर फ़रार हो गए। नितनी छात्रवृत्ति पानेवाले अच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्रवृत्ति के अंभट में कीन पहे ? नित्ती एकदम खालिस विहारी वनकर विहार के शहर-शहर में घूमने लगे । कुछ दिन बाद फिर पुलिस की नजर में पड़े। निननी बंगाल आए तब या सन् 1917. बंगाल का उस समय बुरा हाल और टैढ़े दिन थे—वारों ग्रोर यी गर-पकड़, खाना-तलाशी, इण्टनंमेण्ट (नजरवन्दी), डिपोर्टेशन (देशनिकाला) ग्रीर गोलियों की बीछार! इसीसे बंगाल में रहना तब बेखटके न या । विष्लव दल में तब यह पंसला हुमा कि दल के मच्छे-मच्छे कार्यकर्ताओं की मासाम के किसी मुच्छे स्यात भे रिजर्व फोर्स (सुरक्षित सेना) के रूप में रखा जाए। फलतः मलिनी वाक्चि, म रिश्व काच (अस्ति काच प्रमुक्त साम प्रमुक्त सोगों ने गोहाटी (भासाम) में स्राकर नीलगा वार, परावर अनक विद्योने के तले गरी रिवाल्वर रहती धौर उन्हीं म्राक्षय । स्वात चना चना चना का का कि विष् पहरेदार के रूप में सिहकी के नज़दीह में स एक एक अध्या पान कलकत्ते की पुलिस ने किसी गिरफ्तार विस्तवगारी के सावधाना सं बठा रहाता । पाकर, 9 जनवरी सन् 1917 को यह महान घेर

158 , बन्दी जीवन

लिया। पहरेदार ने पुलिस को ग्राते देख सबको जगा दिया, पर चुपनाप ही। रिवाल्वर श्रीर पिस्तील हाथ में लेकर सभी बाहर बाकर पुलिस पर गोलियाँ दागने लगे । इस एकाएक बाकमण से पुलिस छिन्न-भिन्न हो गई, भीर इसी बीर विष्तवी भी पहाड़ की ग्रोर खिसक गए, किन्तु तीसरे पहर धनगिनत समस्य पुलिस ने ग्राकर सारी पहाड़ी के ग्रास-पास घेरा डाल दिया। दोनों ग्रोर से गोती चली । बहुत-से घायल होकर पकड़े गए । इनमें से केवल दो जन पुलिस की पाँख बचाकर भाग सके । इन दो में से एक यही निलनी थे। छः दिन रास्ता चलकर पहाड़ पार होकर निलनी लामडिंग स्टेशन पर ब्रा पहुँचे। यह यात्रा क्या सीधी बात थी ? बग़ैर खाये भीर सोये प्रतिदिन चढ़ाई-उतराई पर गोड़े तोड़ने पड़े थे। सदा पुलिस की नजर से अपने को बचाते हुए, कभी वृक्ष पर चढ़कर, कभी पहाड की चोटी पर-किसी चट्टान पर सोकर रात कटती था। बरावर तेज चाल से पहाइ की चढ़ाई-उतराई में चलते चलते हाय-पर की तलियों में दरारें पड़ गई। किर क्या केवल चलने का ही कष्ट था ? पहाड़ की एक किस्म की विपरिपी विवड़ी निलनी के माथ और पीठ में चिपट गई, अनेक तरह से खींवने-छुटाने से भी वह नहीं छूटी। इस चिचड़ी का निप चढ़ जाने की पीड़ा से जर्जरित होकर निलनी एकदम बेहाल हो गए। अस्तु, भौत के साथ सड़ाई लड़कर ब्रासाम की पुलिस के हाय से बचकर निलनी बिहार आए; किन्तु वहाँ रहना निरापद न या। यह देख वे फिर बंगाल चले आए । हावड़ा स्टेशन पर उतरकर जिनके मिलने की आशी की थी उनमें से किसी को न देख पाया। संग में एक रिवाल्दर था। कहाँ जाएँ ? पखवाड़े से प्रधिक हो चुका था जब से न खाना, न सोना, न कोई घोर नियम रहा था, शरीर टूट चुका था, जहरीला कीड़ा तब भी माथे और देह में चिपटा हुमा था, हावड़ा में ही निवनी को तेख बुखार हो गया। लाचार कोई उपायन देलकर वे किले के मैदान के एक पेड़ के नीचे सो गए। मुदें की तरह दिन रात वहीं पड़े रहे। परले दिन दैवयोग से उनके एक परिचित विप्तवी ने उन्हें देख लिया। उनके सब ग्रंगों में उस समय चेचक के पिछ दिखाई दिए। कसकते मे विष्तवियों की अवस्था उस समय अत्यन्त शोचनीय थी, प्राय: सभी विष्तवी वकड़े जा चुके थे। टका-पँसातव किसी के हाथ में न था, दो-चार जन जो बाकी थे बै भी तब क्षीण ग्रासा के साथ इधर-उधर घूमते फिरते थे। कलकत्ते की एक छोटी सी कोठरी में उन्हें रखा गया । चेचक से उनकी श्रीरों श्रीर मुंह इक गए, जिहा

परिणाम . 159

प्रवल हो गई थी। तीन दिन तक बात करना भी बन्द रहा। इस प्रकार पैसापास महोने से चिकित्सा कराए बिना दिन काटते रहे। इस प्रकान में उस समय केवल एक घोर विस्तववादी अपने-भाषको छिषाये हुए थे। मृत देह की यपीचित निका करने को भी लोग करते जुटेंथे, यह समक्ष में न प्राता था। सन् 1918 में विस्तवियों भी धनस्या ऐसी हो शोचनीय हो गई थी। किन्तु निक्ती इस बेचक से भी मरे मही। मृत्यु घौर भी महनीय च्य में में दिलाई देने के लिए उस समस तक दाका में भी पत्र देश थी। बंगे होकर निक्ती विस्तव दीग का भार लेकर फिर दाका में आ रहे। निक्ती की रात्र ति मुक्ति विस्तव दीग का भार लेकर फिर दाका में आ रहे। निक्ती की सारणी मजूमदार एक ही मकान में रहते थे। सन् 1918 की 15 जून को भोर के समय पुलिस ने फिर निक्ती का मकान घैर लिया। किर दोनों घोर से गीली चरी। तारिणी के घंगों में बहुत गोलियों लगने से ये यही सरकर गिर एड़े। 'निक्ती ने गोली खाकर भी भागने की चेच्टा की, परन्त फिर बन्दूक की गोली से घायल होकर उनका शरीर भी जमीन पर लोटने कता।

विष्लवबादी निलनी घायल प्रवस्था में भस्पताल में लेटाये हुए हैं—पुलिस नाम-पाम लेने में अ्थय है,—हाइग-डिबनेरेशन—मरते समय का इचहार, मौगवी है।

मृत्यु-तम्या पर लेट हुए पायल विष्तववादी ससहा यन्त्रणा सहते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में है। ऐसे समय साधारण व्यक्ति प्रपेन की खिता नहीं सकता, वरन् इच्छा होती है कि उसके कार्यों को देशवादी मती-मीति जान नाएँ। जिनके लिए वह मरता है वे जान जाएँ कि किस प्रकार वह दूसरों के लिए प्राण दे गया, साधारण मनुष्य की यही इच्छा होती है। किन्तु विष्तवयादियों को समने की स्थारण महीं होती। शिक्षा भीर साध्या के विना प्रारमगोपन का मैसा सामय प्राप्त हो नहीं होती। विद्याने भी राजी साधारण महीं होती। विद्याने भी राजी साधारण महीं होती। विद्याने के स्वत्य मी इच्छा नहीं है, कोई उन्हें जान जाए, या कोई उनका 'भूत्य' समक्र ले—कोई मैसेज (यन्देव) नहीं है- 'Unwept, unhonoured, unsung' हो वह जाना नाहता है। वह नहीं वाहता

इस प्रसंग में अलहयोग के दिन की याद का जाती है, वह प्रसंक होटे वहे नेना वार दिन की हवालात होने पर भी कॉलमें लम्बे 'मैमेब' अगुकारी में मैबना अपना पहना कर्यव्य सगमते में।

कोई वस पर झौंसू बहाये, कोई उसका नाम याद करे, कोई भी उसका गीत गाए !—इसीलिए मृत्यु-श्रम्मा पर पड़े विष्लववादी के शीण कछ से उत्तर निकला, 'Don't disturb please, let me die peacefully, "तंग न करो भाई, मुक्ते शान्ति से मरने दो।"

पुलिस ने धनेक प्रकार से बात निकालने की चेप्टा की —कहा नाम तो बतामो — घर कहाँ है ? किन्तु उसका वह एक हो उत्तर था, "don't disturb please, let me die peacefully — कृपा कर और तंग न करो आई, शान्ति से मरने दो।"

इस प्रकार जो मृत्यू को महिमामय बना सकते थे, इस प्रकार जिन्होंने मातन गोपन करना सीखा था, उनकी कहानी पर देशवासियों ने क्या कभी गौर करके देखा है ? वे लोग जीवन की सब माशा-प्रतीक्षा भूपूर्ण रखकर संसार से एकदम निर्दिष्नत हो गए हैं। प्रतिष्ठा की रली-मार भी कामना उन्होंने नहीं रखी। मृत्यु के दरवाजे पर पहुँचकर, जहाँ कोई बात खुल जाने का इर नहीं, वहीं भी ख्याति का निपंध करके वे शानित से मरते हैं। वे प्रपने कमें से यदि किसी को तृत्व करता खाहते हैं तो प्रपने ही मन्तरारमा को, इसीलिए किसी भीर से कुछ भी प्रपेता न रखकर शानित से मरता वाहते हैं। संसार को किसी बीज की भी बाह नहीं है, वे केवल देने के ही धनी है।

इन सब विष्लवियों कोन जाने क्या कहकर पुकारना चाहिए ?शायद येपाग्ल थे, या बायद ये भ्रान्त निर्वोध वालक थे, वर्षोंकि हमारे इस समागे देश के समित नेता और राजनीति-विद्यार्थ विषक्षण पश्चित इन्हें इन्ही शब्दों से पृकारते रहे हैं।

इन विष्लिचियों का सबसे बड़ा दोप, जान पड़ता है, यही था कि ये अपने - उद्देश्य-साधन में कृतकार्य नहीं हो सके। मास के बाद मास ध्रीर बरस के बाद बरस विष्त्रत के लिए अन्यक परिश्रम करने के बाद भी थे केवस एक बड़ी अपरता को ही उपार्जन कर सके ? जिस पय का भ्रतिन परिणान केवल कर्यस्ता है वह पर क्या आन्त नहीं है? इस व्यर्थता का कुछ भी मूल्य है? भारत के प्रभिन्न नेता ध्रीर विचक्षण समालीक विष्तिवियों से ऐसे ही प्रस्त प्राय: करते रहे हैं।

व्यर्भता के एक ही पहलू पर हमारा ध्यान जाता है; किन्तु इस व्यर्थता नी धाड़ में जगत् की श्रेट्ट सम्पद् किस प्रकार अपने को हिम्माए रहती है, विफलतामी द्वारा किस अकार विकित का संचार होते होते एक दिन इस व्यर्थता के बीच परिणाम - 161

सार्यकता प्राकर दर्धन देती है, विफलता और पराजय के निराधा-वेदना पूर्ण भ्रवसाद के समय में इन सब बातों को हम में से बहुत-से हृदयंगम नही कर पाते । सभी समाजों में, सभी समयों में विप्तवी लोगों पर समाज के विज्ञ और प्रमिज्ञ लोग हुँसते थौर लोखन लगाते रहे हैं। इसका कारण यही है कि प्राय: सभी देशों के सभी विप्तवीयों की पहली विप्तार व्याव हुई हैं, और समाज के विज्ञ और प्रमिज्ञ कीम इसी व्यवंता के माप से ही सब विपयों पर विचार करते रहे हैं। उसी नियम से भारत के विप्तवादी भी विज्ञ और अभिज्ञ लोगों के मत में भारत पर के पात्री हैं। सो इन विप्तवियों को 'इंडियट' (बुदू, पामल) कहने में भी संकीच नहीं करते। भारत की वियों को 'इंडियट' (बुदू, पामल) कहने में भी संकीच नहीं करते। भारत की विव्यविदों को निर्वेद करके कहा था कि 'यदि भारत में कुछ भी सोग समस्त ने विप्तविदों को निर्वेद करके कहा था कि 'यदि भारत में कुछ भी सोग समस्त विप्तववादी हैं तो भारतवासियों को निरुष्य से क्षा करके कहा था कि 'यदि भारत में कुछ भी सोग समस्त विप्तववादी हैं तो भारतवासियों को निरुष्य से क्षा व्याव पर सन्देह करना होगा।'

विष्लवियों और समालोचकों में भेद यही है कि विष्लवी लोगों की धपने मादर्श पर भट्ट श्रद्धा है, इसीलिए उन्होंने बंदभत निष्ठा के साथ भपने भादर्श की भीर जानेवाले पथ पर चलते हुए जीवन विताया है, भीर इन समा-लोचक लोगों ने ग्राराम-चौकी पर बैठकर समालोचना करने को ही जीवन का पेशा बना डाला है भीर बहुतों का तो यह समालोचना करता ही जीविका प्रजैन करने का मुख्य भवलम्ब हो गया है। जीविका कमाने के लिए भनेक बातों का हिसाब करके चलना होता है, किन्तु इस प्रकार हिसाब करके चलने से हमेशा सत्य की मर्यादा को सट्ट रखना शायद सम्भव नहीं होता। इस सबके सलावा विप्लवियों में भीर इन सारे समानोचकों में एक भीर भी बढ़ा भेद है, विप्नवियों के नजदीक जो चीज 'Faith' (श्रदा) है; समालोनकों के लिए यह केवल 'Opinion' (सम्मति) है। यह 'सम्मति' प्रायः सफलता का मोह पार नहीं कर सकती; इसी-तिए फलाफल पर निर्भर होकर ही बहुधा 'सम्मति' बनती है। किन्तु जो लोग इतिहास-सन्टा के भासन पर बैठते हैं वे इस 'सम्मिति' की परवाह नहीं करते; वे निष्ठावान् भौर श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति होते हैं । विफलता उन्हें श्रद्धा-भ्रप्ट नहीं कर पाती। इसी कारण इतिहास में वे चिरस्मरणीय हो जाते हैं, इसीसे ये श्रद्धा-सम्पन्न व्यक्ति ही जगत् में कुछ स्थायी काम कर जाने में समर्थ होते हैं।

भारत के विष्लववादी भी ऐसे ही श्रद्धा-सम्मन व्यक्ति थे। भारत के इन

102: बन्दी जीवन

विंप्तिविधों को घोर निर्देश करके ही प्रसिद्ध कानून-वैत्ताविरिस्टर नार्टन साहब ने एक बार कहा या, "ये सब विष्तवी अपने अभीष्ट साधन में कृतकार्य नहीं हो पाते इसी कारण प्राज वे सरकार के अपराधी हैं, किन्तु यदि ये अपने उद्देश्य की सक्स कर सकते तो फिर यही संसार में स्वदेश-भवत, बीर सथा साधक कहकर पूजे क्षाते।"

भारतीय विप्लवियों ने जो मार्ग ग्रहण किया या उस मार्ग से ही भारत की मुक्ति होगी कि नहीं, कीन कह सकता है ! शायद उन्होंने उलटा ही रास्ता पहणें किया हो : किन्त उनके साथ हमारा मत नहीं मिलता, इसी कारण तो उन्हें 'ईहियदं (वृद्ध ) कहना उचित नहीं है। म जाने संसार के सम्य कीयों में भारतवासियों के मान-इएउत की इन विप्लवियों के द्वारा अधिक रक्षा हुई है अथवा इनके विरोधी समालोबकों की युक्तियों के जोर पर ! तो भी यह बात तो हम जानते हैं कि गत क्षाठ बरसों तक जब रूसी विष्लववादियों के सभी प्रयास निष्फंस हुए थे, जब प्रंवल प्रतापी धास्ट्रिया की राजशक्ति के विरुद्ध इटली के सुट्टी-भर विप्लववादियाँ ने पहले-पहल सिर उठाया था, तब इन देशों के विष्तववादियों को भी ऐसे ही व्यंग्य और गालियां सहनी पड़ती थीं। साठ वरस के धनयक परिश्रम के बाद, धनेक बाधाओं और व्यर्थताओं में से गुजरकर सारे जगत् की उपेक्षा धीर प्रति-कुलता को सहकर माज रूसी विष्लववादियों की आशा सफल होने जा रही है। प्रायः चालीस बरस की कशमकश के बाद, कितने स्वाग, कितने कट धीर कितनी धशान्तियों को लांवकर इटली ने स्वाधीनता पाई थी। किन्तु जो इस मुन्ति-पद के प्रथम यात्री थे उन्हें उनकी पहली विप्लव चेप्टाओं के व्यर्थ होने के दिन कितनी निन्दाएँ सहन न करनी पढी थीं ! इस प्रसंग में झाइरिश थीर टी० मेक्स्विनी की चिर्नमरणीय बात गाद बाती है---"Any man who tells you that an act of armed resistance—even if offered by ten men only-even if offered by men armed with stones-any men who tell you that such an act of resistance is premature, imprudent, or dangerous, any and every such man should be atonce spurned and spat at, for remark you this and recollect that somewher and some-, how and by somebody a beginning must be made and that the act of resistance is always and must be ever premature,

imprudent and dangerous? धर्यात् 'कोई आदमी जो तुम्हें यह कहे कि एक सशस्य मुकाबला — नाहे इस आदमी ही ऐसा मुकाबला करें — चाहे उन आदमिमों के 'शाम परवरों के सिचाम और कोई हिष्यार न हो न कोई शास्मी जो तुम्हें कहे कि ऐसा मुकाबला अपरिपत्य है, अन्तमन्दी का काम नहीं है यर कात नाहों है यर कात माने लायक जोर मूंह पर कुँका गाने लायक है। रूपयेक ऐसा आदमी लाल खाने लायक और मूंह पर कुँका गाने लायक है। क्योंकि यह बात समफ लो और बाद रखो कि कहीं न-कहीं, किसी-न-किसी तरह और किसी-न-किसी को मुकाबले का आरम्भ करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेवा अपरिचन्त्र और सतरनाक होता है और होना ही चाहिए।"

मैंने अपनी घाषित के अनुसार इन विप्लिबियों का एक संक्षिप्त कमबद्ध इतिहास लिखने की चेप्टा की है। किन्तु इतिहास का प्राण होता है—जजमेण्ट—निर्णय। इस जजमेण्ट (निर्णय) के बिना इतिहास खाली घटना-पंजिका (chronicle of events) रह जाता है। इसीसे मैं नश्त-च-वश्त घटनाएँ छोड़कर और अनेक बातों को भी के बाया हूँ और विप्लिबयों की मैंने प्रशंसा की है, इससे कोई यह न समके कि मैं विप्लिबवाद का प्रचार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके साथ हमारा मतभेद रहने पर भी उनके चरित्र-बन को हम प्रस्वीकार नहीं कर सकते। किन्हीं के साथ मतभेद रहने से ही उनसे यूणा करना या उनकी गाली-पत्नीज करना तो बसीस्ट नहीं है, धीर विप्लिबयों के बिरोधी छंग्रेज राज्या- विकारियों ने भी इनके चरित्र न की मरपूर प्रशंसा की है, इससे वे (अंग्रेज) भी सच-मुच विप्लिवयों न हीं हो गए।

इतिहास लिखने बैठा हूं, इसीसे भारतीय विष्ववियों को भारतवासी किस बृष्टि से देखते थे, भमें इस बृष्टि से देखते थे, और उन्हें किस बृष्टि से देखता उचित हैं? इन सब विषयों की भी आलोचना कर गया हूं। विष्ववियों ने सच-मुच पागलपन किया या कि नहीं, यह नहीं जानता हूं, तो भी उनके पागलपन की बात मुनकर रवि बाबू की एक कविता के कुछ पद याद खाते हैं—

"कोन भानोते प्राणेर प्रदीप ज्वालिए तुमि घराय श्रास<sup>1</sup>

<sup>• 1.</sup> उच्चारथ--श्रासी

साधक भोगो प्रेमिक भोगो पागल भोगो घराय भास।"

'ह सायक, हे श्रीमन, हे पावल, तुम इत श्रीम घर आते हो—किस ज्योति से प्राणो के प्रदीप को जलाकर तुम इत सुमि घर आते हो !'!

इस झच्याय के कुछ ऋरा चिलाने बानू के 'विल्चववाद', 'आस्टरालार में मकारिता, गोपेन्द्रलाल राय के एक लेख और 'शंख' में मकाशित 'चिलानी वानिच' भी कहानी से लिये गर हैं।

## 7 विप्लव का प्रयास न्यर्थ क्यों हुआ?

सारतीय विष्ववियों के सभी प्रयास वर्यों व्यर्थ हुए। यह जानने के लिए पहुले यह समक्ष लेना होगा कि वे चाहते क्या ये? उनका उद्देश्य मलीमांति समक्षे विना यह जानना भी कठिन होगा कि वे कहाँ तक विषक्ष हुए कहाँ तक नहीं, और उनकी इस विषक्ष का का कारण क्या था! इसीलिए उनकी इस व्यर्थता का काश जोजने से पहले उनका उद्देश क्या या इस विषय की मुख झालोचना करना झाववयक है।

भारतीय विच्लववादियों का उद्देश्य क्या था, इस विषय पर कहने को इतनी बातें हैं कि यहाँ पर जनकी पूरी आलोचना सम्मव नहीं है, कारण कि यह आलोचना करने के लिए भारत के राष्ट्रक्षेत्र में इस विच्लव के शाविमांव से धारम्भ कर जनकी क्रिक परिणति के इतिहास की भी आलोचना करना शावश्यक हो लाता है, और इस अकार यह आलोचना इतनी बड़ी हो जानी कि हम आलोच्य विषय से बहुत दूर जा पढ़ेंगे। इसीलिए इन सब आलोचनामों के किसी धौर समय करने की इच्छा है। इस समय केवल अपना विषय सम्माने के लिए जितनी आलोचना श्रावश्यक प्रतीत होती है, उतनी ही करूंगा।

भारतीय विच्व दल के बीच वाहें कितने ही मतभेद नयों न रहे हों, परन्तु इस नियम में सभी सम्पूर्णतः एकमत थे कि भारत को महाण्ण स्वाधीनता प्राप्त करती ही होगी, धर्मात् भारत-शिन्न कोई भी जाति यारत के भने-चुरे की दिचारकर्ता होकर मारत के मंगल के तिए यारत के किसी भी काम में हस्तक्षेप न कर सके— मारत के लिए किस प्रकार की बासन-प्रणाली सबसे प्रधिक मंगलकारी होगी इस

विषय के विचारकर्ता भीर परिचालक भारतवासी ही हों। भारत का सामाजिक मादर्श क्या होगा, मारत में सामाजिक समस्या का समाधान किस प्रकार करना सबसे भधिक मंगलजनक होगा, भारतितर राष्ट्रों के साथ भारत किस प्रकार का सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करेगा, भारत के व्यवसाय-वाणिज्य को किस प्रकार परिचालित करने से भारत का ग्रीर जगत का मंगल होगा, इन सब बातों को भारतवासी ही जैसा ठीक समझे वैसा ही हो, और किसी भी राष्ट्र का उसमें कोई हाय न रहे-यही थी भारतीय विष्ववियों की हुराकांका ! भारत की यह स्वाधीनता ब्रिटिश साम्राज्य के बीच रहकर किसी तरह भी प्रक्षुण्ण नहीं रह सकती, बालक जिस प्रकार निःसंशय रूप से प्रपने माता-पिता को पहचानता है, भारत के विप्लवी भी यह बात उसी प्रकार निःसंशयरूप से जानते थे। इसीसे भारतीय विष्ववियों की सब चेष्टामों की जड़ में यह बात . श्री कि मारत को इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य-सम्पन्न कर दिया जाय जिससे वह आरत-भिन्न सभी जातियों के हाय से सब प्रकार से छुटकारा पा सके। इस भारते; तर राष्ट्री के समूह में मंग्रेज भपवाद नहीं हैं, वरन् साक्षात रूप से इन मंग्रेजों के साय ही पहला संघर्ष भारम्भ होता है। कारण कि भंग्रेजों का ही साक्षात रूप से भारत की सब ग्रभिलापा-प्राकांक्षामों भीर भारत के सब उद्यमों के साथ धनिष्ठ रूप से संसर्ग है और वे लोग यह समकते थे कि भारत की इस प्रकार स्वाधीन करने का सबसे मुख्य छवाय है, भारत की क्षात्र शक्ति की जागत कर देना-इस क्षात्र शक्ति के मादशें को ही केन्द्र बनाकर हमारे विष्तवियों ने अपनी सर्व कर्म-श्रचेप्टा को नियन्त्रित किया था। महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्र-क्षेत्र में भाविः भाव होने से बहुत,पहले से ही हमारे विष्वविषीं को इस क्षान मादर्श और ब्राह्मण्य आदर्श के विषय में बहुत भालोचनाएँ और इन्द्र करने पहे हैं। उन दार्शनिक भादर्श का विचार और विश्लेषण करने की जगह यहाँ नही है,समय और सुयोग मिलने पर किसी और जगह वह करने की इच्छा है। तो भी,संक्षेप से यहाँ इस सम्बन्य में केवल दो-चार बातें कह देना बुरा न होगा। यथार्य बात तो यह है कि बाह्य पादर्श भीर क्षात्र मादर्श में, सच-सच कहें तो, कोई मेद नहीं है, क्योंकि बाह्मण्य भादरां की श्रन्तिम परिणति जहाँ होती है, क्षात्र ग्रादशं की भी ग्रन्तिम परिणति ठीक वहीं होती है। ग्रयात् क्षत्रिय धर्मावलम्बी पूरुप जब प्रकृति ज्ञान का ग्रवलम्बन करके जीवन को नियन्त्रित करते हैं तब उसका जो फल होता है, ब्राह्मण भावापन्न प्रुप भी

वैसे ही प्रकृति ज्ञान का अवलम्बन लेकर जीवन बिताएँ, तो उसका भी वही एक ही फल होता है। ग्रमीत् यह जगत् ब्रह्म का ही प्रकाश है, ग्रीर ब्रह्म ही कभी सगुण भीर कभी निर्मुण रूप में भपना प्रकाश करते हैं, यह विश्व ब्रह्माण्ड जो नित्य नये-नमें रूपों में परिवर्तित होता है वह भी उसी बहा का ही सगुण प्रकाश है, भीर जो धनिवंचनीय है, जो मुँह से प्रकट नहीं किया जाता, जहाँ जाकर मन वृद्धि धनका खाकर प्रवेश करने में घसमर्थ होकर बापस लौट धाते हैं, जिसे किसी भी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता, प्रयात् जो बहा का ही निर्मुण स्वरूप है-उस निर्मण भीर समुण ब्रह्म में यथार्थ में कोई भेद नहीं है, उस ज्ञान की उपलब्धि करना ही बाह्यण्य भीर कात्र भादर्श का मन्तिम लक्ष्य रहा है। वेदान्त के इस भादर्श का अनुसरण करें तो बाह्यण्य और क्षात्र धर्म में सचमूच कोई भेद नहीं रहता. किन्त वैदान्त के इस धर्म को सब लोग स्वीकार नहीं करते; भारत के सब सम्प्र-दाय यह बात नहीं मानते कि बहा का सगुण स्वरूप सम्भव है । वे कहते हैं, गणा-तीत प्रह्म का रूप-भेद सम्मव नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, शौर सभी अनित्य है, ब्रह्म के सिवाय और किसी वस्तु का ययार्थ रूप में कोई अस्तित्व नहीं है-मापाततः उनका होना प्रतीत होता है, पर वह अममात्र है, यही बहा माया है। यह माया कहाँ से भाई और इस माया का स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि यह कहा नहीं जाता, वह अनिवंचनीय है,-इसीसे वे संसार की भी अनित्य कहते हैं भौर इसीसे उनके जीवन का श्रेष्ठ भादर्श रहा है इस संसार की त्यागकर, संसार के रास्ते से दूर जाकर निर्जन में, वन में, पर्वत में, गुफा में रहकर श्रयांत संन्यास लेकर तपस्या करना, भगवान् की आराधना करना । ब्राह्मणी द्वारा परि-चालित हिन्दू समाज का यही सनातन श्रीर सर्वथेष्ठ भादर्श रहा है यह बहुतों की धारणा है, इस प्रादशं को ही जो मामव-समाज के सम्मुख श्रेष्ठ श्रासन पर प्रति-िठत करना चाहते हैं, वे ब्राह्मण्य धर्म के पक्षपाती हैं, इसी ब्रादरों का मैंने ब्राह्मण्य . धर्म कहकर उल्लेख किया है। भौर सात्र धर्म कहने से मेरा प्रयोजन उस आदर्श से है. जिस घादमें में इस नित्य नूतन परिवर्तनशील जीव-जगत् को मिथ्या माया कहकर चहा नहीं दिया जाता, जिस मादर्श में इस जीव-जगत् को इस संसार को निर्युण ब्रह्म से ग्रमिन्ने समक्ता जाता है, जिस ग्रादकें की प्राप्तिकेलिए इस संसार की ग्रवहेलना न करके, इसका त्याग न करके, इस संसार के मले-चुरे को, इप्ट-श्रनिष्ट को, हिंसा-महिसा को,राग-द्वेप को समतुल्य समसकर इस भीपण संग्रामस्यत में रहकर ही बह्य ही जीव-त्यात् हुए हैं और इस जीव-जगत् में जो कुछ मला या बूरा है वह सभी बहा का ही स्वरूप है, इस सत्य की उपलब्धि करने लिए सांसारिक कमें में लिप्त रहकर ही प्रवांत् सांसारिक कमें के साथ ज्ञानयोग को पुक्त करके, कमेंगोग के पथ में जो साथन करना होता है, इसको ही मैं शाम धर्म कहकर पुकारता हूँ। इन दोनों आदर्शों में सवमुच तीय ढंढ रहा है। एक का धादर्श है युढ और दूसरे का आदर्श वृद्धों कुरुशेत के थोकुरुण; एक का धादर्श है यो जैतन्य और दूसरे का आदर्श वृद्धों कुरुशेत के थोकुरुण; एक का धादर्श है यो जैतन्य और दूसरे का आदर्श वृद्धों कुरुशेत के थोकुरुण; एक का धादर्श है यो जैतन्य और दूसरे का धादर्श वृद्धों कुरुशों के थोकुरुण; एक का धादर्श है यो जैतन्य और दूसरे का धादर्श वृद्धों कुरुशों के भावर्श का आदर्श का अनुसरण करने पर इस संसार को धानत्य माना कहकर इसकी धवता और अवहिला करनी होती है और दूसरे के धावर्श की प्राध्नि करने के लिए इस संसार को तित्य नये-नये को में सजाकर पूजना होता है, युग-युग में सृध्द की उद्दान प्रेरणा से इस संसार को तोड़-फोइकर, पूर-पूरकर फिर नये सिरे से गड़कर खड़ा करना होता है। कभी जान के आतोक में जगत्य को उद्दातित करके, कभी खड़ग की घार से रचत का स्रोत बहाकर, पृथ्वी को र्गाकर, कभी भूत के प्रवाह में घरिनी सुन्दरी को स्वात कराके, संसार के सीन्दर्थ को प्रवृत्त कारीगरी के साथ विवध धाआपों में योने से रंगीन, हिनग्य भीर उपलव्य करके विस्मयकर बना डावना होता है।

धादधों का यह सब इंड केवल वाक्वातुरी अथवा भाषा का इंड हो न था; इस दल में जिन्होंने जिस आदर्श को श्रेष्ठ समक्षा, उन्होंने उसी धादण के पीखे सारा जीवन व्यतीत किया; इस प्रकार कितनों ने ही घर-बार खोड़कर संन्यास का आश्रम लिया और अनेकों ने तिस-तिल करके पूर्ण रूप से अपने परिवारवालों और राज्याधिकारियों हारा अनेक करूट भोगते हुए जीवन के भोग-विलास को तुच्छ समक्षकर विपत्ति के बीच ही जीवन विता दिया। जो भी हो, विच्ववियों ने वर्तन्यास काल से सात आदर्श के ही धेण्ड आसन विया था। इसीसे इस साम आदर्श का ही वे भारत के जनसाधारण में प्रचार करने का श्रमास करते रहे।

इस प्रकार से विस्तवी सीय मारत के गरीव-से-गरीव जनसाधारण तक को ही समभते थे, किन्तु किस प्रकार ये गरीव-से-गरीव जनसाधारण तक का ही समभते थे, किन्तु किस प्रकार ये गरीव-से-गरीव जनसाधारण की मिमतापाएँ व्यक्त करेंगे और किस प्रकार सच्छुण ही इन जनसाधारण की मिमतापाएँ अक्षुण रह सकेंगी, देव के समाय पें बनी और विनेनों के खीच, धर्मीय रंगेंगें र उनकी रे यत के बीच, धनी अपयापायतियों और कुली-मजदूरों के बीच, देशी और विदेशी अपर वार्यायातियों की सेन्तु स्वायतियों के बीच, देशी और विदेशी अपर वार्यायात्वायतियों के बीच परस्पर जो बोक स्वायी के द्वेद उपस्थित हो गए हैं, धौर

विष्तव का प्रयास व्यर्थ क्यों हुन्ना ?

इन विरुद्ध स्वार्थों के संघर्ष के कारण जगत् में जा अनेक प्रकार की भ्रशान्ति, भ्रनेक प्रकार के वैपम्य,श्रनेक ग्रत्याचारों, यन्त्रणाश्रों श्रौर श्रनेक भीपण रक्तपातों की सुद्धि हो रही है, इन सब ढंढों को कैसे सुलभाना होगा, धीर यथार्थ विप्लवी होने पर राष्ट्र के समान समाज को भी चूर-चूर कर नये सिरे से गढ़ना होगा, ये सब बातें मारत के विष्तवी लोग भलीमांति हुद्यंगम नहीं कर पाए, भीर इन सब समस्यामों की भीर ध्यान देते हुए भारत के भावी राष्ट्र की सच ही किसी विदीप रूप में गढ़ना होगा, यह यात भी उन्होंने गम्मीर चिन्तन के साथ नहीं सोची थी। वे सीचते थे कि ये सब वातें स्वाधीनता पाने के बाद देखी जाएँगी । तो भी प्रधिकांश विष्यवियों का यही मत था कि भारत की राष्ट्र-शासन-पद्धति की नींय गणतन्त्र के भादरां पर ही स्थापित होगी। इस व्यापार में भविकांश विष्लवी राजा के लिए कोई स्पान नहीं रखते थे। भविकांत इसलिए कहता हैं कि इनमें ऐसे भी कुछ व्यक्ति थे जो सोचते थे कि यदि भारत के कोई स्वाधीन कहसानेवासे राजा भारत के इस स्वाधीनता समर में प्राण श्रीर मन से भीग दें तो उन्हें भारत का राज्यासन दिया जा सकता है, भीर उस दशा में भारत का राष्ट्र संघटन इंग्लैंड की पालियामेंट के अनुसार गठित होगा। महाराप्ट्र में 'अभिनव-मारत' नामक गुप्त समिति की मोर से, "Choose oh Indian Princes," (भर्यात् भारत के राजामी, भपना रास्ता चन लो) शीर्पक की एक छोटी-सी पुस्तिका का गुप्त रूप से प्रचार किया गया था, उसमें बड़ीदा के राजा गायकवाड़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके ही उपर्युपत माव का प्रचार किया गया था। पंजाब के सिक्सों में से भनेकों की इच्छा थी कि मारत में फिर खालसा राज्य स्थापित किया जाय । फिर विप्तवियों में से ग्रधिकांग्र हिन्दू ही ये इसलिए उनके बीच किसी-किसी के दिल में यह इच्छा गुप्त रूप से थी कि मारत के स्वाधीन होने के माने हिन्दू राज्य की पुनः स्थापना के होंगे। किन्त क्रमशः यह माव बिलकुल लुप्त हो जाता है, शीर शन्त में यदापि वे मुख्यतः हिन्दुश्री के स्वावलम्बन के ऊपर ही मरोसा करके अपने कार्य में भागे बढ़ते थे, तो भी स्वाधीन भारत की कल्पना में मारत की किसी भी जाति की उन्होंने दूसरी जाति के प्रधीन कर रखने का संकल्प नहीं रखा, प्रयात् भारत की स्वाधीनता के लिए भने ही हिन्दू मुस्पतः परिश्रम करें तो भी स्वाधीन मारत में प्रत्येक जाति का समान मधिकार रहेगा मर्यात् प्रत्येक जाति का स्वार्य मधुण्य रहेगा, यही या भारतीय विप्लवियों का राजनैतिक बादसे ।

. 🕆 हमारे देश के प्रायः सभी लोग एक सुर से कहते रहे हैं कि भारत का विप्लव-- प्रयास बिलकुल ही व्यर्थ हुमा है, भीर इस प्रकार उसका व्यथ होना ही भ्रवश्यम्भावी था। वे कहते हैं, बतुमान युग में नवीन वैज्ञानिक चन्नति के कारण किसी भी राज-सनित के विरुद्ध कोई प्रजा सामरिक शक्ति की सहायता से विष्तव नहीं कर सकती, , भीर वे सोचते हैं. कि अग्रेजों के समान शत्रु को सामरिक शक्ति की सहायता से हरा-कर स्वाधीनता पाने की कल्पना करना भी निरा पागलपन है, इसी से वे भारत के विष्वित्यों को पागल भीर भविनेकी भथवा निर्वोध समकते थे भीर समकते हैं।---मयरय ही, इन सब समालोचकों की बातें यदि सत्य हैं तो भारत को जिर-काल तक पराधीन ही रहना है, कारण कि पूर्ण स्वाधीनता पाने का और कोई रास्ता मी:ये समालोचक लोग दिखा नहीं सके, ग्रीर इस ग्रापृतिक गुग में भी रूछ ग्रीर जर्मनी के विप्लव दलों ने प्रवल राज शक्ति को हरा दिया है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नहीं है; इसी से यह कहना, जान पड़ता है, युनितसंगत न होगा कि वर्तमान युग में कोई भी प्रजा शक्ति सुप्रतिष्ठित राज शक्ति को विष्लव के रास्ते से सामरिक शवित की सहायता से हरा नहीं सकेगी, श्रीर भारत के विष्तव :दल के साथ रूस भीर जर्मन के विष्लव दलों की तुलना करने से एक बात विशेष रूप से हमारे ब्यान में आती, है कि अमैन और रूसी विष्कृतियों की अपने ही लोगों के 'विरुद्ध अस्त्र आरण करने पड़े थे, परन्तु किसी विदेशी राज सन्ति के साथ लड़ाई हों तो सारे स्वदेशवासियों की सहानुभूति ग्रीर सहायता पाने की यथेष्ट संभादना .रहती है। इसी से विदेशी राज शन्ति के विरुद्ध विप्तव करना सिविल बार (गृह युद्ध) करने की अपेका अनेक अंशों में सहल है। तो भी यह बात तो सच है कि भारत का विप्लव प्रयास व्यर्थ हवा और रूसियों बीर जर्मनों के विप्लव प्रयास सफल हुए हैं। यह बात सच भने,ही है, किन्तु इस व्यर्थता के कारण के विषय में ही तो अनेकों के साथ मेरा मतभेद है, और यहाँ मैं इस कारण का ही अनुसंपान कर रहा हूँ। भारतीयों को सचमुच विप्लव के पय में जाना चाहिए कि नहीं, इसकी में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तो केवल अपने विरुद्ध पक्षवालों की प्रधान युक्ति का ही विश्लेषण कर दिखाने की तनिक-सी चेप्टा की है। एक बात पाठक मन में रखें कि मैं अतीत की बातों की आलोचना कर रहा हूँ भीर ग्रतीत की ग्रालोचना करना ही इतिहास लिखते समय ठीक है, इसी से भविष्य में क्या होगा भ्रयवा क्या होना उचित है यह भेरा मालोच्य विषय नहीं है। मस्तुः

जो भी हो, जो हम कह रहे थे उसी पर फिर भ्रा जाएँ, हम कह रहे थे कि भार-तीयों का विष्त्रव प्रयास व्यर्थ क्यों हमा ?

भनेक लोग कहते हैं कि उपयुक्त समय नहीं आया था इसी कारण भारतीयों का विष्यव प्रयास व्यथं हुआ, अर्थात् विष्यव प्रयास को सफल करने के लिए जो अरिस्थिति अपेक्षित है वह परिस्थिति आरत में अब भी नहीं है, भारत के जम-साधारण सचमुच विष्यव करना नहीं बाहते ह्वीविए विष्यव का प्रयास व्यथं हुआ। भारतवासी सचमुच स्वाधीनता नहीं बाहते, प्राधीनता की ज्वाला को सच ही अनुभव नहीं करते, इसी से वे विष्यव पर्य मुम्म करते, इसी से वे विष्यव पर्य मुम्म कराने होते; बहुतों के मत में विव्यविद्यों के असफल होने का यही सव-प्रधान कारण है।

किन्त भारतवासी सच ही स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला का श्रनुमव नहीं करते, यह तो मैं नहीं मानता, किन्तु उस स्वाधीनता की पाने के लिए जिस त्याग, जिस बीरता की मावश्यकता होती है, भारतवासियों में उन सब गुणों का एकदम प्रभाव है, यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नहीं है। किन्तु जो लोग यह कहते हैं कि देश के अशिक्षित जन साधारण (Mass) ने इस विष्लवान्दोलन में योग नहीं दिया इसी कारण विष्लव का प्रयास व्यर्थ हमा उनकी बात भी मुक्ते ठीक नहीं मालूम होती-कारण कि विप्तवियों ने कभी किसी भी दिन प्रकट या गुप्त रूप से देश के किसानों प्रयवा कुली-मजदूरों को इस विप्लवान न्दोलन में भाग लेने के लिए पुकारा ही नहीं, देश के शिक्षित लोगों ने जब जिस रूप में जन-साधारण (Mass) की पुकारा है, जन-साधारण ने अनेक त्याग करके भी बहुधा इस पुकार का उत्तर दिया है। देश के शिक्षित लोग भपने कर्तव्य की समक लेने पर भी जो काम नहीं कर सकते, देश के श्रशिक्षित जन-साधारण श्रमेक बार अपनी सहज बुद्धि से वह काम अनायास ही कर डालते हैं। अवस्य अधि-क्षित जनता कर्तव्य की खातिर बहुत दिन सक त्याग अथवा कंट स्वीकार नहीं कर सकती, इसी से श्रशिक्षित जनता के खयाल पर निमंर करके कोई भी यहा या स्थायी कार्य करना सम्भव नहीं।

भौर जो लोग यह कहते हैं कि देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं इसीलिए भी विष्तव का प्रयास सार्थक नहीं होता, श्रीर जव तक देश के अधिकांश लोग शिक्षित नहीं होते, तब तक विष्तव का प्रयास व्ययं होगा हो, इनसे में रूस का दृष्टान्त दिसाकर कह सकता हूं कि विष्तव प्रयास की सार्यकता अथवा व्ययंता देश के लोगों के लिखना-पढ़ना जानने न जानने पर निर्भर नहीं करती।

तो फिर भारत का विष्तव प्रयास व्यथं वयों हुमा ? किन्तु सच ही क्या भार-तीय विष्लवियों का इतना त्याग, इतना अव्मृत साहस सब एकदम व्यथं ही हमा है ? इन्होंने कितने ही कष्ट सहे, कितनी ही विषम विपत्तियों के बीच ऐसी निष्ठा कें साथ भविचलित रहे, कितनी ही दुर्यंटनाओं केतीव्र आयात, कितने ही विश्वास-भातकों के निर्देय व्यवहार और कितनी ही पराजयों की ममंपीड़ा सहकर ऐसी दुई-मनीय दृढ़ता के साथ वे वार-बार अपने संकल्प की साधना में अग्रसर रहे, यह सक चया सच ही एकदम व्यर्थ हो गया ! क्षात्र शक्ति के श्रादर्श ने क्या देश में कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं पाई ? मरने का डर क्या भारतवासियों के मन से कुछ भी दूर नहीं हुआ ? देश के अन्यान्य प्रकाश्य आन्दोलनों पर विष्लव आन्दोलन क्या किसी तरह का भी प्रभाव नहीं डाल पाया ? बरुडं पॉलिटिक्स (विश्व की राजनीति) पर, संसार के सम्य देशों में क्या भारत का यह विष्त्रवान्दोक्षन कुछ भी छाया नहीं **हाल सका ? ग्रथवा इस विष्तवान्दोलन के कारण भारत का गौरव जगत् की** सभा में कुछ भी नहीं बढ़ा? इस सम्बन्ध में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर ऐसर लिखित 'पैन-जर्मनिजम', बनं हाडीं कृत 'जर्मनी एण्ड दि नेनस्ट बार' इत्यादि भन्यों की और व्यान देने का पाठकों से अनुरोध करता है--इससे वे मेरी बात का सारपर्यं बहुत-कुछ हृदयंगम'कर सकेंगे।

महुत लोग कहते हैं कि विष्लवियों के कार्यों के कारण संगल की अपेक्षा असंगल ही अधिक हुआ, अंग्रेज सरकार को इन विष्लवियों के कारण ही अथापीवन का अधिक सुयोग मिल गया है, इसी में नित्य नये-मये कठोर से-कठोर कानूमों के सहारे भारत के वैध खुले आन्दोलनों में भी अप्रेज सरकार अनेक अकार से बाधाएँ डाल पाई हैं। पर सच बात कहें तो वैध अकास्य आन्दोलन का समन होने के बाद से ही विष्यत का कार्य-कवाप अकाशित होने लगा है, और रोलट कमेटी की सिटीधन रिपोर्ट में अप्रेगों ने कवाचित् अनजान में ही इस अकार सव विषयों की आलोचना की है जिससे स्थट अतीत होता है कि विष्यतवियों के अरवेक उद्योग के कारण ही बारी-बारी अप्रेजों ने सारत को राजनीतक अधिकार दिए हैं।

ं यह यात भी अवस्य हो बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि भारत को जो कुछ सामान्य राजनैतिक धर्षिकार मिले हैं वे मुख्यतः भारत के इन दुर्बंपत विप्तवियों के प्रयास से ही मिले हैं।

र्शर, जो भी हो, विष्तवियों ने जो चाहा था वह तो नहीं हो पाया; विष्तपी देश को स्वाधीन करना चाहते थे, सो वे कर नहीं सके, विष्तवियों की मुख्य चेट्टा

व्यर्थ हुई।

मैं समक्ता है, चिन्तमशील प्रतिमावान् उपयुक्त नेता का ग्रभाय ही इस व्यर्थताका सबसे यहा कारण था। रूस या जर्मनी के विष्लय दल के थीच ऐसे बहुत ब्यक्ति हैं या थे, जो संसार के श्रेष्ठ चिन्तनशील व्यक्तियों में मासन पाने योग्य थे, किन्तु भारतीय विष्लव दल में ऐसे कोई भी चिन्तनशील शिवतमान् व्यक्ति न थे जिन्हें ठीक थिकर (विचारक) कहा जा सके, इसीसे भारतीय विप्लव दल प्रपना प्रचार-कार्य, कहमा चाहिए, कुछ भी महीं कर पाया धौर इसीतिए इस विष्सव दल का प्रभाव वैसा नहीं दिखाई दिया जैसा होना चाहिए था। यह भले ही सब है कि भारत के इस विष्लववाद के धन्दर विवेकानन्द का ज्वलन्त मादशं वर्तमान या भीर भारतीय विष्ववियों में से भविकांश इसी महापुरुष की प्रेरणा से अनुप्राणित थे किन्तु विवेकानन्द के समान कोई भी प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति साझात रूप से इस विप्लव दल में न थे। श्री भरविन्द घोप मौर लाला हरदयाल यदि मन्त तक इस बल में रहते तो जान पड़ता है, कि विप्लव दल का यह दैन्य बहुत कुछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी यन्त में इस दल को छोड़ गए। इन्हीं घरविन्द के प्रसंग में मेरे एक परिचित व्यक्ति मुक्तसे एक प्रसिद्ध कविता के कुछ एक पद कहा करते थे, यहाँ उन्हें उद्धत करने का लोग नहीं रोक सकता ਵ਼ੌ—

He is gone to the mountain And he is lost to the forest; The spring is dried in the fountain. When the need was the sosest.

इस प्रकार के चिन्तनतील प्रतिमावान् पृष्पों की बात छोड़ मी दें, तो इस विष्यत दल में किसी बड़े साहित्यक, किसी बड़े समाचार पत्रों के लेखक प्रयवा किसी बड़े कवि ने भी योग नहीं दिया। एक तरह से कह सकते हैं, कि इस विष्यव दल में इण्टलें बचुप्रत्स (intellectuals) नहीं थे और इस प्रकार के लोगों का विशेष प्रभाग था, इसी कारण यह विष्तव दुस्त प्रचार कार्य की धोर प्राय: उदासीन ही रहा। जो कुछ गुप्त पिक्काएँ ग्रादि बीच-धीच में प्रचारित होती थीं, वे केवल सामिक उत्तेजनापूर्ण प्रतिहिसा के उच्छ्वास से मरी होती थीं, इन सब लेखों में विचारकीलता का कोई भी परिचय नहीं पापा जाता, जीवन का कोई नया ग्रादर्श इनसे प्रकट नहीं होता। भारत के साहित्य में इनका कोई स्थान नहीं रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। प्रारतीय विप्लयी किसी स्थायी साहित्य की सुप्ति नहीं कर सके। इस प्रकार विष्लब दल का प्रयासच्ये होना ही था।—सी भी विष्लबा-चीलन के इस प्रथम युग में चारीन्द्र और उपेन्द्र डारा परिचालित 'युगान्तर पत्रिका का अद्युत्त प्रभाव भाज भी हम देखते हैं। इसी से बारीन्द्र एक दिन गर्न के साथ ग्रज्यन में कहते थे, ''जी पथ मैं एक बार दिला भाया है, वंगाल ग्रान्त भी उसी एक पर्य का अनुसर्ग कि साथ ग्रज्यन से इस तरफ वहुत काम किया था। इस युगान्तर पत्रिका का अद्युत्त प्रभाव भाज भी हम देखते हैं। इसी से बारीन्द्र एक दिन गर्न के साथ ग्रज्यन में कहते थे, ''जी पथ मैं एक बार दिला भाया है, वंगाल ग्रान्त भी उसी एक पर्य का अनुसर्ग किए चलता है, कोई भी नया पथ निकालने की भीर किसी ने क्षमता न पिसाई; छि:!'

इसके विवाय यह विष्यव दल प्रकारय रूप से यपनी कोई भी कार्ययारा नहीं चला सका। इत विष्यव दल में ऐसे कोई भी नेता न थे जी प्रकारय धान्योता में माग लेकर तिलक अथवा गांधों के समान मर्यादा के अधिकारी ही संकते। इसीसे यह विष्यवान्योलन जन-साधारण से कमश्च प्रकार होकर एक संकीण दायरे की सीमा में बन्द हो जाता है। इस प्रकार प्रकारय धान्योक्षन के नेता न हो सकते पर देश की श्रीरा नहीं भागा सकता, यह बात भी विष्यव दल के नेता लोग बायद भरीमांति नहीं समक्ष सके, या धार्यय उनके बीच ऐसे उपयुक्त आदिमयों का धमाव था इसी कारण वे बाच्य होकर इसे विषय में उदासीन रहे। विष्यव दल में उपयुक्त नेता का धमाव होने से ही भारत के दूसरे राजनीतिक दलों के नेता बनेक बार इसे विष्यव दल को भूनेक प्रकार से एक्सप्वायर करते (ठाते) रहे हैं। जो हो, उससे देश की कोई विशेष स्थित तो मने ही नहीं हुई, किन्तु विष्यव दल को भीने प्रति तो मने ही नहीं हुई, किन्तु विष्यव दल को हो नती उससे विशेष रूप से प्रकट होती है।

इसके ग्रलावा श्रीर जिन सब कारणों से यह विप्तव का प्रयास व्यय हुआ जनका, 'बन्दी जीवन' में ग्रनेक जगह प्रसंगानुसार उल्लेस कर ग्राए हैं, यहाँ उन

सब बातों को दुहराने की ग्रावश्यकता नहीं ।

: कन्तु इस विष्लवान्दोलन के विफल होने के बाद भारत के ग्रनेक विष्ववियों

ने अच्छे कृतित्व का परिचय दिया है। जिन सव गुमनाम युंवनों को यहाँ नमें दू पूछता भी न था, यहाँ तक कि विन्तव दल में भी जो नेतृत्य नहीं पा सके; देख फे लोग जिन्हें अपंदिशितत या साधारण रूप से दिश्चित कहते थे, विदेश के कार्यक्षेत्र में उन्हों युवकों की अनेक प्रकार से अपनी शक्ति का परिचय देने की कहानियाँ सुनी जाती हैं। सम्य जगत् में प्राज उनका स्थान हमारे देश के विस्थात नेतामों की अपेक्षा प्रियक परेल ही न हो, कम नहीं है। लाजपत के समान नेतामों को अपेक्षा भी इत विस्तव दल के नेताओं ने विदेश में अधिक सम्मान पाया है, यह ज़ात भी सुनने में आई है। ऐसा होने का कारण है, इन युवकों ने संसार के और के नेतामों के संस्यों में पाने, पर अपवा विदेश की स्वाधीन आवह्यां के संस्यों में सान पर देशा है कि उनका वही पुराना गुक्त संकीण पय ही एक मात्रः पय नहीं है, और उन्होंने जब नने मानों में अदम रका, तब वह अन्वस्त की अनुष्य शक्ति अवसर और सुनोग पाकर पूर्ण रूप से विकास पा उठी।

इन सब विदेश-प्रवासी विष्नियमों के जीवन से यह भी जाना जाता है कि विष्तव दल में सच ही ऐसे अनेक गुमनाम युवक ये जिनके विषय में हमारे देशवासी शायद भव भी कुछ विरोध नहीं जानते—भौर जो अवकाश भीर सुयोग पाने पर शायद एक दिन संसार के श्रेष्ट विवासकों के साथ एक आसन पर वैदन 
लावक हो सकते हैं। पुस्तक वकने या परीशाएँ पास करने से ही तो विचारशील 
नहीं हुमा जाता, पुस्तक पढना एक बात है भीर विचारक (Thinker) होना दूसरो 
सात। जात् के एक श्रेष्ट विचारक मनीपी हबँट स्पेन्सर तो मातुमाया भीर 
कांसीसी माया के सिवाय और कोई भी माया न जानते थे, और ऐसे भनेक 
पिछत हैं जो बहुत भाषाओं के सचमुच पिष्टत हैं, किन्तु वे तो हवँट स्पेन्सर के 
समान नहीं हैं। हमारे देश में अनेक लोग थे जो विवेशनन्त की प्रपेशा मंगिक 
पिछत से, किन्तु विवेशनन्त के समान विचारक और कितने हुए हैं? जगत् के 
अनेक विचारशोन कवियों भीर दार्शनिको की जीवन-कथा देखने सद वात 
सममी जा सकती है कि पाण्डत्य भीर विचारशीलता एक वस्तु नहीं।

'पेड़ जैसे नहीं जानता कि कब उसके फूल फूट निकल्वे, पर्सी, जैसे नहीं जानता कि ठीक कब उसे गाना गाने की चाह होगी। प्राणों की समूची शक्ति में से उनका उसम जागता है, इसलिए उन्हें जैसे सोच-निचार कर इरादा नहीं बनाना पहुता।' उसी प्रकार जो विचारधीस हैं, माबुक हैं, जो सबमुख ही प्रविमावान् पिड़से (विचारक)हैं वे पण्डित हुए बिना भी घोषी पढ़ने या परीक्षाएँ पास करने में बैसी योग्यता दिखाए बिना भी संसार के धनेक धद्भुत विस्मयजनक रहस्यों की घोपणा कर सकते हैं।

े विस्तिवर्गों के कार्यकलाप को बहुत लोग पागलपन कहते हैं। वे कहते हैं, दिमाग्र में पुछ खराबी हुए बिना कोई विस्तव दल में योग नहीं दे सकता।— विस्तिवर्गों के मन्दर सुनते हैं, सुबुद्धि का—मज्जमन्दी का विरोध ममाव है—किन्तु रिवाझ ने कहा है,—सुबुद्धि नाम का पदार्थ मर्यक्षोक में पाया जाता है, किन्तु क्वें दे के का जो खालिस पागलपन है यह देवलोक की वस्तु है। इसी से जान पड़सा है कि सुबुद्धि की गड़ी हुई चीजें टूट-फूट पड़ती हैं। बीर पागलपन विन चीजों को सहुत्र दि वो बीज की तरह जंगलों के जंगल उगा बातती हैं।

तृतीय खंड सन् 1920 के बाद उत्तर भारत में विष्लववादी ग्रान्दोलन

## । रिहाई की सूचना

का फरवरी महीना। मैं सेल्यूलर जेल के अस्पताल में बीमार पड़ा था। एक क़ैदी-झफ़सर ने झाकर मुक्ते इतिला दी कि जेलर साहब बापको दफ्तर में बुला रहे हैं। सुनते ही सिर से पर तक आग लग गई। फिर वही बात, फिर वही बुदय, फिर वहीं भगड़े की नौबत दिखाई देने लगी। न्योंकि पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में प्रायः ऐसा हुन्ना करता या कि जेल के ग्रधिकारीयण, क़ैदी-अफ़सर से लेकर जेलर शीर सुपरिण्टेण्डेण्ट सक, वहां के राजनीतिक बन्दियों को मौका-नेमौका, जायज-नाजायज तरीकों से तंग करना चाहते थे। बौर ऐसे बबसरों पर जेल के ब्रधि-कारी गणों के साथ राजवन्दियों का खुब मगड़ा हो जाता था। कभी-कभी इन भगड़ों के परिणाम में राजवन्दियों की मृत्यु तक हो गई है। ये सब बातें ग्रण्डमन के जल-जीवन के अन्तर्गत आती हैं। लेकिन ये सब बातें किसी दूसरे स्थान पर लिखने की इच्छा है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि मेरे समय में, ग्रीर मेरे ग्रण्डमन जाने के पहले भी, उच्च पदस्य राजकर्मचारियों की प्रेरणा से ही अण्डमन के जेल अधिकारी राजबन्दियों से इस प्रकार कठोर व्यवहार करते थे। इसलिए जब उस क्रीदी अफ़सर ने आकर मुक्के जेलर साहब का हुवम सुनाया श्रीर यह कहा कि जैलर साहब आपको दफ्तर में बुला रहे हैं तो मेरे मन में स्वत: ही एक विरोध की भावना पैदा हो गई कि मैं तो अस्पताल की चारपाई पर बीमार पड़ा हूँ फिर भी, इस हालत में भी, जैलरसाहब मुक्ते दफ्तर में वृला रहे हैं। फ़ौरन ही मुक्ते यह खबाल हुआ कि मुक्ते अपमानित और तंग करने के लिए ही जेलर ने

वह दिन प्राप भी मुफ्ते खूब याद है। जाड़े का मीसम था, प्रीर था सन् 1920

ऐसा हुक्म दिया है। यदि मैं नहीं जाता हूँ ती जेल र से ऋगड़ा होता है, और यदि जाता हूँ तो मेरा अपमान होता है; और यदि फगड़े की बचाने के लिए में इस भपमान को भी सह लेता हूँ तो मैं भ्रपने मित्रों की दृष्टि में गिर जाता हूँ। क्षण-भर के लिए इन सब भावनाओं ने मेरे मन में एक कठिन समस्या पैदा कर दी। लेकिन उसी क्षण मैंने इन समस्याओं की मीमांसा भी कर ली। मैंने उस कंदी मफ़सर से कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ दफ्तर नहीं जा सकता। वह क़ैदी चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर नापस माया और कहा कि बहुत जरूरी काम है, जेलरसाहब आपको दक्तर में ही बुला रहे है। यह सुनकर मुक्ते बड़ी चिन्ता हुई। तरह-तरह के खयान दौड़ने लगे; कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई मेरी लिखी हुई गुष्त चिद्री पकड़ी गई हो या कोई नया मगड़ां तो नहीं खडा हो गया। बात क्या है कि मैं अस्पताल में बीमार पड़ा हूँ फिर भी दफ्तर में ही बुलाने पर इस क़दर जोर है। लेकिन मुक्ते ज्यादा सोचने का मौका न था। उस दिन मुक्ते बुलार न था, और न मैं इतना कमजोर हो था कि दपतर तक जा न सकता। ऐसे श्रवसरों पर घर में तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि आवश्यकता पड़ने पर विस्तर से उठकर किसी से मिलने जाएँ या न जाएँ। यहाँ तो आतम-सम्मान का सवाल था। प्रसन्ती बात तो यह थी कि एक राजवन्दी को बीमार प्रवस्था में कैसे कोई जेलर दप्तर बुला सकता है। बब तो कगड़े की नीवत साफ नजर बाई. परन्त मैंने सोचकर निश्चित किया कि ऋगड़ा नहीं करना चाहिए । वर्षोंकि अभी थोड़े ही दिन पहले काफ़ी भगड़ा ही चुका था। बतः मैं जितना दुर्बल था उससे कहीं अधिक दुर्वल बनकर धीरे-भीरे जैलर के दफ्तर की मोर चल पड़ा। जब जैलर के सामने पहुँचा तो उसने तो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दोस्ताने के तौर पर भादर के साथ अपनी कुसी के पास एक बेंच पर बैठने को कहा ! में ती एक तुफान का इन्तजार कर रहा था। यह दृश्य देखकर कुछ चिकत-सा रह गया। भीर सभी बैठा भी न था कि जैनर एकाएक कहने लगा, "Cheer up man, you are released"--- "नया सुस्त हो यार मौज करो, प्रव तो तुम छूट गए।" मुझे इस श्रवसर पर यह संवाद सुनने की आशा न थी यद्यपि मुक्ते यह दृढ़ विस्वास या कि थोड़े ही दिनों के अन्दर छूट अवस्य जाऊँगा। 18 अगस्त सन् 1916 को मैं काले-पानी पहुँचा था। उस दिन से ही मैं सदा यह कहा करता था कि प्रपने श्रष्टाइसकें साल की धवस्या में मैं धवश्य छूट जाऊँगा । ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस

निश्चित समय के बाद भी मुक्ते जेल में रख सके। उस समय कालेपानी में कोई ऐसा राजवन्दी न या जो इस बात को न जानता हो ग्रीर जिसने इस बात की लेकर मेरी हुँसी न उड़ाई हो । मेरे इस दृढ़ विश्वास के मूल में भूगुसंहिता की एक भविष्यवाणी थी जिसके बारे में अन्य स्थान पर कुछ लिखूँगा । महायुद्ध शान्त हो जाने के बाद जब मामूली क़ैदियों को तो बहुत-कुछ माफ़ी दे दी गई थी श्रीर राज-बन्दियों में से कुछ से यह कहा गया था कि साल पीछे एक महीने की माफ़ी तुम लोगों की क़ैद में की गई, तब तो अवस्य मेरे मन में कुछ नाउम्मीदी-सी आ गई थी। इस प्रवस्था में जैलर ने मुक्त मुक्ति का संवाद सुनाया। लेकिन यह संवाद सुनकर मेरे मन में कुछ विशेष उल्लास नहीं पैदा हुआ क्योंकि मुक्ते कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि छुटना तो मुक्ते था ही, जो अवश्य होना था वही तो हुआ मानी यह कोई असाधारण बात न थी। इसलिए मैंने बहुत जान्तिपूर्वक अपनी मुक्ति का संवाद सुना । मेरे इस भस्वामाविक शान्त भाव को देखकर जैलर ने कहा, "What is the matter with you young man? It seems you do not want to go home. Cheer-up man you are released."—"मरे ! तुम्हें हो क्या गया है ? मालूम पड़ता है कि तुम घर नहीं जाना चाहते । बात क्या है ? तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो ? मौज करी, ग्रब तो तुम छूट गए।" मैं मुस्कराने लगा। में अपने स्थान पर वापस चला श्राया। धीरे-धीरे मुक्ति पाने का उल्लास मेरे मन में बढ़ता गया। प्रस्पताल में जिस जगह मैं रहता था उसके नीचे ही एक नम्बर की बैरक का श्रीमन था। इस झीमत में बीरेन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र इत्यादि प्रसिद्ध पुराने कान्तिकारी स्वयं प्रपना भोजन बनाया करते थे। भारतवर्ष में जो सर्वेप्रयम कान्तिकारी पह्यन्त्र का मुकदमा चला था उसी मानिकतल्ला वस केस में इन सबने भाजीवन काले पानी की सजा पाई थी। कुछ दिन अण्डमन में रहने के बाद मुसी-बत उठाते उठाते ये लोग दुर्बल चित्त हो गए थे। मेरे सामने कालेपानी में राज-वन्दियों के साथ जेल-प्रधिकारियों के जितने संधर्ष हुए और उसके परिणामत: जितनी भूख-हड़तालें एवं काम बन्द रखने की हड़तालें हुई उनमें से किसी में भी इन लोगों ने किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था, विल्क मेरी नजरों में ये लोग जेल-भ्रघिकारियों के विस्वासपात्र बन गए थे। इनकी घारणा थी कि इन सब हड़-तालों में भाग न लेने से एवं जेल-अधिकारियों के पक्ष में रहने से सम्भव है, छटने में बहुत-कुछ सहायता मिले। इसलिए इन लोगों ने अन्य राजबन्दियों के विरुद्ध

जाकर हमेशा जेल-ग्रधिकारियों का ही पक्ष लिया था। इन सब बातों से राज-बन्दियों की श्रद्धा इनकी वरफ से हट गई थी। इघर ये लोग भी यह समभते थे कि जेल-ग्रियकारियों से हमेशा संघर्ष करने का परिणाम क्या होता है। यह इन दूसरे राजवन्दियों की तभी मालूम पहुँगा ऐन बक्त पर, जब उनकी रिहाई के प्रश्न पर विचार करने का अवसर आएगा । परन्तु मैंने तो जिस दिन से कालेपानी में कदम रखा था, उसी दिन से लेकर मुक्ति पाने के दिन तक हमेशा जैन-प्रथि-कारियों के खिलाफ़ राजवन्दियों का पक्ष ही अपनी सामर्थ्य के प्रतुसार ग्रहण किया था। इसलिए जब मुक्ति का धानन्दप्रद समाचार मुक्ते मिला तो मेरे दिल में सर्व-प्रथम यही इच्छा हुई कि इन दूरदेश सावधान राजवन्दियों को जाकर अपनी मन्ति की बात सुनाऊँ और यह समका दूं कि राजनीति के मार्प में दूरदेश और सावधान रहते से ही हमेशा लाम नहीं होता है। मन में यही भाव भरे हुए, जेलर के पास से लौटकर मैं सीघा बरामदे में प्राकर खड़ा हो गया और उपेन्द्रनाय को बुलाकर अपनी मुक्ति की बात मुनाई। उपेन्द्रनाथ आए, येरी बात सुनी, मुक्ते बघाई दी या न दी, मुस्कूराहट की रेखा चेहरे पर घाई भी न थी कि उन्होंने सिर नीचा कर लिया और मुँह लटकाकर वापस लीट गए। मैं अपनी चारपाई पर लीट ग्राया। माज लाढ़े मठारह वर्ष के बाद मुक्ते यह बाद नहीं है कि पारपाई पर माकर मैंने क्या सोचा और उस समय मेरे दिल पर क्या गुजरी। इतना सवश्य याद है कि मैं मुक्ति का संबाद पाकर चंचल नहीं हुआ था। केवल एक भावना सर्वोपरि सुक्री विकल कर रही थी। मैं यही सीचकर परेशान ही रहा था कि कैसे मैं प्रपने साथियों के सामने भाकर खड़ा हुँगा। जिस क्षण मैंने यह सुना कि मैं मुक्त हो गया है वस जेल में रहते हुए भी उसी क्षण से मैं यह एकाएक अनुभव करने लगा कि में भव इस जगह का रहनेवाला नहीं हैं मानों में यहां अतिथि हैं, दो घड़ी ठहर कर बाद को चला जाऊँगा। येरे और सब सायियों के चेहरे जब मुक्ते याद आए और उनके भाजन्म द्वीपान्तर वास का दंढ उनके चेहरों पर लिखा देख रहा था तो मेरे तिए यह दृश्य प्रसहनीय हो गया। इस दृश्य को देखते हुए मैं भपनी मुक्ति के भानन्द से कुछ भी हर्पोत्फुल्ल नहीं हो पाया। सुक्ते इस समय याद नहीं कि उस दिन भेरे साथ ग्रस्पताल में और भी कोई राजवन्दी थे या नहीं।

जेलर ने हमें बतलाया था कि अभी हमें करीब बीस दिन भण्डमन जेल में ही रहना पड़ेगा। कैदियों को ले जानेवाला जहाज सभी भ्रत्यत्र गया हुमा है। यह जहाज वापस भाएगा तभी मुक्ते उस पर सवार कराया जाएगा, इन धीस दिनों तक मुक्ते जेल के अन्दर ही रहना पड़ेगा। जेल का ही मोजन नसीव होगा और दूसरे फ़ेंदियों की तरह रात को कोठरी में ही सोना पड़ेगा। मैंने एक बार यह आग्रह किया था कि कम-से-कम एक दफा तो मुक्ते जेल के बाहर अण्डमन टापू का दूस्य देखने का मौका दिया जाए। भाजन्म कालेपानी की सजा लेकर आए, पार साल तक जेल के अन्दर ही रहे; अब जन्मभूमि की तरफ लोटने के पहले तो एक स्वाधीन व्यक्ति ती तरह अण्डमन टापू को देखने का भौका मिल। ने लिकन मेरी आर्थना स्वीकार नहीं की गई। यह अजीव परिस्थित थी कि मैं रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन बीस दिन तक जेल के बाहर भी नहीं जा सकता था। साना, पीना, रहना जेल के भन्दर ही दूसरे क़ैदियों की तरह ही होता रहा।

श्राजनम मालेमानी की सजा पाकर साल के प्रति दिन, प्रति पड़ी जिस सुभवसर की बाट जोह रहा था वह दिन था गया। सेकिन जब वह दिन धाया तो वह फल्पनातीत हुएं मैंने क्यों नहीं धनुभव किया? इसका उत्तर थाज भी मैं ठीक तरह से नहीं दे सकता। इसरे बहुत से फ़ेंदियों को मैंने छुटते हुए देता। उन फ़ेंदियों को हिंदों हुए देता। उन फ़ेंदियों को हिंदों को तरह ते जाते थे, स्वप्ना-विष्टों की तरह विद्वल होकर वे इसर-उधर पूमा करते थे। गुफे ठीक मालूम है कि मैं विद्वल नहीं हुया। सम्मव है कि अपने दूसरे साथियों की प्रवस्था को सोचकर भागानी है में अपने हुदयावेग को सहस सरी से संयत कर पाया। ऐसी परिस्तित में सस्ताल को छोड़कर अपनी बैरक में मैं धपने साथियों के वीच वापस भागा।

प्रस्पताल से प्रपनी बैरेक में लीटने तक जेल-भर में यह समाचार फैल गया कि मारत के सर्वप्रथम पह्चग्म केत के कैदी वारीन्द्र, उपेन्द्र एवं हेमचन्द्र भी छूट गए हैं। भौर वे भी मेरे साथ एक ही जहाज में स्वदेश लीटेंगे। उन्हें भी मेरी तरह भ्रभी बीस दिन तक भीर जेंस में ही रहना पड़ेगा।

बैरक में पहुँचते ही भेरे सब साथी भेरे पास था सह हुए, चारों तरफ से मुफ्तें घेर जिया और सब बात पूछने लगे। प्रपने कल्पना नेत्रों से जो जित्र मैंने देसा था वहीं दूश्य भेरे सामने भावा। अभी दो-एक दिन ही पहले जिन सावियों के साथ हम भ्रपने बत्यन के दिन विता रहे थे, प्राज उन्हीं साथियों के बीज होते हुए भी कैंसे उनहें ग्रर समफ्रने लगे मानो मैं और भेरे वे साथी दो धलग-मत्या दुनिया के

निवासी हैं। यह बात कहने की न थी, हमसे अत्येक ने अपने मर्म स्थान में इस वात का अनुभव किया। एक तरफ मुक्तमें आनन्द की दवी हुई आशा थी, दूसरी तरफ वेदना की स्कुट व्यंजना। यह अजीव पिरिस्थित थी अपने अनजान में हो मैं यह अनुभव कर रहा था। अपने स्वामाविक अभूतपूर्व कल्पनातीत आनन्द को व्यक्त करना इस अवस्था में तो नितान्त अपराध ही हो गया। इस 'प्रकार से अनजाने ही प्रतिक्षण अपने भावों को खिपाने का व्ययं प्रयास करता रहा।

, सम्मव है, मेरे साथियों के मन में बन्धन में पढ़े रहने की वेदना के साथ मुन्ति पाने की भी क्षीण बाशा की ऋलक दिखलाई वी हो; सम्मव है कि भविष्य में मक्ति न पाने की बाशंका से वे अत्यन्त वेदना का धनुभव कर रहे हों।

जनमें से जो सबसे कम उन्न का युवक था उसने मुफसे एक पुस्तक समृति-विद्ध-स्वरूप मोगी। में उस समय सब-कुछ दे वकता था, मैंने सहर्प वपनी प्रत्व की में से एक पुस्तक उसे दे थी। इस प्रकार मैंने अपनी सब पुस्तक तें तेल्यून पेकन मिनासी बहुत-से राजवित्यों को स्मृतिचिद्ध-स्वरूप दे थीं। मेरे लिए पुस्तकों से आधिक और कोई प्रिय वस्तु नहीं है। मैं कोई घनी व्यक्ति नहीं था। चौचह-पन्नह वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिता का देशन्त हो गया था। पिताजी इंप्योर्स इत्यादि में कुछ छोड़ गए थे, उसीते हम चार भाइयों तथा मेरी विधवा माता का निवाह हो रहा था। मुनित के बाद थी, इन पुस्तकों में से कुछ तो माजकत अप्राप्य हो हैं, तथापि उनके लिए वो जीते-जी क्य में रह गए, उसी क्य से मृतित पाने के दिन मैं वथा न दे सकता था। केवल एक पुस्तक मैंने अपने पास रख सी। यह पुस्तक थी, ईसाइयों की यमें-पुस्तक—होती वाइविल और इसमें मेरे पिताजी के हस्ताक्षर के। मैंने प्रपने शायियों को थो पुस्तकों दे थी पी जनमें से जिनके नाम मुक्ते याव हैं, वे हैं—

- 1. Liberation of Italy by Countess Matrinengo ceseresco.
- 2. Little of Voltaire by Morley.
- 3. Life of Rousseau by Morley.
- 4. Life of Gladstone by Morley.
- बुद्ध जीवनी—डॉ॰ रामदास सेन।
- . दो-तीन वर्ष के भारतवर्ष और प्रवासी मासिक पत्रों की फाइलें। अन्य लगभग आठ-दस पुस्तकें भी थीं, जिनका नाम मुफे इस समय याद नहीं

है। इनमें पहली पुस्तक आजकल लाइब्रेरियों में छोड़कर प्रन्यत्र महीं मिल रही है। श्रीर बुद्ध-जीवनी दुष्पाप्य है। वारीन्द्र और हैमचन्द्र केपास सी-दी-सी से भी प्रीयक्ष असि उत्कृष्ट पुस्तकें थीं। ये सब पुस्तकें वे अपने साथ वापस के आए थे। जहाज और अभी जुछ दिन वाकी थे कि इतने में खबर आई कि सन् 1919 के पंजाब के साधाना से सजा पाए केंदियों में से अठारह केंदी रिहा किये गए, ये भी सब मेरे ही साथ एक ही जहाज में भारत वापस थेजें जाएँगे।

बैरक में लौटने के बाद यह भी पता चला कि जिस दिन सुबह जेलर ने मुनित का संबाद सुनाया था, उसी दिन क़रीन दस-यारह बजे जेल के सुपरिण्टेण्डण्ट में वारीन्द्र, हेमचन्द्र भीर उपेन्द्र को भी उनके सुनत होने का संवाद सुनाया था। बारीन्द्र और हेमचन्द्र हमेशा दप्तर आया-जाया करते थे। जेल के धन्दर एक छोटा-सा छापाखाना था। इसका सब काम बारीन्द्र के सुपुर्व किया गया था। जेल में जिल्दसाजी का काम भी होता था। यह काम हेमचन्द्र के सुपुर्व था। प्रपम्काम के सिलसिले में ये हमेशा दप्तर आते-जाते थे। जिस घड़ी सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इनको मुनित की वात सुनाई, उस क्षण थारीन्द्र भीर हेमचन्द्र बताते थे, उनके पैर कांपने लगे; वे कही जड़े थे, यह भूल गए। उन्हें यह होशा न था कि वे कठिन मूमि पर खड़े हुए हैं। गुपरिण्टेण्डेण्ट ने जो कुछ काम बताया, उनके कान के धन्दर वह छुछ न गया। वे भौजनके रह गए। वेरक में बापस खाया, उनके कान के धन्दर वह छुछ न गया। वे भौजनके रह गए। वेरक में बापस खाया, उनके कान के प्रावर वह सुगई किर देवन की वार्तासबको सुगई किर देवन की वार्तासबको

जब तक छूटने की बात नहीं थी तब तक जी-अर के पड़ने की कीशिश करते थे। रिहाई पाने के करीब साल-भर पहले से वारीन्द्र के छापेखाने में हम काम करते थे। सुमह इस बजे तक काम करते थे। काम करने के बाद नहाते थे, रोही खाते थे एव बाद की प्रायः अधिकांश दिन पढ़ने में लग जाते थे। जिस किसी दिन रोही खाने के बाद भी कुछ सरकारी काम आ जाता था उस दिन बहुत ही दुरा लगता था।

जिस दिन गत महायुद्ध का अवसान हुआ या उस दिन वारीन्द्र इत्यादि के मन में तीव आसा का संचार हुआ या। जेल सुपरिष्टेण्डेण्ट मेजर मरे ने इस प्रवसर पर आसा दिलाई थी कि "सम्भव है कि तुम लोग छूट जाओ। मैंने बंगाल सरकार से तुम लोगों को छोड़ने के बारे में जोरदार सिफ़ारिश की है।" यह दम-दिलासा पाकर वारीन्द्र वगरह के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। एक दिन आपस में यह ऐसी बात करते वे कि देखा, प्राप्तकारियों की खुआमद क्या यों ही करते रहे।
यह सब सुनकर कभी-कभी तो में उदास जरूर हो जावा जा। विकिन न जाने कैसे
मन में यह दूब विश्वास था कि जिस दिन भारत के राष्ट्रीय मामलों में हवा का
क्खा पलटेगा उस दिन यह सम्भव नहीं कि बारीन्द्र-जैसे दो हो तीन राजवन्दी
छूट भीर शेप सब जेल में पड़े रहें। इसके प्रविदिक्त व्यक्तिगत रूप से भेरे मन में
बाहे कुर्स कार को वजह से हो चाहे छच्चे संस्कार के कारण हो, मारतीय फिसवक्योतिय की मिक्यलां के क्षां चार पर यह दूड विश्वास चा कि मैं ममनी घट्ठाइस
साल की शवस्या में शत्मों के हाथ से मुक्त हो बाऊँगा एवं तब भेरी शावी
प्रवस्य होनी हो है। मुक्ते अभी भी भारतीय फिलत-क्योतिय में विश्वास है। मैं
इसे कुर्सकार नहीं समकता। श्रीर यदि वह कुर्सकार हो भी तो क्या हानि है;
मुसीबतों के दिनों में तो मुक्ते इस संस्कार ने सहारा ही दिया।

पिरप्तार होने के पहले मेरी माँ ने मुक्ते बलवाया था कि मेरी जन्मपत्री बनारस के प्रसिद्ध भृगुसंहितावालों को दिखलाई गई भी। उन्होंने मेरे जीवन के भतीत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में जो कुछ बतलाया वह ब्रक्षरशः सवका सब सही निकला । मेरी गिरपतारी का समय, बानू-परिपेष्टित रहने का काल, मुस्ति पाने एवं विवाह का समय, पुनः गिरफ्तार होने का काल, ये सबकी सब मातें मैंने विलकुल सही पाई। फ़रार हालत में बदूर भविष्य में विवाह होने की सम्भावना से प्रपने दिल को मैंने इस तरह तसल्ली दी कि आखिर यह सब भांकट भीर मुसीबत के दिन बीध ही व्यतीत हो जाएँगे, नहीं तो शादी कैसे सम्भव हो सकती है। जिस दिन माँ के मुँह से मैंने यह सब भविष्यवाणी की बातें मुनी भी उसी दिन से मैं मन-ही-मन शादी के लिए तैयार हो गया था। इसके पहले हजारों कोशिशं होने पर भी एवं हजारों प्रलोमन दिलाने पर भी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हमा था। लेकिन भविष्यवाणी के कारण फरार हानत में विवाह की भावना सुखकर भी थी और यह सब प्रकार के फ़सादों से निप्कृति पाने का इंगित भी था। मन में सोचा, चलो प्रब नया है, विवाह कर हो लेंगे। प्रनिद्धि काल के लिए फ़रार रहना और सुनिदिध्ट काल के अन्दर विवाह होना मला मह भी कोई समस्या है जिसकी सीमांसा में कोई परेशानी हो सकती है। इस मनीवृत्ति से कालेपानी में मुसीबत के दिन बिताने में मुक्ते बहुत सहायता मिली ।

धावन्य कालेपानी की सजा कोई दिल्लगी तो है नहीं। कितने ही राजवन्दी

इस बोक्त से दब से गए थे। मानों सर्वांग पर किसी ने रोलर-सा चला दिया हो। ऐसी अवस्था में बिचारे वारीन्द्र और उनके साथी क्रूठे आक्ष्वासन पर भी भरोसा करने लगे थे। और अन्य राजवन्दीगण मजबूरी का नाम सन्न, इस कहावत को ग्रक्षरवाः सिद्ध कर रहे थे।

दुर्माग्यवदा जिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रिहाई का दिलासा दिलाया था, उसी ने युदावतान का दिन मनाने के अवसर पर वारीन्द्र वगैरह की दएतर में बुलाकर यह हुनम सुना दिया कि सरकार ने सुन्हारी सका में साल पीछे एक महीना माफ़ी दे दी है। ग्रीर हम लोगों को जो अभी तक जेल के अधिकारियों के साथ ऋगड़ते आए थे, बुलाकर यह हुनम सुनाया गया कि यदि हम और साल-मरठीक चाल-वलन दिलाएँ तो इसके बाद हम लोगों को भी साल पीछे एक महीने की माफ़ी दी जावगी।

यह खबर सुनकर वारीन्द्र वर्ग्गरह को दिन में तारे दिखने लगे थे। श्रीर हम सब लग्न हए थे।

मैं अपनी बात जितनी निश्चयतापूर्वक कह सकता हूँ, दूसरों के मन की बात उतने निश्चयात्मक रूप से कैसे कह सकता हैं ! महायुद्ध के अवसान पर शंग्रेजों ने जी ख्शी मनाई उस सिलसिले में बर्मा के तमाम राजवन्दियों को सरकार ने छोड दिया। दुसरे मामली क़ैदियों में से भी पुराने क़ैदियों को छोड़ दिया । यह सब देखकर मारत के राजबन्दियों के नम में कुछ नाउम्मीदी भवश्य हो गई थी, तथापि मेरे मन में सौरवना बनी रही । आज्ञा की छलना से संसार-भर के मनुष्यों का निर्वाह होता है। मेरी भाशातो सत्य के आधार पर बनी हुई थी तथापि यह भी सब है कि कभी-कभी निराशा के अंक्र ने मुक्ते भी चंचल किया था। मागते हुए पक्षियों की छाया की तरह यह दुर्मावना आई और चली गईं। मैं अपने पढ़ने में लगा रहा। उन दिनों मिल की लिखी हुई 'प्रिसपत्स श्रॉफ़ पॉलिटिकल एकॉनमी'पढ़ रहा था । किलाब पढ़ चुका था। इतने में एक दिन करीन तीन नजे शाम की रायटर का तार छपने के लिए ग्राया । तार की अघूरी माथा से जाहिर हो रहा था कि बादशाह ने राज-बन्दियों की रिहाई के बारे में कुछ ऐलान किया है। बस, उस दिन से लिखना-पढना चौपट ही गया । सिवा एक चर्चा के कि कब छूटेंगे, कौन छूटेगा, क्या होगा, क्या न होगा, भ्रोर कोई वातें ही न रहीं। खाते-पीते, लेटते-जागते हर घड़ी वही चर्चा भीर वहीं चिता। बारीन्द्र दौड़-घूप करके दफ़्तर से 'बंगाली' नाम के ग्रखबार की

एक प्रति ले थाए, जिसमें बादशाह की घोषणा छपी हुई थी। वह पढ़कर जैसे माशा का संचार हुआ, वैसे ही दूसरी तरफ़ इस दुवंगनीय सन्देह ने भी हम सबको वेचन कर दिया कि वादशाह की घोषणा में यह तो अवस्य या कि ज्यादा-से-ज्यादा राज-यन्दियों को छोड़ दिया जाय, नेकिन इसके साथ यह भी एक वानय था कि 'भारत के बड़े लाटसाहब जिस किसी को भी ऐसा समभें कि उसके छोड़ने से अभी उप-. दव की सम्भावना है, तो उसे वे नहीं भी छोड़ सकते हैं।' ग्रव हम लोगों में शुक्र बुकी पैदा हुई। जाने साटसाहब किसे क्या समभें । दु:स्वप्न की भयानक छाया की तरह यह विभीषिका हम लोगों के मन में हर घड़ी बनी रही। हम लोगों में से श्रव किसी को चैन न रहा। लेकिन मेरी आशा अब और बलवती हो गई। जब मैं पहले-पहल कालेपानी में भागा या भीर यहाँ के राजवन्दियों के साथ मैंने भपने भदूर मविष्य में छुटने की भविष्यवाणी के बारे में बात की थी, तो सबों ने मेरी हँसी उड़ाई थी एवं उपेन्द्र वग्रैरह ने यह कहा था कि 'बंग्रेजों की हुकूमत रहते हुए ती सुम छूट नहीं सकते। इस पर मैंने कहा था कि 'मदि मेरे छूटने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का धन्त होना धावस्थक है, तो अंग्रेजी हुकूमत का धन्त धवस्य होगा, पर्यांकि मुक्ते छूटना तो घवश्य है ही ।' अवश्य ही ये सब बातें हुँसी-मजाक के तौर पर होती थीं। दिल वहलाने का यह एक तरीका था। इसी सिलसिले में वारीन्द्र भीर उपेन्द्र ने उल्लासकर की कही हुई एक बात सुनाई थी कि घव बड़े कठिल बादिमियों से पाले पड़े हैं, ये हमारे हाड़ खाएँगे, मास खाएँगे, चमड़े से डुग-हुगी बजाएँगे । बादशाह का ऐलान होने के बाद मैंने इन लोगों से कहा, 'कहो अब कैंसी रही ! 'फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते। न कोई छूटा, न छाटा। न लिखने-पढ़ने में मन बहले भीर न काम करने में ही दिल लगे। इतने में एक दिन वारी छ ने आगर खबर सुनाई कि चीफ कमिश्नर के पास मेरे माई का एक तार भाषा है जिसमें पूछा गया है कि क्या राजवन्दी शचीन्द्रनाथ छूट गए ? फिर आशा और निराशा के भूने में हम लोग भूलने लगे। फिर कहीं कुछ नहीं। शायद इस दर्मियान एक सिख राजबन्दी छूट गया। मैं अस्पताल में चला गया। आखिर अस्पताल मे ही मुक्ते यह बंहुवांद्धित शुभ-संवाद मिला।

जहाज की इन्तजारी करते-करते वे बीस दिन भी बीत गए। जहाज में चढ़नें के दिन जितने क़रीब भाए, उतने ही एक भानन्द के साथ एक उतनी ही काली छाया भी मन की घेरे रहती थी। हर घड़ी भेरे मन में यही खयाल बना रहता था कि कैसे मैं अपने पायियों को इस संकटपूर्ण स्थान में असहाय म्रवस्या में छोड़कर जाऊँ। सबसे मैंने यह बाबा किया कि देश में पहुँचते ही उन लोगों की छुड़ाने के लिए मैं मरतक प्रयत्न करूँया। मानो, नेरे पास यही एक बात थी जिससे में प्रनने साथियों को संतवना दे सकता था।

इस समय भाई परमानन्द एकाएक कोठरी में बन्द कर दिये गए थे। यह बहु। परमानन्द हैं, जो म्नाजकल हिन्दू महासभा के महा कट्टर नेता हैं। सुनने में भ्राया था कि पंजाद के महबारों में परमानन्दजी की धर्मपत्नी ने परमानन्दजी के बारे में कुछ ह्यपवाया था। इसी कारण से उन्हें कालिपानी में दिन-रात कोठरी में बन्द कर दिया गया था। मणने सामियों से चैंने यह भी धादा किया कि माई परमा-नन्दजी के बारे में भी देश बायस लौटकर में जो कुछ कर सक्र्या, करूंगा।

एक दिन प्रातःकाल जाने की तैयारी होने लगी। मैंने यह यच्छी तरह से देखा कि पंजाब के मार्गल-लों के प्रठारह बन्दी एवं वारीन्द्र भीर हेमचन्द्र तथा उपेन्द्र खुशी से फूले नहीं क्या रहे थे। मुक्ते तो अपने प्रीसू पीकर हट जाना पड़ा। मानो बादल उमड़ रहे हों, पानी पिरते ही बाका है। के से सुट्ये पर जो कपड़े दिए जाते हैं, वे हमें दिसे गए। वारीन्द्र ने अपने स्टूटने की घादा में पहले ही कुछ कपड़े में गान निसे से। उसमें से मुक्ते उन्होंने एक धोती और एक कोट दिया। मेरा स्वाल 190 वन्दी जीवन

कि उन्होंने मुक्ते तीन रूपमे भी दिए थे। बाकी खर्च तो सरकार का ही था। छुटते समय भी दो-दो करके हम सब छुटनेवालों को कतार में खड़ा कर दिया गया। छुटने के दिन भी डिसिप्लिन के साथ फाटक की तरफ़ चले। जिस दिन मैं काले-पानी ग्रामा था, उस दिन भी मुँह पर हुँसी थी, जी में रुग्रांसा था। ग्राज छुटने के दिन भी मुंह पर हुँसी यी, जी में दशाँसा या। मुक्ते खूब गाद है जिस दिन सर्वप्रयम मैं कालेपानी पहुँचा उस दिन मेरे मन में क्या मावनाएँ थीं । एक वी मुन्ने दढ़ विश्वास था कि मैं जल्दी छूट जाऊँगा, इसलिए मेरे दिल में वेदना का श्रसर स्यादा न था। दूसरी बात यह थी कि मेरे मन में यह आशा थी कि वारीन्द्र, उपेन्द्र इत्यादि जी बहत-से राजवन्त्री पहले ही से कालेपानी में हैं, वे मनश्य ही दूसरे मानेवाले राज-बस्दियों के लिए रास्ता साफ़ कर रहे होंगे। इसलिए मुसीबत की सामने देखते हुए भी उस दिन मन ज्यादा चंचल नहीं हुआ या। लेकिन दो-बार दिन में ही मेरा यह साया-जाल छिन्न-भिन्न हो गया । जितने दिन बीतते गए, वर्षांस भी बढ़ती गई । धाज छटने के दिन रोने की तबीयत हो रही.थी, भीर हुएँ जी में छिपा हुया था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, बेसे ही हवें की मात्रा बढ़ती गई और निरानन्द का भाव लुप्त होता गया । वैकिन छुटने के दिन सचमुच प्रसिग्नों को रोकना एक मसीवत हो गई।

खड़े हुए थे। जब कई बार नारे लग गए तो हम लोग आगे बढ़े। ेनारों की जगह भ्रव पंजाबी भाषा में गाने होने लगे। उसकी एक कड़ी मुक्ते भ्राज भी याद है-'चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, तभी गोविन्दसिंह नाम घराऊँ ।' पहले की ही तरह से दो-तीन भादमी इस गाने की एक कड़ी की शुरू करते; बाद की तमाम भादमी उसे दुहराते । भव तो मेरी ग्रांखों में ग्रांसू भर ग्राए । श्रभी तक एक भावना दिल में दबी हुई थी, अब वह उमड़ पड़ी। ग्रण्डमन में रहते हुए प्रत्येक दिन मैंने जी-जान लड़ाकर यह प्रयत्न किया था कि छूटने के बाद फिर से राजनीति में काम करने के लिए अपने को सबं प्रकार से उपयुक्त बनाऊँगा। जिस दिन मुक्ते मुक्ति का संवाद मिला, उस दिन एक क्षण के लिए मेरे दिल में यह खयाल हुमा कि जिसके लिए मैंने भाज तक तैयारी की है वह समय भाज था गया। क्या मैं प्रव उस दिन के लिए तैयार हैं ? सिखों के ये गाने सुनकर कल्पना के नेत्रों से हम मुगल-जमाने के दश्य देखने लगे। गृरु गोविन्दसिंह ने चिड़ियों से बाज को परास्त किया था। श्राज इस नवीन युग में एक नवीन गुरु गोविन्दसिंह की आवश्यकता है। मैंने मन-ही-मन यह सोचा कि जो नई जिक्मेदारी मेरे सिर पर आ रही है, क्या मैं उसके लिए तैयार हैं ? मेरा जीवन तो खतम हो ही गया; इस पुनर्जन्म के बाद से क्या श्रपनी जिन्दगी पर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है ? क्या मेरा जीवन श्रव समाज के कामों में ही न्योछावर न होना चाहिए ?इस भावना ने मुक्ते उस घड़ी उतावला कर दिया। हम लोग समुद्र के किनारे ग्रा पहुँचे। समुद्र के पानी को स्पर्श करते ही मैंने ऐसा समका कि यही पानी मेरी प्रिय मातृशूमि का भी स्पर्श कर रहा है। उसे स्पर्श करके मानो मैंने मातृभूमि का भी स्पर्श कर लिया। मैंने ऐसी कल्पना की कि मानो इस समुद्र का पानी श्रांचल की तरह विछा हुमा है । उसका एक छोर मारत-वर्ष को भीर दूसरा छोर मुक्ते स्पर्ध कर रहा है। नाव पर सवार होकर कुछ दूर जाने के बाद जहाज मिला। बारीन्द्र वर्णरह के कुछ पुराने मिलनेवाले केला श्रादि फल-मूल भेंट करने के लिए ले बाए थे।

जब कानेपानी बाए थे, तो जहाज में जिस जगह माल इत्यादि सादा जाता है, उसी सबसे नीने की तह में हम यनुष्यों को बे-जानबार वस्तुओं की तरह सादा गया था; तिस पर भी पैरों में बेडियाँ भी पड़ी थीं भौर संगीन लिये हुए तिपाहियों का पहरा था। बाज मुक्ति के दिन ऐसा नहीं हुमा। हम लोग जाकर टेक पर बैठें। पैरों में बेडियाँ न थी, न कोई पहरे का इन्तजाम। अब मालूम होने 192 बन्दी जीवन

लगा कि हम सीग सचमुच छूट रहे हैं। दिस में श्राया, क्या इधर-उधर जा सकते है, घूम-घामकर कुछ देख सकते हैं ? तो देखा कि कोई मना करनेवाला नहीं है। स्वाचीनता पाने की यह प्रथम अनुभूति थी। जहाज में इधर-उधर जाकर मैं घूमने लगा। इधर देखा, उधर देखा, नहीं पर कैसे बादमी सवार है, इंजिन कियर है, साना पकाने की जगह कहाँ है और कहाँ स्नानागार और शीचागार है। मानन्द की मात्रा बढ़ने लगी धीर सोचा, शब छूट गए। भव खाने-पीने की फिक हुई। हिन्दुभों के लिए खाने का कोई इन्तजाम न या। या तो चना-चबेना चवाकर रही 'था जहाज के मुसलमान खलासियों के हाथ का पका हुन्ना भोजन लामी। वारीन्द्र चूम-घामकर जहाज के स्ट्रगर्ड के साथ खाने-पीने का कुछ बन्दोबस्त कर धाए। इस इन्तजाम में हम चार आदमो शामिल थे--वारीन्द्र, उपेन्द्र, हेमचन्द्र भीर में। यहाँ पर यह वतला देना आवश्यक है कि खाने-पीने की छुआछूत में हम लोगों ने कभी भी कोई परहेल नहीं किया । हां, सबस्य ही गो-मांस बाज तक नहीं खाया। लेकिन जब विचार करने बैठते हैं तो कबूतर के मांस में घीर बछड़े के मांस में क्या अन्तर होगा, यह समक में नहीं चाता। यह तो समक में आता है कि नीति की इंटिट से किसी भी प्रकार के मांस का खाना ब्रनुचित है, ब्रन्याय है, अशोभन है बौर सम्मव है कि बहुत से अवसरों पर हानिकारक भी है। लोभ के वश में प्राकर भाजन्म के भ्रम्यास के कारण एवं संग-सोहबत की वजह से धकसर मांस खा लेता हैं। भीर कभी-कभी इसरे प्रकार के संग-सोहबत के कारण मैंने कई दक्षा मोस क्षाना छोड़ भी दिया भीर फिर गुरू भी कर दिया।

जब कालेपानी को आए थे तो बरहात का मोसम था। चार दिन धीर तीन रात जहांज में रहना पड़ा था। धव वापर जाने के वहत भी चार दिन धीर तीन रात जहांज पर रहना पड़ा। धाकाश साफ था। नम-मण्डल में कोई चंचलता न थी। जहां तक मुक्ते याद है पंजाब के मार्शेल सों के क़ैवियों को हम लोगों से धला रखा गया था घोर सम्भवतः उनके पैरों में बेड़ियों को हम लोगों से धला रखा गया था कि पंजाब में ले जाए जाकर ही वे लोग छोड़े जाएँगे। लेकिन भूमें थे सव बात धव ठीक याद नहीं हैं। सम्भव है, मैं कुछ सत्ती कर रहा होऊं। मुम्हें थे सव बात धव ठीक याद नहीं हैं। सम्भव है, मैं कुछ सत्ती कर रहा होऊं। यह ठीक याद है कि हम चार आहमी एक तरफ ये बोर मार्शन सों के जी दूसरी तरफ ये। हम लोगों की रिहाई के सर्टिफकेटों में वाल-चतन के कॉलम में 'फेसर' तिसा हमा था, यानी न चयादा धच्छा धीर न चयादा सराव। धोर रिहाई के

कारण के कॉलम में यह लिखा था कि 'वादशाह के ऐलान के सिलसिले में रिहा किए जा रहे हैं।' एक और लक्ष्य करने की वात यह थी कि रिहाई के सिलसिले में यह लिखा था, 'कारसपांडेन्स एिंडग इन ए टेलीग्राम' अर्थात् चिट्ठी-पत्र व्यवहार के बाद प्राखिर में तार प्राथा तब छूटे। मेरे जीवन की यह एक खूवी है कि ग्राज तक जीवन-भर मेरा कोई काम निविच्न रूप से सहज सरल तरीके से कभी भी नहीं हुया। मुफे हमेशा कठिन से-कठिन वाघायों का सामना करना पहा है। छूटते वन्त भी आखिरकारतार प्राथा तब छूटे। आखिर शादी के सिलसिले में भी मुफे कोसों पैदल बलना पड़ा, तब जाकर कहीं जड़की में येखना नसीब हुया। इसी तरह से इस जीते-जी पुनर्जनम के बाद फिर जब मैंने यात्रा प्रारम्म की तो एग-पग पर मुफे कठिन वाघायों का सामना करना पड़ा।

श्रंग्रेजों के बच्चो को मैंने जहाज पर इघर-उधर निस्संकोच घूमते हुए देखा । जहाज के बिलकुल एक किनारे से ऊपर के डैंक से नीचे की डेक में जाने की एक सीढी थी। योडी-सी ही मसावधानी के कारण बच्चे इस सीढी से गिरकर श्रथाह समूद्र में जा पिरसकते थे, लेकिन निस्संकोच ये बच्चे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे साया-जाया करते थे, क्दा-फाँदा करते थे। इनकी देखभाल के लिए कोई साथ न रहता या। इस दृश्य ने मेरे मन पर अपनी गम्भीर छाप लगा दी। मैं हैरान रह गया कि कैसे इनके मां-बाप निद्चिन्त होकर चैन से अलग बैठे होगे। नया हम भारतवासी इस प्रकार ऐसे अवसर पर बेफ़िक बैठे रह सकते हैं ? मैं अपने को काफ़ी हिम्मत वाला समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए भाज भी ऐसा सम्भव नहीं है। एक भीर भी दश्य भाज भी मुक्ते याद है। मैं उस वक्त छात्र था। बनारस के श्वीनस कॉलेज में पढ़ताथा। करीव तीन-चार बजे शाम को कॉलेज के प्रांगण में होता हुआ कहीं जा या। सामने देखा कि कॉलेज के प्रिसिपल मिन्सेण्ट साहब एक प्रोफ़ेसर के साथ जा रहे हैं। प्रिंसिपन साहब का एक शिशु-सन्तान जमीन पर खेल रहा था। पास ही भ्रामा बैठी थी। वह शिशु पेड़ पर चढ़ने की गया। श्रामा ने रोका तो प्रिसिपल साहव ने प्राया को समकाया कि बच्चों को उनकी गतिविधि में कभी रोका न करो। पेड़ पर चढ़ना चाहता है, तो चढ़ने दो। तुम देखती रहो कि वह गिर न पडे।

ा जनके साथ मुक्ते चार दिन तीन रात हर घड़ी एक साथ रहना पड़ा, जनकी मनोवृत्ति एवं मानसिक मुकाब के साथ भेरा कोई ऐक्य न या। सम्मवतः हमारे हरएक की दुनिया अक्य-प्रलग थी। हम अपनी दुनिया में विचरण कर रहे थे, वे किसी और दुनिया में विचरण कर रहे होंगे। आपस में मौिषक वात-भीत तो होती रही, हैंसते भी थे लेकिन एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। यह अनैवय की वात एक-दूसरे से खिपी हुई भी न थी; मानो हरएक के दिल के सामने एक पर्या पड़ा हुआ था और उसी पर्दे की आड़ में रहकर हम लोग एक-दूसरे से बातचीत कर रहे थे।

ऐमी परिस्थिति से ऊनकर में कभी-कभी सिख-माईयों के पास जाता था। लेकिन वहां भी दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी; क्योंकि हम लोगों का मानसिक विकास विभिन्न मार्ग से अपनी-अपनी प्रकृति के यनुसार विभिन्न ध्येय को लेते हुए हुया है। इतने श्रादमियों के साथ रहते हुए भी मैं यह अनुभव करता था कि मैं कितना ध्येक्सा हूँ। ववा करता, मजबूरी थी। पाठक यह महसूस कर सकते

हैं कि मैं इस ग्रानन्द के दिन क्तिना निरानन्द रहा !

इमी जहाज पर झण्डमन टापू के अंग्रंज डिप्टी-कमिश्नर एवं कई एक बंगाली मैंडीकल ग्रॉफिसर हिन्दुस्तान वापस लौट रहे थे। वारीन्द्र वगैरह से इन लोगी का परिचय था। इन लोगों से मिलने के बाद एक दफ्ने वारीन्द्र हम लोगों के पास भाकर कहने लगे कि हिन्दुस्तान की हालत बहुत नाजुक है। भव यह नही पता चलता कि कौन मित्र है भीर कीन शत्रु। स्कूल के हेड-मास्टर, टीवर, डॉक्टर भीर खात इन में सब लिकिया पुलिस के बादमी भरे पड़े हैं। पड़ोस में जो रहते हैं उनमें कीन लुकिया पुलिस के हैं श्रीर कीन नहीं, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसरे भीके पर डिप्डी-कमिश्नर लुइस साहब से मिलकर लीटने के बाद वारोन्द्र यह कहने लगे: 'भई, लुइम साहब बढ मनेगानस हैं। उनसे बहुत देर तक बातचीत की। सुल-दुःख की बात पूछी । कहाँ रहेंगे इत्यादि बातें होते-होते चल्लासकर की बात बाई। लुइस साहब ने प्रकपट हृदय से यह कहा कि 'उल्लासकर का यन वहे ऊँवे स्वर से बँधा हुमा था। इसी प्रकार से सिल राजवन्दियों के बारे में वातचीत हुई। सिलों से साहस एवं उनकी विरोधी पक्ष के सामने खड़े होने की दावित की बहुत प्रशास की।' ऐसा कहते हुए वारीन्द्र ने इस शुभ मुहुत्तें मे यह स्वीकार किया कि जो राज-वंदीगण जैल-प्रधिकारियों के विरोध में सिर केंचा रखते हुए धारम-सम्मान के लि । हमेशा लड़ा करते थे, वे यथार्थ मे बीर ये बीर सराहतीय थे। उनके मुकारते में वारीन्द्र ने ग्रपनी कमजोरी स्वीकार की।

यहाँ पर उल्लासकर का कुछ परिचय दे देना ब्रावदयक है। इनके पिता · शिवपुर में इंजिनीयरिंग कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। बारीन्द्र वगैरह के दल में शामिल होने के पहले ही उल्लासकर ने अपने घर में ही एक रसायनागार बना लिया था श्रीर वहाँ पर वह विस्फोटक पदार्थ के विषयों में परीक्षण किया करते थे। उल्लास-कर वड़े विचारवील और आध्यात्मिक प्रकृति के मनुष्य थे। वारीन्द्र का दल इनके दल में शामिल होने से वहुत पुष्ट हो गया था। मुकदमे के दौरान में बमान देते समय उल्लासकर ने यह कहकर गौरव अनुभव किया था कि 'अमुक यम ने अमुक स्थान पर जो भैरव-लीला दिखाई थी, वह मेरे ही हाय का बना हुआ था।' एक भ्रदालत के कमरे मे एक राष्ट्रीम संगीत गांकर उल्लासकर ने सबकों को मुख्य कर दिया था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता स्व० विधिनचन्द्र की एक कन्या के साथ उनका प्रणय हो गया था और विवाह की बात स्थिर हो चुकी थी, परन्तु इस बीच में धालीपुर पड्यन्त्र के मामले में उल्लासकर गिरप्रतार हो गए और उन्हें सजा हो गई। विपिनपाल की लड़की ने आज तक शादी नहीं की। जब तक उल्लासकर जेल में ये तब तक तो कोई बात हो नहीं थी। जेल में उल्लासकर का मस्तिष्क विकृत हो गया है, यह जानकर तब उसने शादी न करना ही उचित समसा। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, उस लड़की ने फिर शादी नहीं की।

प्रण्डमन के जेल में रहते हुए उल्लासकर एक दिन कहने लगे कि प्राखिर क्यों मैं जेल की मधकुरत करूँ। एक बागी के लिए जेल में भी बगायत का रास्ता महिसमार करना हो। मुनासिय भीर इज्यत का रास्ता है। इस तरह से जेल में कई बार झानून हो। मुनासिय भीर इज्यत का रास्ता है। इस तरह से जेल में कई बार झानून हो। मुनासिय भीर इज्यत का रास्ता है। इस तरह से कि के को हो। इस कर है। भूप में इंट की मट्टी में काम करते समय पहले की तरह काम करते से इनकार कर दिया। उल्लासकर भीर उनके कुछ सायियों को जेल मे ते आया गया भीर तनहा कोठरी में दीवात में लगे हुए लोहे के छल्ते से हमकड़ी में बांपकर इन्हें सहा कर दिया गया। इने जेल में खड़ी हमकड़ी कहा करते है। कानून यह एक दिन में आठ घण्ट तक ही लगाई जाती है एक सातार सात दिन से प्राचन ऐसी बड़ी हमकड़ी लगात का हमम नहीं है। लेकिन जेल के अधिकारी-मण जब किसी झेंदी को सताना चाहते हैं तो इस यब झानूनों को पावन्दी नहीं को जाती। दश्तर के कामजात में कार्यवाई झानून के हिसाब से सही तौर से रखी जाती। दश्तर के कामजात में कार्यवाई होता है। अगर कोई केंदी अदालत के सामन

196 बन्दी जीवन

यह सव वात सावित करना चाहे तो यह ग्रैरमुमिकन सी वात है, क्योंकि वेल के अपिकारियों के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिल सकता। खैर, जो कुछ हो, उल्लास-कर को खड़ी हमकड़ी ही हालत में ही एकतों तीन या एकती चार हिज़ी बुलार आ गया। फिर भी वे खड़ी हमकड़ी में ही रखे गए। इस हालत में वे बेहोता हो गये। देहोती की हालत में वे अस्पताल के वे गए एवं जब उन्हें होंग आमा तो देखा गया कि ये पालत में वे अस्पताल के वे गए एवं जब उन्हें होंग आमा तो देखा गया कि ये पालत हो गए हैं। यही उल्लासकर कहा करते थे कि भाई अब ऐसे आदिमयों के पाले पड़े हैं कि ये हाड़ खाएँगे, मांस खाएँग चमड़ी से बुगड़गी खाएएँगे। अण्डमन के हिप्टी-किपस्नर जुइत साहब उत्लासकर के विषय में बहुत के ले खागल एकते थे।

जब वारीन्त्र ने प्राकर जुइस साहव की वार्ते सुनाई और इस विलिसि में उत्तरासकर का जिक प्राधा तो मुक्ते उत्तरासकर के बारे में उत्तर सिखी बार्ते मानूम हुई। ये सव वार्ते मुक्कर पिछले दिनों के ने नजारे प्रांखों के सामने पूपने लगे और मैं सहना माना। उस समय के इतने प्रत्याचरों के रोमांचकारी कहानी मैंने मुगी जिसे यहाँ पर सिखने की हिम्मत मुक्ते नहीं है, क्योंकि घटालत के सामने इन सब बातों का सब्दर्भ में नहीं दे सकता।

जब मैं कालेपानी आया था तो प्रकृति विरूप थी। धगस्त का महीना था। धार्यी-पानी धौर बादल का गरजना, जहाज के नीचे की तह में बैठे-बैठे ऐसा माल्य हो रहा था, मानो एक प्रलयकारी बाढ़ में दुनिया हुव रही है। धव कौटते वक्त प्रकृति सान्त थी, मानो हम सबके छुटने से चारों विस्मामों में प्रकृतनाता छा रही हो। रात में तम हुआ कि प्रतास कर हरे बना है कि समुद्र के बोज के स्परित कंते हो ता में तम हुआ कि अपारंप कंते हो तो देखा कि चारों विद्या में जग कंते हो तो है। सीते-सीते जब पहने प्रवित्व कृति भी है जित के सार्व में से प्रमास के वक्त आ गया है, मूर्गोवय प्रव होने हो वाचा है। देखा कि हेमचन्द्र भी वठ वेठे हैं। मैंने धोरों को भी जगाना चाहा, लेकिन हैमचन्द्र ने कहा, प्रभी घोड़ा बोर देख. ले कि सूर्पोदय में कितनी दे हैं। हम दोनों डेक के किनारे धाकर खहे हो गए। रेतिन को पकड़कर खितिज की धोर टकटकी तगाये ताकरे रहे। नोचे समुद्र को पानो उच्छानित हो रहा था। हम सोनों में से किती के पास पड़ी दो यो हो नहीं। पता नहीं जल रहा था कि वहन कितना हुया। सह-खड़े हम सोग यक गए, मेकिन उपा के प्रकार में कुछ धन्तर नहीं हुया। धव भी हमारे धापियों में से कोई वगा उपा के प्रकार में कुछ धन्तर नहीं हुया। धव भी हमारे धापियों में से कोई वगा

न या। में बीर हेमचन्द्र जहाज में इघर-उधर घूमने लगे ताकि किसी मूरत से पता चले कि वक्त क्या है। शायद स्टुग्रड के पास से पता चला कि ग्रभी तो तीन ही बजा है। दिस में आया भभी थोड़ा और लेटे रहें, लेकिन हेमचन्द्र ने मुक्ते रोक लिया और दोनों डेक चेयर में या शायद किसी और चीज पर बैठ गए। तीन बजे से करीब साढ़े पाँच बजे तक यों ही बैठे रहे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि समुद्र में उपा की स्थिति तीन-तीन घण्टे तक करीब-करीब एक-सी रही । साढ़े चार या पांच बजे से मेरे दूसरे साथी भी पास आ गए। चारों दिशाशों में ती छजाला छा गया, लेकिन जिस केन्द्र से चारों दिशा में यह ज्योति विकीणं हो रही थी उसका मभी भी कोई पता न था। हम सब मस्थिर हो गए। केवल हर घडी मही सोचते रहे जाने समुद्र में सूर्योदय कैसा होता है। यह इन्तजारी अब बुरी लगने लगी। लेकिन जिस दृश्य को देखने के लिए घण्टों से बैठे हैं अब उस दृश्य को विना देशे जाय सेंसे ?एकाएक सबका मन चंचल हो उठा श्रीर हाय फैलाकर सबों ने इशारा किया कि वह सूर्योदय का प्रारम्भ 🛭 ग्रा। सबों ने देखा एक ज्योति-पुंज समुद्र से धीरे धीरे उग रहा है। चारों दिशा में भ्रयाह पानी भीर पानी। श्चनन्त का भाभास कुछ मिलने लगा। एक तरफ स्योदय हो रहा है दूसरी तरफ ग्रनन्त मानव मूर्त होकर दर्शनीय हो रहा है । मानो शान्त भीर श्रनन्त का मिलन हो रहा हो । मस्तक के ऊपर प्रनन्त धाकाश, नीचे धनन्त घटा के बीच एक हमारा ही जहाज इच्छापूर्वक एक विशेष दिसा की तरफ असाध्य साधन करने की भाति इस प्रनन्त दिशा को पार करने की श्रदम्य चेप्टा कर रहा है भीर दूसरी तरफ ज्योतिपुंज की गति से भी यह प्रतीत होता या कि अनन्त के साथ शान्त का मिलन है। घोर हम नितान्त दिशाहीन होकर मटक नही रहे हैं।

सूर्य का उदय प्रय प्रत्यक्ष हो रहा था। प्रयंगोनाकार ज्योतिषुंज समुद्र के ऊपर दिलाई दे रहा है। लेकिन स्पत्त देश में भूयांस्त के संमय जैते मनोहर रूप में प्रवर्णनीय लालित्य के साथ मूर्य दिलाई देता है, समुद्र के बीच मूर्योदय के समय वह लालित्य न था। उस दिन प्राकाश में एकदम मेथ न थे। सम्भव है, इसीलिए सूर्य की किरणों से कोई रंग विकार नहीं रहा था। समुद्र के वीच सूर्योदय के समय एकमाम विच्य बात हम लोगों ने यह देखी थी कि प्रचानक वह ज्योतिष्ठ जो अभी तक वृत्ताकार पानी के ऊपर दिलाई दे रहा था, मानो एकएक पानी से कूद-कर प्रकाश हो गया और प्राकाश में भूर्य के रूप में दिलाई देने लगा। इस विचित्र की

198 बन्दी जीवन

कूदने को छोड़कर समुद्र में सूर्योदयके वक्त मीर कोई मॉन्जेकिटव ब्यूटी हम लोगों ने नहीं दिख पाई । कुछ ने तो कहा कि यहीं समुद्र में सूर्योदय की ब्यूटी है । यूवा तीन घटे वरशाद हए ।

हम सब अपनी जगह पर चले आए और हैंसी-दिल्सगी में वनत विताने लो । खाने-पीने की कोई खास चीज तो मिलने की थी नहीं और न पल्ले पैसा ही था । धाकास की तरफ या खितिंज की करफ देखने से यह पता नहीं चलता या

कि हमारा जहाज किसी तरफ प्रयसर हो रहा है या नहीं। नेकिन नीचे पानी नी तरफ देखने ने प्रतीत होता था कि किसी धजात दिशा की तरफ हमारा जहाज धारो यह रहा है। झनन्त समुद्र में एकमात्र अपने ही जहाज की पानी के रूपर तैरते देखकर जैसे एक शोर अनन्त का शर्य अनुमय करते थे, वैसे ही दूंतरी शोर मेरे मन में एक असहायता की भावता एक प्रकार की अव्यक्त आशंका की सृष्टि करती थी। में जहांज के पीछे की तरफ चला गया। उस निर्जन स्थान में घकेते खड़े होकर में देखता था कि कैसे हमाराजहाज बचाह समुद्र पर तुब्छ-सा विक्षीम भैदा करके समुद्र पर पानी का रास्ता बनाता चला जा रहा है। मन में बाया कि यदि हम शिर जाएँ तो क्या कोई सहायता हमें मिल सकती है ! योड़ी देर में फिर वहीं बात बाद माई कि मेरा जीवन तो समान्त हो चुका था, मेरी इस नई जिन्दगी पर मेरा नमा अधिकार है ? दिवा-स्वप्न वेखने लगा । क्या फिर देश-सेवा के कार्य में निर्मीकता के साथ अपने जीवन की लगा पार्केंगा? मुक्ते बाद आमा कि मेरी माता विधवा हैं और में आज तक किसी भी प्रकार से जनभी को शौकिक दृष्टि से सुली नहीं कर पाया। वया श्रव लौटकर भपनी माता के लिए कुछ कर पाउँगा ? भव तो नाताजी चादी के लिए भवस्य कहेंगी। सादी में भवस्य करुंगा, वेकिन शारी करने के बाद क्या में फिर त्यान के रास्ते की बहुण कर राक्या ? इन्हीं सब भावनायों में में तल्लीन या। जब मैंने एकाएक चिर जठाया तो देखा कि हेमचन्द्र मेरे पास खड़े हुए हैं। उनके प्राग्रह करने से मैंने अपने मन की सब बातें बताई।

हैमचन्द्र कानूनगो एक प्रति श्रद्धेय सज्जन में। यब जेल में बाए होंगे तय वह प्रवश्य जवान रहे होंगे। विकन जिस दिन मैंने प्रथम बार अव्यक्षन की जेल में इदम रहा था उस दिन जब मैंने दूर से हैमचन्द्र को एक स्टूल पर बैठे देखा उस दिन का दूश्य में कभी नहीं मूल सकता। बाढी के बाल बागे से स्वस्य राजेर हो गए हैं, खाती तक बाल सटक रहे हैं, ग्रांस में चरशा है और रंग चंदुगी। मैं यह प्रोचने लगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम'में इन सज्जन ने अपने वाल सफेद कर लिये, सालों से जेल में पड़े हुए हैं, मुखमंडल चिन्तनशील गम्भीरता-मंडित दिखाई दे रहा है, एकाग्र चित्त से कोई किताब पढ़ रहे है।

कालेपानी में आकर एक नजीन मुबक दलियत होकर उन्हें इस तरह से टकटकी लगाकर देस रहा है. हेमचन्द्र की इस आत की कोई खबर नहीं। अपने देश में सहस्रों मीन की दूरी पर समुद्र-परिवेट्टित एक छोटे-से टापू के कारागार में एक प्रोढ़ के साथ एक नीजवान का इस परिस्थित में मिलना प्राण भी मुक्ते याद है। ये वहीं हेमचन्द्र है जो अपनी जायदाद वेचकर फांस चले गए थे यम इत्यादि बनाना सीखने के निए। जिस समय हेमचन्द्र इस वैच्यविक मनोवृत्ति गो लेकर फांस गए थे उस समय भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी नेता ने भी यह कच्यना मही कर पाई थी कि भारत के नोजवानों में देश को स्वाधीन करने की इत्तमी प्रवत्त आग्रहपूर्ण फांतिकारी भावनाएँ तीजक्ष से की स्वाधीन करने की इत्तमी

म्राज यही है। चन्द्र बारह साल जेल-जीवन अपतीत करने के बाद घर यापस जा रहे हैं। घर में उनके रशी है एव एक पुत्र। बारह साल में घण्डमन में उन्होंने जितनी पुस्तक एकपित की थीं मणने पुत्र के लिए धाज वे सब पुस्तक अपने साम लिये जा रहे हैं। जो युवक काले पानी में कदम रखते ही उनको देखकर दर्ग रह गया था, माज मुक्ति पाने के दिन जहाज में वे उसके ही पास माकर मित्र की तरह खड़े हुए हैं और मिनप्य की भागा और माकांक्षाओं की बातें पूछ रहे हैं।

दिन योंही बीत गया। आज जहाज पर आखिरी रात थी। हम सेव मातुभूमि के करीव मा गए हैं। बहुनांखित तह भूमि अभी दिखलाई नहीं दी है। सम्भव
है, कल दिखलाई दे। जहाज में बिजली की बत्तियाँ काफ़ी जल रही थीं। चारों
दिशामों में अंधकार छा रहा था। आकाश में नक्षण चमक रहे थे। क्षितिज स्पट्ट
इल ते दिखाई नहीं वे रहा था। अनन्त गगन-पण्डल प्रत्तत समुद्र में समा गया था।
या यों किहए कि सीमाहीन समुद्र धसीम गमन में समा गया था। इस असीमता के
बीच में जल के बुददुदों की तरह हमारा जहाज समुद्र की लहरों के उत्तर मासमान
था। तारों की वजह से अंबकार समुद्र के बीच म्यानक मानुम हो रहा था। मैं
देक पर र्सिंग के किनारे खहा था। नीने समुद्र भी खहरें जमह रही थी। अगर
जहाज पर विजली की विचार्य न होतीं तो नीचे की सहरें विवकुल न दिसाई देतीं
वेकिन विजली की बत्तियों की रोशनी के कारण नीचे खहरों कम भीपण इस मैंने

200 बन्दी जीवन

देखा। यह दृश्य भी भूलना सम्भव नहीं। भयानां मयं भीवणं भीवणानाम् इस स्तोक की पंक्तिमाँ सुनी ही थीं। भव यह दृश्य श्राँखों देखने का प्रवसर आया। छोटी-सी वत्ती के सहारे गहन श्रंथकार ने मानो श्रँखों के सामने रूप प्रहण किया हो। श्रंथकार का भी रूप होता है, यह पहले-पहल ही अनुमव किया। लहरें उमड़ रहीं हैं, लेकिन वह पानी नहीं मालूम हो रहा है। यदि हम अचानक पानी में गिर पड़ें तो किस प्रनिर्देश्य अज्ञात कराल लोक में जा पहुँचेंगे इसका कोई टीक-टिकामा नहीं है। काल की कराल छाया यानो चन तहरों के रूप में उमक रही है। मंगकार को भी देखा जा सकता है। जिन्होंने देखा है वे ही स्वीकार कर सकते हैं, हूसरे नहीं।

सम्भव है रात को किसी समय पाइसट हमारे वहाज में सवार हो गया हो। प्रात काल सुदूर में एक रेखा की तरह स्वदेश भूगि को देख पाता था, ऐसा मुक्ते खयाल है। नदी और समूद के संगम-स्थल को किस समय मैंने पार किया था, यह मुक्ते ठीक याद नहीं। सभी भी समुद्र था या नदी था गई थी, मैं इसकों भी ठीक

नहीं कह सकता था।

चीये दिन समुद्री पिक्षमों को समुद्र में मछली का शिकार करते हुए देखा। एकाम बार मछलियों को भी थोड़ी दूर तक उड़ते हुए देखा था। ये समुद्री पक्षी जिन्हें मंग्नेजी में शीरारूर्ज कहते हुँ, अण्डमन टापू ते दो भी मील की दूरी तक दिखाई दिए, मीर इघर भी यारत की तट्यूमि से भी मील की दूरी पर दिखाई दिए, मीर इघर भी यारत की तट्यूमि से भी मील की दूरी पर दिखाई दिए होंगे। मब मुक्ते ठीक-ठीक याद नहीं है लेकिन जहाँ कम समरण कर सकता हूँ, से समुद्री पक्षी बीच समुद्र में नहीं दिखाई दिए से । सूरोपियन पुरुप मीर दिन्ती हैं, से समुद्री पक्षी बीच समुद्र में नहीं दिखाई विए से । समुद्री पक्षी इसलए जहाज के सात्यां के साने के लिए कुछ फेक दिया करते थे । समुद्री पक्षी इसलए जहाज के सात्यां से खाने के लिए कुछ फेक दिया करते थे । समुद्री पक्षी इसलए जहाज के सात्यां से खाने के लिए कुछ फेक दिया करते थे। समुद्री पक्षी इसलिए जहाज के सात्यां से खाने करते थे। इस साहवां की बरोनत इन पश्चिमों मी लीनाएँ देखकर हम भी मानव-उपमोग करते थे।

हेमचन्द्र ने कहा कि हम लोग रात मे गंगासागर संगम पार कर चुने हैं। प्रातःकाल में मी बहुत दूर पर जो क्षोण रेखा दिखाई दे रही थी, इसमें सन्देह हैं कि यमार्थ में वह रेखा तट्यूमि की चोतक थी या नही। हम लोगों में बात छिड़ी कि यमार्थ में वह रेखा तट्यूमि की चोतक थी या नही। हम लोगों में बात छिड़ी कि जाने कितने दिनों में हममें जहाज चलानेवाले आदमों पाइलट इत्यादि पंदा होंगे। कितने दिनों में इसमें जहाज चलानेवाले आदमों पाइलट इत्यादि पंदा होंगे। जितना दिन चढ़ता गया उतनी ही तट्यूमि की रेखा निकटवर्मी होती गई। वह दूरस वड़ा मनोहर था। धव स्पष्ट रूप से तट्यूमि दिसवाई देने लगी पी,

लेकिन इधर पानी का प्रसार समुद्रवत् ही था। एक तरफ जल का ग्रनन्त प्रसार, दूसरी तरफ तटभूमि का इंगित; यह सान्त श्रीर प्रमन्त का सम्मेलन वहुत ही हृदयग्राही होता है। केवल ग्रनन्त से हमारा काम नहीं चलता शौर न केवल सान्त से ही हम तुष्ट रह सकते है। ग्रनन्त समुद्र में भी श्रासमान व जहाज मेरे सायी थे; जहाज के निवासी भी सायी थे, सम्मव है इसलिए वहाँ पर सान्त भीर प्रमन्त का मिलन रहा। लेकिन निरे शनन्त में जी घवराता है। सम्भव है भुक्तमें प्रभी भी वासानाएँ प्रवल हैं इसलिए श्रमी केवल श्रनन्त से जी घवराता है। एक दक्ता श्री रामकृष्ण परमहस्त ने स्वामी विवेकानन्त को कुछ श्रनुभव कराया था। स्वामी विवेकानन्त घराता है। सम्भव है सहामी विवेकानन्त को विवेकानन्त को है। स्वामी विवेकानन्त को स्वामी विवेकानन्त श्रमी श्रमी श्रमी स्रमी साता-पिता हैं, माई-

दिन चढ़ता गया, श्यायल तटभूमि कमशः हमारे क़रीब आती गई। उस इयामलता के बीच मनुष्यों को काम करते देखकर हमने एक अनीखे आनन्द का धनुमव किया। इन मनुष्यों को देखते ही मानो इनके परिवार-वर्ग को भी मैंने देखा। उनके गृहस्थ-जीवन के सुख-दु:ख को इनकी कर्म-प्रचेष्टा के साय जहित देखा । कमशः पुरुप के साथ नारी को भी चलते-फिरते देखा । छोटे-छोटे नद भीर नदियाँ इस समुद्रगामी नदी में ज्ञाकर सम्मिलित हुई हैं। इसके किमारे-किनारे नदभूमि के प्रान्त में खेती दिखाई देने लगी। इन खेतों के बीच ग्राम बसे हुए थे। श्रव मी नदी बहुत प्रसारित थी। तटभूमि घने वृक्षों से शोमायमान शी। नदी के योनों मोर हरियाली श्रीर बीच में पानी--यह दृश्य बड़ा मनोहर था। इस नद-नदी-हरियाली-परिवेष्ठित ग्राम-जीवन को देखकर मन में अजीव प्रसन्नता होती थी। कुछ दिनों से पारिवारिक जीवन से मलग होने के कारण मन में — अन्तःस्तन में पारिवारिक जीवन के प्रति स्पृहा वनी हुई थी। इसके कारण, या सम्भव है जन्म-जन्मान्तर के संस्कार के कारण, पाँच साल के बाद जब मैंने स्त्री-पुत्र परिवेष्ठित परुष को घर-गृहस्थी के काम में लगा हुआ देखा तो हृदय में एक उल्लास-सा पैदा हुया । सम्भव है, कौमाय-जीवन व्यतीत करते-करते दाम्परय जीवन के प्रेमास्वादन की श्रनिर्देश लिप्साके कारण ही मैं चारों और की प्रकृति में इतना श्रनुमन कर रहा था।

दोपहर के बाद जब दिन ढलने को हुआ तो हमारा जहाज लोगों से मरपूर तटमूमि से घिरी संकीर्ण नदी के भीतर से गुजर रहा था। मैं और हेमचन्द्र पास- पास खड़े थे। करवार के सिलिशिले में माल से लदी हुई यड़ी-वड़ी नौकाएँ इंधर-उपर प्रान्जा रही थीं। धर्मनम्म मल्लाह इन नामों को से रहे थे। कमर के नीचे भौर मुटने के ऊपर तक ही वे कुछ कपड़े लपेटे हुए थे। मुबह से शाम तक किन पिट्यम किया करते थे। इन्हें धूप और पानी की समान रूप से ध्रवहेलना करनी पड़ती थी।

इन मर्द्धनग्न मल्लाहों को देखकर हेमचन्द्र ने मुस्कराते हुए कहा कि देखो, जैल में क़ैदियों को फिर मी कपडा तो पहनने को मिलता है, जेल के ग्रन्दर धूप ग्रौर पानी में क़ैदियों से तो काम नहीं लिया जाता। काम करने की एक सीमा तो है। लेकिन ये हमारे आजाद देशवासी ग्रर्डनम्न अवस्था मे किन कठिन परिथमी का सामना कर रहे हैं। बात तो सच थी, लेकिन मुक्ते वह पसन्द नहीं बाई। मुक्ते ऐसा लगा कि जेल के अधिकरीगणों के पक्ष में यह दलील दी जा रही है। भ्रण्डमन जेल के कुर एवं निर्लंज्ज अधिकारीयणों के पक्ष में कोई बात सुन सकना मेरे लिए सहज न था। मेरे दिल की वेचैनी ने मेरे चेहरे को अवश्य विकृत कर दिया होगा, मानो मैंने भ्रपने उस विकृत चेहरे को श्रपनी श्रौलों से देखा। मैंने उत्तर में हैमचन्द्र से कहा कि अपनी स्वाधीन इच्छानुमार चाहे कितनी भी मुसीवत हम वर्दाश्त कर लें, यह सब गवारा है, लेकिन जिस मुसीबत को भेलने के लिए मुक्ते मजबूर किया जाए वह चाहे कितनी भी थोड़ी हो, वह पहाड़-सी भारी मालूम होती है। मालूम नहीं हेमचन्द्र ने इसके उत्तर में क्या कहा था। दिन दलने लगा, नदी धीरे-धीरे संकीणं होने लगी । मालुम होने लगा कि अब कलकत्ता निकट है । जन कीलाहत से गरी विशाल नगरी की याद आते ही मन में एक ग्रजीय चंचलता पैदा हुई। कहाँ शतु से थिरे अण्डमन के कारागार का जीवन और कहाँ लोगों से भरी-पूरी बस्ती के बीच विशाल राजधानी, जहाँ की मधुर स्मृति कारागार की माल कोठ-रियों में हमें निरन्तर प्रलुब्ध करती रहती थी ! मुक्ति का पूरा मास्वाद पाने के लिए मन न्यप्र हो छठा। यह हम जानते थे कि मारत में किसी को पता भी नही है कि अण्डमन के राजबन्दी मुक्त होकर वापस था रहे हैं। कलकत्ता के बन्दरगाह में किसी भी सुपरिचित स्नेहातुर कमनीय मूख के देखने की धादा न थीं। मुहत के बाद घर लौट रहे हैं। ग्रसीम दुःख को भेलने के बाद स्मेहीजन परिवेध्टित संसार में भीट रहे हैं। ऐसे अवसर पर दिल चाहता था कि स्वदेश की भूमि पर सर्वप्रथम कदम रखते समय किसी स्नेही से मुलाकात हो जाए, लेकिन यह दुरागा

कालेपानी से विदाई 203 मात्र थी। जेल में रहते समय जब हम दिल वहलाने के लिए बातें किया करते थे,

तो एक दिन चपेन्द्रनाथ ने यह दृश्य सीचकर हम लोगों का मन बहलाया था कि मानो हम लोग छूट रहे है। क्वेत ऐरावत ग्राकर मूँड़ उठाकर गंध पुष्प-माल्य उठा रहा है और देववालाएँ वस्त्रालंकार से सुशोभित होकर शंख-निनाइ से हम लोगों का स्वागत करने के लिए चारो दिशायों में खड़ी है। करपना ही से जब की म लेना है तो फिर कमी भला किसी भी वात की क्यों रखे। वंचित जन इसी तरह से

दिल बहलाव करते है। प्राज जब जीते-जी दूसरे जन्म के ग्रास्वादन का समय ग्राया एवं बहवांछित कलकत्ता महानगरी समीपवर्ती हो ग्राई तो उल्लाम के साय मन में एक विपाद की छाया भी थी। मनमें तीत वासना थी कि जहाज

से उतरते बक्त किसी स्नेही से मुलाकात हो, लेकिन हम जानते थे यह नही होने का।

हम उम्मीद किए वे कि शाम से पहले ही कलकता पहुँच जाएँगे। लेकिन कलकता पहुँचने में संच्या बीत गई। अभी भी दुःख का अन्त न हुआ था। जहार से उतरते-उतरते एक घंटा से भी श्रधिक समय लग गया। उतरने के बाद फिर वहीं जोड़ें-जोड़े खड़े कर दिये गए। और फिर दो-तीन मीस दूर एक थाने में पैदल ज्या पड़ा। अध्यमन जाते वक्त भी इसी तरह सुबह प्रेजीडेन्सी जेल से जहाज तक जोहे-जोड़े बेडियाँ पहने मार्च करके माना पड़ा था। टाल्स्टाय के रिसरेक्शन ग्रन्थ में कैदियों के दल का पैदल सफर करने का एक ऐसा ही हृदय-विदारक दुश्य श्राया है। शाज छूटने के दिन भी फिर जहाज से बाने की तरफ जोड़े-जोड़े से जाना पद्या । उधर सीमान्य से नारीन्द्र, उपेन्द्र भीर हेमचन्द्र ग्रयांत् भारत के सर्वप्रयम बम केस के राजवन्दियों से मिलने के लिए सी० ब्राई० डी० के मकसर बाये हुए थे। उन्होंने इन्हें सीघे घर जाने की अनुमति दे दी। हमेशा की तरह मेरे दुर्भीन्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मिटिया बुर्ज के थाने के विशास प्रांगण में हम सब मुक्त क़ैदी एकत्र किये गए। श्रव फिर श्रक होने लगा कि हम सचमुच मुक्त हुए हैं था नहीं । लेकिन किसी ने कोई रोक-टोक नहीं की । इससे हमने प्रनुमान किया कि यह सब मामूली अनुसासन की कार्रवाई है। थाने के बाहर बढ़े तो किसी ने रोका नहीं । आगे और वढ़ें, इस तरह से बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर तक और चले गए, सोचा ग्रव बुछ खाएँ। पुनिस की तरफ से कोई व्यवस्था दिखलाई नहीं दी। बारीन्द्र ने मुफ्ते तीन रुपये दिए थे, उसीमें से कुछ सर्च करके सामा-पिया। कलकत्ता पास जाकर भी कलकत्ता में नहीं जाने पाए। खाने के लिए बहुत रही चीज

मिली । मन में लग रहा पा कि दौड़कर कलकत्ता चले जाएँ । तेकिन फिर डर यह हो रहा था कि कहीं श्रासमान से गिरकर खजूर पर न ग्रटक जाएँ । रात तो किसी सूरत से बिताई । मालूम हुम्रा दूसरे दिन लाल दिग्घी थाने में जाकर रेलवे हत्यादि का खर्च मिलेगा तब कही जाकर पुलिस के पंजे से ठीक-ठीक छुटकारा मिलेगा ।

प्रातःकाल होते ही बहुवांखित जनको लाह जपूर्ण भारत वर्ष की राजधानी महा-मगरी कलकत्ता मे प्रवेश करने की प्रवल इच्छा हुई। पूछताछ करने पर मालूम हुमा कि मिटिया बुज के याने से ,लालदिग्धी थाने में जाना पड़ेगा। अभी जाने में कम-से-कम दो-तीन यटे की देरी है। यह जानकर कि यदि मैं फिलहाल मिटिया बुज थाने से चला जाऊँ मीर सीधा लालदिग्धी थाने में जाकर वहाँ फिर मुमत क्षेदियों के दल में सम्मिलत हो जाऊँ तो पुलिस को आपित न होगी, मैंने सीधा ट्राम का रास्ता लिया। ट्राम में चढ़कर काली धाट आ पहुँचा। काली घाट में मेरे चचेरे भाई रहते थे। लेकिन मैंने सबसे पहले बीठ सीठ चटर्जी वैरिस्टर के यहाँ जाने का निक्चय लिया।

वंगाल एवं यू० पी० में चटर्जी साहब ने बहुत-से राजनीतिक पड्यन्त्रों के मामले में पैरवी की थी। श्राप प्रसिद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के दामाद थे.। क्रांतिकारियों के साथ आप विशेष सहानुभूति रखते थे। बनारस पड्यन्त्र केस में, भी बापने पैरदी की थी। इस सिलसिले में चटर्जी साहव को घनिष्ठ रूप में जानने का मौका मिला था। राजनैतिक क्षेत्र में आप अरविन्द की गीति के पक्षपाती थे। वंग-विच्छेद के बाद वंगाल में जो श्राग्निमय युग श्राया था उस जमाने में श्रर्विन्द एवं विपिनचन्द्र पाल के संचालन में 'वन्देमातरम्' नाम का एक प्रसिद्ध दैनिक पन्न निकला करता था। हमारे राप्ट्रीय ग्रान्दीलन के इतिहास में इस पत्र का विशेष स्थान है। इस पत्र में अरविन्द के सहयोगी के रूप में श्री बी॰ सी॰ चटर्जी भी तिखा करते थे । कलकत्ता हाईकोर्ट में जितने वकील-वैरिस्टर थे उनमें सी०प्रार० . दास, वी॰ सी॰ चटर्जी एवं एस॰ एन॰ हलदार प्रमुख थे। बी॰ सी॰ चटर्जी साहब ने हम लोगों से अनुरोध किया था कि हम लोग डकैती करना छोड़ दे। हम लोगों के लिए जितने रुपयों की भावश्यकता होगी, सब ने संग्रह करके देंगे । लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आपने हमसे कह दिया था कि 'भाई, तुम लोग जो चाहो सो करो, रुपया कोई देता नहीं है। हमने श्राशा की थी कि हम काफ़ी रुपयों की मदद तुन्हें दे सकेंगे, लेकिन हम निराश हो गए है। अब तुम्हें अधिकार है जो ठीक समसी.

206 मन्दी जीवन

सो करो । ' कांतिकारियों के साथ ये इतनी यहरी सहानुभूति रखते थे, मतः मृतिव पाने पर यत्नकत्ते में क्रदम रखते ही आज सीधा में उन्हीं थी। सी। चटलीं के मकान की तरफ रवाना हो गया। मुफे उनके स्थान का ठीक पता नहीं था। कालीधाट में इाम से उतरफर मेंने एक गुवक से बी। सी। चटलीं का पता पूछा। सीमान्य के इस गुवक ने मेरे साथ बहुत सहानुभूति विखाई। वेकिन जितनी थाता थी उतनी यहानुभूति नहीं मिली। पहले तो इस गुवक ने मुक्ते थीं ही समझ के टालना चाहा कि अमुक्त रास्ते पर जाने पर नत्तव्य स्थान को पहुँच लाईगा। लेकिन कय मैंने अमुक्त रास्ते पर जाने पर नत्तव्य स्थान को पहुँच लाईगा। लेकिन कय मैंने अमुक्त रास्ते पर जाने पर नत्तव्य स्थान को पहुँच लाईगा। लेकिन कय मैंने अमुक्त रास्ते पर जाने पर नत्तव्य स्थान को पहुँच लाईगा। है किन के पर ने साथ ही लें और बी० सी। चटलीं साहब का मकान दिसला वें तो मैं बहुत प्रमृगृहीत हींगा। इसपर पहले तो वह युवक हिचकिचाया, लेकिन मेरे अनुरोव करने पर वह मेरे साथ हो लिया। कालीधाट से बालीगंज तक एवं पुनः बालीधाट से कालीधाट सक इस बेचारे ने भेरा साथ नहीं छोड़ा। कालीधाट से बालीगंज काफी दूर था।

प्रथम साक्षात में चटजी साहव ने मुक्त नहीं पहचाना, नेकिन एक दो क्षणों के बाद ही ये कुर्सी से कूदकर खड़े हो गए घौर दौड़कर मेरे गले से लग गए। फिर हमें प्रेम कीर आदर के साथ प्रयम पास बैठाया भीर टेबुल पर से मेरी ही लिखित एक चिट्ठी उठाकर मुक्ते दिखलाई। यह चिट्ठी मैंने धण्डमन से धपने माई को लिली थीं। मैंने देखा कि इस चिट्टी में कई स्थान पर स्याही से कुछ लाइनें इस प्रकार लीप-पोत दी गई थीं कि पढी नहीं जा सकती थीं। इस चिट्ठी में और बातों के साथ मैंने यह भी लिखा था कि भारत में अब नया शासन विधान प्रचलित होते. , बाबा है। ग्रधिकारीगण यह कह रहे हैं कि मारत को मपनी राजनीतिक उन्नति के लिए पर्यान्त अवसर दिया जाएगा । यदि यह बात सच है, यदि इंग्लंड एवं फांस की तरह हमें भी धपनी उन्नति के लिए उचित मौका मिले तो ऐसा कीन पागल होगा जो कि खामखा खन-खराबी के रास्ते की ही ग्रहण करेगा घोर मीं ही अपनी जान की जोखिम में डालकर बन्द्रक और तलवार के रास्ते को गरित-मार करेगा। फान्तिकारीगण सचमच पागल तो हैं नही। यदि धयिकारीयमों का कहना दिली हक्रीकत है तो उन्हें भवस्य राजवन्दियों की छोड़ देना साहिए। इस चिट्टी को मेरे भाईसाहब ने बीठ सीठ चटर्जी के पास भेज दिया था। बीठ सीठ चटवी साइव ने यह चिट्ठी दिखलाकर मुमसे यह कहा कि उन्होंने इस चिट्ठी को धपने समुर थी सुरेन्द्रनाय बनर्जी को दे दिया था। उन्होंने प्रशेम्बली में इस पिट्टी

क झाधार पर राजवन्दियों को छोड़ने के लिए जीरदार झपील की थी एवं झनेक राज-पुरुषों को यह चिट्ठी दिखलाई भी थी। बी० सी० चटर्जी ने यह भी कहा कि वे स्वयं मोटेग्यू साहब से इस सम्बन्ध में मिले भी थे। उनके मुँह से मैंने यह भी मुना कि जिस समय वे मैनपुरी केस की पैरवी कर रहे थे, उसी समय समाद की घोषणा का पन प्रकाशित हुमा, जिसमें राजवन्दियों को छोड़ने की इच्छा प्रकटकी गई थी। सी० आई० डी० के डिप्टी-इस्पेबटर जनरल संण्ड्स साहब भी उस समय चटर्जी साहब के पास ही थे। संण्ड्स साहब ने चटर्जी साहब से कहा कि दासीन की माता से माफी वरसास्त दिलवा दें थीर मामा को इस बात की इस्तारा कि होला दी। सामा ने माताजी के माफैत दरखास्त दिलवाई। संण्ड्स साहब ने इस दरखास्त पर मिकारिया लिस दी। यह इसी सवना परिणाम हुमा कि मैं कारावास से मुक्त हो गया और बी० सी० चटर्जी से यह सब मुनने का सीमाग्य मुक्ते प्रान्त हुमा हो सी।

बी० सी० चटर्जी ने मुक्ते तेईस साल की अवस्था में देखा था। श्रव जब मैं सीटकर ग्राया तो मेरी ग्रवस्था अट्टाईस साल की थी। बाल बहुत बड़े-बड़े हो रहे थे। बकरे की दाढ़ी की तरह मेरी दाढी भी बढ़ी हुई थी। इसीलिए प्रथम दर्शन में तो चटर्जी साहब मभी पहचान नहीं पाए थे। चटर्जी साहब ने चाहा कि मेरे भाई को तार द्वारा मेरी रिहाई का संवाद भेज दें। मैंने मना किया। मैंने चाहा कि भ्रयानक घर में जाकर खड़ा हो जाऊँ। बहुत हुएं के साथ चटर्जी साहब से विदाई ली । एक मुक्त डेटेन्यू भी चटर्जी साहब के पास बैठे थे, उनसे भी विदाई ली । पून: ग्रपने उस प्रपरिचित यवक के साथ कालीघाट में वापस लौट ग्राए। रास्ते में मैंने इस युवंक के साथ राजनैतिक मामलों पर वातचीत की । कलकत्ता में कदम रखने के बाद रंगरूट भरती करने की मेरी यह सर्वप्रथम चेष्टा थी। कालीघाट में भेरे चचेरे माई रहते थे। मुक्ते पता था कि वह कहाँ रहते थे। चटर्जी साहब के यहाँ से नीटने के बाद मैं सीघा भाई के पास नहीं ग्राया । मैं तो सबसे पहले इस बुवक का ही घर देखने चला गया, तब कहीं बाद को भाई के पाम ग्राया। लेकिन दुःख के साथ बताना पड़ता है कि रंगरूटी का मेरा यह प्रथमप्रयत्न विफल रहा। यह युवक मेरे काम में शामिल नहीं हुआ। इस यक्त तो मैंने सिफ इस युवक का केवल घर ही देख तिया एवं थोड़ी-बहुत राजनीतिक आलोचनाएँ की । बाद को मैं जब कलकत्ता भ्राया तो मैंने फिर इनका पीछा किया एवं कुछ दिनों तक यह प्रयत्न करता रहा

208 बन्दी जीवन

कि यह युवक भेरे प्रमान केशंदर शा जाय। लेकिन में जैसा पहले कह चुका हूँ, इस प्रयक्त में मैं शराफल ही रहा।

इस युवक के घर होते हुए आईसाहब के घर शाया । दरवाजे पर सहें होकर मैं यह पूछ रहा था कि अब भी मेरे भाईसाहब उसी मकान में रहते हैं या नहीं। जंगले से उचककर भाईसाहब ने मुक्ते देखा एवं देखकर बोल पड़े, "शबीन्द्र! धा गए हो ! आयो, भीतर शायो।" भाईसाहब बार-बार मेरे मुँह की तरफ ठाकने लग गए। हुँसकर मैंने कहा, "हजामत बहुत दिनों से नहीं दनी है।" नाई आया, हजामत बनी। भाईसाहब ने कहा कि बनारस से मेरे छोटे माई मुझे ले जाने के लिए कलकत्ता श्राएथे । उन्हें पता हो नहीं चला कि जहांज कहाँ पर शाया था। वेचारे माजम्मेद होकर बापस चले गए । नहाया-घोया । अब कुछ मालूम पड़ा कि मैं छूट गमा हूँ। क्रैंद होने के बाद बाज सर्वप्रथय मैंने घर का मोजन किया। पाँच साल-लगातार क्षेत्र का भीजन करते हुए भी क्चि नहीं बदली। निश्य प्रतिदिन खाते खाते भी यह बादत नहीं पड़ी कि जेनलाने के भीजन के प्रति भी रुचि हो जाय। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्थूल रूप से किसी काम को बरावर करने ही से कहीं भावत नहीं बना करती, अच्छे मोजन के लिए हर पड़ी जी में चाह बनी रहती थी। इसलिए वासना की तुन्ति न होने के कारण स्थून व्यवहार का कोई असर स्वभाव पर नहीं पड़ा। यथार्थ में वासना-जगत् में कोई परिवर्तन हुए बिना शारीरिक या स्यूल व्यवहार का कोई असर मनुष्य-जीवन पर नहीं होता। इस प्रकार हम यह थोड़ा-बहुत धनुमन कर सकते हैं कि जगत प्रधानतः वासनारमक है। पौच साल के बाद बाज महत् तृष्तिपूर्वक भोजन किया। भाई ने कहा कि चर को तार द्वारा मेरे छूटने का संवाद दे दूँ। इस बब्त ठीक याद नही है कि तार किसते भेजा या-वटर्जी साहब ने या इन्हीं भाईसाहब ने। सम्भव हे कि माईसाहब ने ही भेजा हो, वर्गोकि श्रायद ऐसा हुया हो कि मेरे छोटे भाई का कलकता ग्राना भीर धकेले वापस जले जाने का असर मेरे ऊपर हुआ था। भाईसाहब ने मुफे सब-माया कि जो कुछ होना था सो हो गया, यब मैं दत्तिचत्त होकर गृहरवो के काम में सग्जाऊँ। उस काफ़ी हो चुकी है। इस बक्त की सबहेनना से बाद में पछनाना पड़ेगा। बाने-गीने के बाद कुल बाराम करके लालदिस्यी पहुँच गए। इतने में एक

लाने-मीने के बाद कुल बाराम करके सातात्मा पहुंच पर्व राजित राजित स्थापन में बाई। इसमें कृतकता के सुपरिचित वैरिस्टर मोटरकार धाने के प्रांगण में बाई। इसमें कृतकता के सुपरिचित वैरिस्टर माई० बी० तेन एवं बी० के० लाहिड़ी थे। ये बाए पे बारोग्द वर्गरह की रोजि में 1

संवाद-पत्र में पढ़ा होगा कि वारीन्द्र वर्णरह छूट गए हैं। मैंने इनको यतलाया कि वे तो कल रात ही भ्रपने-भ्रपने ठिकाने पहुँच गए होंगे। मुक्के इस वयत याद नहीं है कि ग्राई० यो० सेन ग्राए ये कि जे॰ एम० सेन गुप्ता। बी॰ के॰ लाहिड़ी ने मेरे परिवार के साथ भपना कुछ रिस्ता बतलाया। वारीन्द्र को न पाकर इन्होंने मुभसे ही प्रतुरोध किया कि कलकत्ता में एक खिलाफत कांफेंस हो रही है प्रौर मभी वहाँ चलना होगा। मैं जी में जरा-सा घबराया, सोचा कि आज ही तो कल-कत्ता में पहले दिन कदम रखा है! श्रभी भी पुलिस के पंजे से छटकारा नहीं पाया है और लालदिग्यो थाने के प्रागण के घन्दर ही राजनीतिक कांफ्रेंस में जाने का यह साग्रह भनुरोध! यह सच है कि बिना किसी प्रकार की शर्त लगाये हुए ही मुक्ते छोड़ दिया गया था। मुनित पाने का जो सर्टि फिकेट मुक्ते मिला या उसमें एक स्मान पर ऐसा लिखा था कि अपने स्थान पर पहुँचते ही जिला-कलैक्टर की हम इत्तिला दे दें कि कालेपानी से लौट बाए है। बतः मैंने बैरिस्टर साहबों से कहा कि प्रभी हम याने में ही है, ऐसी हालत में कांफेस में जाने से कोई हुई ती नहीं है ? काफ़िंस मे मेरे लिए जाना नया कोई विशेष शायश्यक वात है ? परन्तु गप्ता साहब तथा जाहिड़ी साहब ने इस पर भी विशेष प्राग्रह किया कि मैं कांक्रेंस में प्रवह्य चल्, तो मैं तैयार हो गया। मुक्ते उन्होंने मोटर में बैठा लिया श्रीर कांफेस के पंडाल में हाजिर कर दिया। कांफेंस के बाद में मौलाना शौकतग्रली से मिलने गया । गिरपुतार होने के पहले मेरे आदमी मौलाना शौकतमली एवं मौलाना मोहम्मदधनी के पास कान्तिकारी उद्योग के सम्यन्ध में पहुँचे थे। इस-लिए मौलाना मोहम्मदमली तथा मौलाना शीकतचली साहब मुझे जानते थे । शौकतमली साहब ने मुक्तपे अनुरोध किया कि अब मैं खुले मैदान कुद पहुँ। चोरी छिपकर काम का भव प्रयोजन नहीं है। मैंने शान्तिपूर्वक सब सुन लिया। यहां से विदा होकर पंजाव-कैम्प में घाए । विद्येष धनुरोध पर मुक्ते यहाँ कुछ लाना पडा। अच्छी-अच्छी चीजें देसकर लोग तो बहुत हो रहा था, लेकिन जी में डर रहा था कि ऐसा खाना सा नूं तो सम्भव है, हजमन कर पाऊँ। श्रभी तक एक प्रकार माभोजन खाते ग्राए ये जिसमें तेल तो नाम के लिए होता भी था परन्तु घी की तो सगन्ध भी न होती थी। इस चहल-पहल से लीटकर फिर वही निरानन्दमय प्रदान माने के प्रांगण में लौट भाया। ग्रव भी नाम वगैरह लिखे जाने एवं राह के खर्च मिताने में काफी देर थी। ये घड़ियाँ मुक्ते बहुत ही नागवार गुजरीं। पुलिस की

परछाई से भी मुभे घिन थी। पुलिस के द्वारा जीवन में बहुत-कूछ दुख पाया था सम्भवतः इसीलिए पुलिसवालों की हवा से भी चिद्र पैदा हो गई थी। कालेपानी के पाँच साल काटने में जितनी भी पीड़ा मालूम हुई हो उसके मुकांबिले में लाल-दिखों के पाँच घंटे वहुत भारी प्रतीत हुए। माखिर इसका भी भन्त हुमा। पुलिस वाले हमें फिर हावड़ा स्टेशन ले गए। खेरियत यह थी कि अब की जीड़ा-जोड़ा नहीं जाना पड़ा । चालीस-पचास मुक्त बन्दियों के लिए कागजात के ग्राधार पर पुलिसबालों ने टिकट कटवाया । स्टेशन पर टिकट देनेवाली ऐंग्लो-इण्डियन मेम-साहिया टिकट देते-देते चिढ़ गई और अपशब्द कहने लगी। मैं सामने ही खड़ा था। सम्भव है, मुस्कराता रहा होऊँ। दिल में तो मैं हैंसता ही या और सोच रहा या चलो मेरी भी गिनती बदमाशों में हो गई। मैं डर रहा था कि कहीं पुलिस घर तक मेरे साथ न चले। लेकिन जब टिकट मेरे हाथ में देकर पुलिसवाले चले गए तो मानो मनों बोक सिर से उतर गया। रेल के छोटे-से डिब्बे में तो अवश्य रहे, विकित मैंने यही सर्वप्रथम यथार्थ स्वन्छन्दता अनुभव की। मानो मैं जहाँ-तहाँ विचरने लग गया हूँ। रेल की रफ़्तार मुक्ते धीमी मालूम पड़ी। तूफ़ान में सवार होकर यदि मैं घर पहुँच सकता तो मानो जी को कुछ तसल्ली होती। रात कैसे बीती, मुक्ते याद नहीं। जाहे के दिन थे। मेरे पास न कोई बिस्तरा या न पहनने के गर्म कपड़े। वारीन्द्र का दिया हुमा एक कोट और एक घोती भीर कुछ पैसे मेरे पास थे। जैल के दिये हुए कुछ कपड़े भी साथ थे।

मुक्ते बूल याद है, भीर होते ही मैं बनारस पहुँचा। असल में छूटने का जो धानन्द है वह मुक्ते बनारस पहुँचने पर ही मिला। भेरे लिए बनारस से प्रिय प्रिम प्रिम संसार में और कोई नहीं है। येरी यह जन्मभूमि है; शिशु-अवस्था मैंने यही पर कैसे बिताई, मुक्ते यह याद नहीं और बाल्यावस्था मैंने यही बिताई नहीं, तेकिन जीवन का जो श्रेण्ठ अंसा है, जो मपुरतम भाग है, अपनी वही कितोरावस्था मैंने बनारस ही से बितायों है। इसिल्ए मेरे जीवन की पशुरतम स्मृति बनारस के वायु- मण्डल में, वनारस के वायु- मण्डल में, वनारस को भूमि के प्रति रज-कण में धनन्तकात के लिए बिजड़ित है। स्टेशन से जब घर को तरफ चला तो प्रति सण बानन्द को भाग पहारी माई। लेकिन जिस कथा में इस्के से उत्तरकर मधी के भीतर कदम रसा तो मुक्ते हैं। स्टेशन से जुक घर के नीचे जी भूमि यो मानो बहित्य एसं स्थिर नहीं है मानो वह भूमि भी धानन्द के स्था से चंचन हो रही थी, हिल-हल रही सो। मैं

चलकर घर नहीं भ्राया बल्कि दौड़ता हुआ। घर पहुँचा। क्या हृदयावेग की धाकर्पण शक्ति धरित्री की मध्याकर्पण शक्ति ही की तरह है कि अण्डमन से जब चले तब से लेकर घर पहुँचने तक यह आकर्षण का वेग बढ़ता ही गया और घर के पास ग्राकर ग्रास्टिर मुभे दौड़ना ही पड़ा। मकान के नीचे के कमरे का जंगला खुला हया था। मैं महर्त-भर जंगने के सामने बाकर खड़ा हो गया। कई एक युवक वहाँ लेटे हए थे। इनमें मेरे दो भाई रवीन्त्र शीर जितेन्द्र भी थे। रवीन्द्र मुक्ते देखते ही हपों स्किल्ल स्वर से नाति-उच्च कण्ठ से चिल्ला चठे, "झरे, दादा है।" रवीन्द्र बिस्तरे से ऐसे उचक पड़े मानो नीचे से किसीने जोर का धनका देकर उन्हें ऊपर फेंक दिया हो। प्रमकर दरवाजे होते हुए धन्दर आये एवं हरएक को मैंने छाती से जोर से लिपटा लिया। मेरी यह नई जिन्दगी थी। मेरा यह नया जन्म प्रारम्भ हुया।

जिस रोज मैं घर पहुँचा उसके पहले दिन ही मेरे कनिष्ठ भाता का जपनयन-संस्कार हो चुका था। घर में यह किसी को पतान था कि भाज यहाँ भा पहें-र्चंगा। मैंने सबसे पूछा, माताजी कहां हैं ? माताजी बगल के गकान में कुछ काम से गई हई थी। मैं पूछताछ कर ही रहा या कि इतने में वे धागई। मुक्ते देखते ही आनन्द के मारे री पड़ीं भीर कहने लगी, "वेटा भेरा, आ गए हो, मेरा बेटा आ गए हो।" और मेरे सिर पर, मेरे बदन पर, मेरे कन्धे पर ग्रीर हाय-पर-हाथ फैरने लग गई। कहने लगीं, "जाने कितनी मुसीबत तुमने फेली !"

मैंने जब सबसे छोटे भाई को देखा तो मुक्ते एक ग्रजीव-सा धक्का पहुँचा। इस कनिष्ठ भाता को श्राठ साल की उन्न में घर पर छोड़ भाया था। मेरे मन में ग्रभी तक उसकी वही आठ साल की कमनीय मूर्ति बनी हुई थी। अब जब मैंने इसकी देखा तो उस कमनीय मूर्त्ति के साथ इसका कोई सादृश्य नही पाया। मैंने कत्पना नहीं की थी कि भूपेन्द्रनाथ की जब देखूँगा तो उसकी किसी और मूर्ति में देखेंगा।

जीवन का एक श्रष्याय समान्त हुआ श्रव दूसरा प्रारम्भ होगा।

## 4 बन्दी साथियों की चिन्ता

घर पहुँचने के दो-एक थण्टे के सन्दर ही पुराने भिलनेवालों में से एक युवन मेरे पास प्राए । इनका नाम या-जितेन्द्रनाय मुकर्जी । कॉलेज छोड़ने के समय प्राप मेरे सहवाठी थे। लेकिन धाप मेरी गुप्त समिति के सदस्य नहीं थे। जैसे भाईपीं से मिलते हुए हम एक-दूसरे से लिपट गए थे, वैसे ही देखते ही इनसे भी लिपट गए। बनारस के पुराने साथियों में से कोई भी मुक्तसे मिलने नहीं भाया। इनसे देश की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत होने लग गई। मुक्ते भलीमाँति स्मरण या कि देश पहुँचते ही मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है। मैंने जितेन्द्र से पूछा, "कही, मालवीयजी माजकल कहाँ हैं ? मुक्ते मालवीयजी से मिलना है।" मैंने इन्हें अण्डमन की स्थिति बताई कि कैसे वहाँ पर दुखी राजबन्दी पड़े-पड़े सड़ रहे हैं, कैसे भाई परमा-नन्द कोठरी में एकाएक बन्द कर दिये गए हैं। भारत-भूमि से निसान्त विच्छिन होने के कारण अण्डमन टापू से दर्द की कोई कहानी भारत पहुँच नहीं पाती है। राजवन्दियों की मुनित के लिए करी, क्या किया जाय ? जितेन्द्र सकर्जी से पता चला कि महामना पं मदनमोहन मालवीयची बनारस में ही है एवं सम्भवतः माज हिन्दू सूनिवसिटी कोट की मोटिंग होगी भीर वहां मालवीयभी से हम मिल सकते हैं। रोटी खाकर दो काम करना ठीक हुआ। एक तो मालवीयजी के पास जाना, दूसरा मैजिस्ट्रेट के पास जाकर भपने भाने की मूचना देना ।

रोटी साकर हिन्दू स्कूल पहुँचे । वाकई मीटिंग हो रही थी। मैंने एक स्सिप पर ग्रह लिसकर मासबीयजी के पास नेब दिया, "Coming straight from the Audamans, an interview may be allowed in connection with the cases of Bhai Parmanand and other Political prisioners, "Sachindra Nath Sanyal".

स्तिप पहुँचते ही पंडितजी एवं डाक्टर गणेसप्रसाद फीरन चले आए। हम सब एक छोटे से कमरे में बैठ गए। मेरे लिए यह एक सौमाग्य की बात थी कि डाक्टर गणेसप्रसाद ने मुक्ते पहचान लिया। सम्मव है, मेरी स्लिप की पढ़ते ही पहचान लिया हो। मालबीयजी के सामने डाक्टर गणेसप्रसाद मेरी खूब प्रशंसा करने लग गए। मैंने देला कि चन्हें छोटी-छोटी बातें भी खूब याद थीं। वे जब मेरी प्रशंसा कर रहे थे तो मैं मन-ही-मन हैंस रहा था। हैंसने का कारण था।

एण्टेन्स पास करके मैं क्वीन्स कॉलेज मे भरती हुआ था। डाक्टर गणेशप्रसाद उस समय गणितशास्त्र के अध्यापक थे। मैं उनका छात्र रह चुका था। मैं आज तक जितने प्रध्यापकों के पास पढ़ा हूँ उनमें से आप ही ऐसे अध्यापक थे जिनके छात्र ग्रमुमन फील नहीं होते थे। आप लड़कों से जबरन सब काम करा लेते थे। लेकिन ग्रापका Task करने के बाद फिर कॉलेज का ग्रीर कोई काम हो नहीं सकता या । स्कूल में गणित में में प्रायः शत प्रतिशत शंक (Full marks) पाया करता था। अब कॉलेज में आकर राष्ट्रीय भान्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण गुप्त पढ्यन्त्रकारी आवर्त में फैसकर कॉलेज का काम यथोचित नहीं कर पाता था। पहले-पहल तो मैं डाक्टर साहव का काम पूरा कर देता था और मेरी गिनती अच्छे लड़कों में होने लग गई थी। इसलिए डाक्टर साहब अपनी निकटतम सामने की बेंच में दूसरे अच्छे लड़कों के साथ ही मक्ते भी बैठाते थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरा क्लास का काम ढीला पड़ गया। मतः फिर इसरी बेंच में बैठना पड़ा, भीर फिर तीसरी में। जिस छात्र से डा० गणेश-प्रसाद धरयन्त असन्तुष्ट हो जाते थे, उसे ने धासिरी नेंच पर बैठाते थे एवं उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे हैं ही नहीं। फिर चनको न वे कोई Task देते न लेते थे; न उनसे बोलते थे। ऐसे लड़कों को वे Non-entity कहा करते थे। प्राप नहीं चाहते से कि उनके छात्र कोसंबुक को छोड़कर सौर कोई कितान पढें 1 छात्र प्रायः उपन्यास आदि पढ़ा करते थे तो उनसे छिपाकर ही पढा करते थे। मैं डा॰ साहब के क्लास मे Non-entity रह चुका था। इसी हालत में एक दिन में जान-बुक्कर पाठ्य पुस्तक के अलावा एक अंग्रेजी किताब क्लास में ले श्राया या और उसकी मैंने किताबों से सबसे ऊपर रखा था, यह देखने के लिए

214 वन्दी जीवन

कि डा॰ साहव इस किताब को देखकर मुक्ते कुछ कहते हैं या नहीं। रामकृष्ण मियान के स्वामी अभेदानन्द के अमेरिका में प्रदत्त व्याख्यानों का मंग्रह India and her people नाम से मुद्रित हुआ था। इसी पुस्तक को मैं नतास में ते आया था। दां गनेशप्रसाद ने मेरे पास से गुजरते हुए किताब को देखा; देखकर उठा लिया; किताब के पन्मों को इधर-उचर उठातकर थोड़ा-सा देखा भीर फिर किताब को यथास्थान रस दिया। मैं देखना चाहता था कि वे मुक्ते डटिते हैं या नहीं। बजास में तो भेरे साथ उनके ऐसे ताल्जुकात थे, लेकिन आज मानवीयजी के सामने वे मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, इसका थोड़ा-सा कारण अवस्य है। कॉलेंज में पढ़ते समय हम लोगों ने अपनी चेट्टा से, अपने ही उद्योग से, एक स्कृत खोला था। बह स्कल मिडिल तक पहुँचा था। इस स्कूत के वार्षिकीस्य के मन सर पर हम लोगों ने डा॰ गणेटाप्रसाद को समापति का मासल पहुण करने के लिए मिनन्तित किया था। हम अन्तिम परीक्षा के पहले Non-enliy नहीं रह गए थे।

मालवीयजी ने सब बातें सुन ली और प्रास्तिर में कहा कि मुफे लिखकर रिजस्ट्री पत्र द्वारा सब बातें सूचित करो । मैंने गोरखपुर जाकर वैसा ही किया या । Acknowledgement due की रसीद तो मुफे मिल गई । लेकिन मालवीयजी ने राजनीतिक बृन्दियों की मुन्ति के लिए एक प्रावाज भी नहीं लगाई ।

जितेन्द्र मुकर्जी एवं मेरे भाइयों का कहना था कि ग्राजकल युनत प्रदेश में उदीयमात नेता पण्डित जवाहरतालजी नेहरू हैं। यदि वे राजनीतिक कैदियों का

प्रदन उठाएँ तो कुछ काम हो सकता है।

में बतारस में दो ही दिन ठहरा थीर फिर गोरखपुर चला गया। मेरे साथ मेरे सर्वेक्षानिष्ठ भाई पूरेन्द्रनाव थे। बनारस पढ्मंत्र के मामले में बाजन्य कानेपानी की सजा के भितिरिक्त भेरे ऊपर यह भी दण्ड या कि भेरी तमाम जायदाद छीन ली जाम। बनारस में बिस मकान में हम लोग रहते ये बह मेरी भाजों का मकान या। मुझे सर्वा होने के बाद पुलिखवालों ने इस सकान की प्रपत्त कर में मर निया था। मकान के साथ बिस्तरे भादि भी, जो कुछ मकान में थे, पुलिस के ही स्ववहार में भाए। भ पांत जो पुलिसवाली रखावाली के तौर पर छता मकान में रहते थे, वही में भाए। भ पांत जो पुलिसवाली रखावाली के तौर पर छता मकान में रहते थे, वही वह सब सामान श्रपत्र इस्तेपाल में ले थाए। उस समय में मेरी मातात्री, मेरी मात्री,

मेरी मोती एवं मोती की पाती हुई एक लड़की और मेरा सबसे छोटा माई मेरे पकड़े जाने के बाद सब यहीं घर में रह गए थे। जब पुलिस ने मकान को प्रपने कब्जे में कर लिया तो इनके रहने के लिए स्थान न रहा। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे सामा इन सबको गोरखपुर ले ब्राए। जब में कालेपानी से छूटकर बाया तो मेरे माई, माँ इत्यादि गोरखपुर में मेरे मामा के पास ही थे। मेरी ब्राजी मेरे जाता के पास चली गई थी।

गोरखपुर से मैं एक दफे पं० जवाहरलालजी से मिलने भ्राया। राजनैतिक बिन्दियों के विषय में भ्रीर विशेषकर कालेपानी में स्थित घोर बुदिन में पड़े हुए बहुत-से लम्बी सजा पाये हुए राजबन्दियों के प्रति जयाहरलालजी की दृष्टि मैंने मार्कियत की। जंबाहरलालजी सब बातें सुनकर यह कह बड़े—"हम लोग तो स्वयं ही जेल जाने का इन्तजाम कर रहे हैं भीर भाप दूसरों की छुड़ाने की बातें कर रहे हैं।" मैं खनके मुंह की तरफ ताकता ही रह गया भीर सोचने लगा कि मैं इनसे और क्या कहाँ। भीने यह समफ लिया भपने ही भादभी हुए वगैर दूसरों के दुःल को समफना सहज नही है। यदि जवाहरलालजी भाने वल के भादमी होते तो वे भीर प्रार्थना के महत्त्व की अनुभव कर पाते। भीर वायद यह भी बात भी कि जब सरकार के साब फेन हो है करना है सी फिर सरकार से किसी बात की लिए अनुरोध कैसे किया जाय। मैं बहुत नाउम्मेव हो गया।

सितस्यर, सन् 1920 में कलकत्ता में स्पेशल कांग्रेस हुई। भारत के प्रत्येक राजनीतिक नेता की दृष्टि उस सभय महारमा जी के Non-cooperation प्रस्ताव पर मार्गी हुई थी। वहीं श्री कुछ काम नहीं बना। कांग्रेस में तो हम कुछ कर नहीं पाए लेकिन दूरारे मुक्त राजबन्दियों को साथ लेकर में लाला लाजपत्तराय के पास नाया। अंत इष्टिया पॉलिटिकल सफरसे कांक्रेन्स में सभापित का मासन सुशामित करने के लिए उनसे अनुरोध किया। लाजपत्तरायजो राजों हो गये। सनके सभापितित्व में इष्टियन एसोसियियान के हाल में ब्रॉल इष्टिया पॉलिटिकल सफरसे कांक्रिय हुई। इस कांक्रेन्स को बुलाने में प्रसिद वैरिस्टर श्री श्री० सी० चटली एवं कतकत्ता के पुराने फ्रांतिकारी नेतामों की विरोध सहायसा मिली थी।

बहुतों ने वक्तृता दी। किसी की वक्तृता हृदयप्राही यी और किसी को शुष्क। स्व॰ स्यामसुरदर चक्रवर्ती ने हृदयावेग से गद्गद होकर सबसे लंबी स्पीच दो, लेकिन

उनको स्पीच मर्मस्पर्शी नहीं हुई। वक्तृता देते-देते वे सभापति के झरीर के ऊपर मा गिरते थे। भूल जाते थे कि समापति के धासन पर भी कोई वैठा है। पंडित मदनमोहन मानवीयजी ने जो वक्तृता दी उससे कांतिकारियों के प्रति सहानुपूर्वि रखनेवाले बहुत बुख असन्तुष्ट हो गए। इसके प्रत्युत्तर में कलकत्ता के वैरिस्टर-गण जे० एन० राय, बी० सी० चटर्जी इत्यादि ने मालवीयजी को कुछ वात सुनाई। लेकिन इस कांफ्रेन्स में स्वर्गीय एनीवेसेण्ट महोदया ने जो ममंहनशीं एवं मोज-स्विनी वक्तृता दी थी, उसकी तुलना की वक्तृता जीवन-भर में भीर नहीं मिली। उस दिन यह पता चला कि वाग्मी किसे कहते हैं। वे दृश्य जीवन मे भूले नहीं जा सकते, मानो एक द्वेत प्रस्तर-मूर्ति जीवन्त होकर निरंचल रूप में खड़ी है, कभी-कभी हाय और सिर थोड़ा-थोड़ा हिल जाता है, केवल घोंठ चल रहे हैं। भीर उस प्रस्तरमूर्ति के मुख से मानो स्वयं सरस्वती हृदयग्राहिणी भाषा उदगीण कर रही है। मालवीयजी लज्जित हो गए। तमाम हाल में मानो विजली का संचारही गया । लाला लाजपतरायजी ने सभापति के ग्रासन से यहाँ तक भी कह डाला कि इन राजबन्दियों में ऐसे भादमी भी हैं जिनके जूते के फ़ीते खोलने सायक यहाँ के लाटसाहव भी नहीं। मीटिंग समान्त होने के बाद मालवीयजी ने apology (क्षमा-याचना)के तौर पर कुछ कहा, जिसका भाशय यह या कि उनके कहने का मतलब तो यह-वह कुछ और या इत्यादि। इस प्रकार से राजवन्दियों के लिए कुछ प्रोपेगैयला किया गया ।

उसी साल नामपुर से जो कांग्रेस हुई, उसमें घटनावक से मैं Subjects Committee (विषय-निर्वाचिनी समिति) में यहुँव गया। महारमाजी के असह-योग आन्दोलन के कारण राजनीतिक barometer बहुत ही चढ़ा हुमा था। सरकार के साथ जब ऋगड़ा भोलं लिया जा रहा था तब कैसे उसी सरकार से यह अनुरोध किया जाय कि राजविद्यों की छोड़ दो। मैंने स्थ० विपिनवद्भावजी से बहुत अनुरोध किया जाय कि हुन्छ तो हों करना ही चाहिए। भेरे कहने पर विपिनवद्भावजी चन्द्र ने एक प्रस्ताव कैयार किया। में उसी प्रस्ताव पर राजी हो गया और उसे विपन निर्वाचिनी (Subjects Committee) समिति से पास करवा विया। नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में भी स्व० विपिनवन्द्रवाल ने इस मस्ताव को रसा भी इसका अनुभोवन हुसरों के साथ मैंने किया। जीवन में सर्वंप्रयम प्राम सभा में इसी मोके पर मैंने व्यास्तान दिया था। इस कांग्रेस में से व्यास्तान हिया था। इस कांग्रेस में विया स्वार के प्ररोग हेनी-

गेट्स थे। मैं ही ऐसा सर्वप्रथम बंगाली था जिसने कांग्रेस में हिन्दी में वनतुता दी हो। ग्राजकल के हिन्दू महासभा के समापति बैरिस्टर श्रीयत विनायक दामोदर सावरकरजी के छोटे भाई श्रीनारायण दामोदर सावरकर के पास मैं मंच पर बैठा हुग्रा था। व्याख्यान देने के बाद जब मैं डा॰ सावरकर के पास लौट श्राया तो उन्होने मुक्तसे कहा कि तुम्हारे व्याख्यान से लोग रो पड़े हैं। प्रस्तान का पूरा मसबिदा मुक्ते इस बक्त याद नहीं है। संभव है ऐसा रहा हो-This congress sends its message of hope and sympathy to all political prisioners incorcerated in the different Jails of India and in the distant Andamans islands. मर्थात् "मारतवर्षं की विभिन्न जेलीं में एवं प्रण्डमान के सुदूर टापू में जो भारतीय राजवन्दी पड़े सड़ रहे हैं उनके लिए यह कांग्रेस की महासभा सहानुभृतिपूर्ण श्रीर श्राशा का सन्देश भेजती है।" इसके बाद प्रस्ताव में कुछ भीर भी शब्द थे जो कि मुक्ते याद नहीं हैं। मेरी भीर श्री विधिनचन्द्रपालजी की सलाह से यह प्रस्ताव बना था एवं स्व॰ देशवन्यु चितरंजनदासजी की सहायता से यह प्रस्ताव कांग्रेस से पास हुन्ना । विजयराधवाचार्यंत्री ने की कांग्रेस के सभापति थे मुक्ते पाँच मिनट-मात्र का समय दिया था। झण्डमन से देश सीट खाते ही बम्बई में डाक्टर सावरकरजी की मैंने पत्र भेज दिया या और लिखा या कि राज-बन्दियों की मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद डाक्टर सादरकर भीर में दोनों सरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास गए। सुरेन्द्रनायजी ने पहले तो यह कहा कि हमें ती तुम लोग गाली दिया करते हो। इसके जवाब में हमने उनकी मकीन दिलाया कि राजनैतिक बन्दियों के लिए उन्होंने जितना काम किया है उतना धीर किसी ने नहीं किया है। बात सच भी थी। हृदय से जो बात कही जाती है उसका भसर भी होता है। सुरेन्द्रनाथणी ने सब नोट इत्यादि कर लिया। यहाँ पर एक बात कह देना आवश्यक है कि हम दोनों सुरेन्द्रनाथजी के पास विनायक दामोदर सावरकरजी के विषय में ही कहने गए थे।

राजबन्दियों की रिहाई के लिए मैंने जो कुछ किया वह कुछ भी नहीं था। विटिश गवनंभेष्ट ने ही जिसे चाहा, उसे छोड़ा। महात्मा गांधी के सत्याप्रह ख्रान्दोलन के कारण मारत के राजबन्दियों का प्रश्न दब-सा गया। मारत के राज-नीतिक वातावरण में स्वाधीनता के प्रश्न ने धभी भारतीयों के हृदय को जरा भी वेचन नहीं किया था। यहाँ कारण था कि जिन लोगों ने भारतवर्ष को स्वाधीन

करने के लिए प्रपने जीवन की निद्धावर कर दिया था उसके लिए भारतवासी एक प्रकार से उदासीन थे। ग्राज भी भारत की ददा कुछ अधिक ग्राधाप्रद नहीं है। ग्राज भी भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मन में स्वाधीनता की चाह नहीं पैदा हुई है। ग्राचिन्द और तिलक के समय में स्वाधीनता का ही प्रदम अन्तिम रूप से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के सामने जीवन का ध्येय बन गया था। ग्रही कारण है कि बंगाल का क्राम्तिकारी ग्राच्वीलम तीस साल तक दमन-चक चलने पर भी दव नहीं सका। ग्राब्विकार बंगाल के ग्राच्वीलम तीस साल तक दमन-चक चलने पर भी दव नहीं सका। ग्राब्विकार बंगाल के ग्राच्वीलम तीस साल तक दमन-चक चलने पर भी दव नहीं सका। ग्राब्विकार बंगाल के ग्राच्वीलम तीस जाव तक उन्हें बंगाल की जनता की सहायता नहीं सलती है तब तक वे क्रान्तिकारी ग्राव्वीलम वो दवा नहीं सकती।

बनारस में मालवीयजी से मिलने के बाद में और जितेन्द्र मुकर्जी सीये कल-मटर के यहाँ चले गए। ऊपर लिख चुका हूँ कि छूटने के समय मुभी जो सटि-फिकेट मिला या उसमें एक हिसायत यह थी कि अपने स्थान पर पहुँचने पर जिला कसकटर को में इसला दे दूँ कि मैं कालेपानी से वापस मा गया है। इसी हिवायत के मुताबिक मैंने जिला-कलक्टर को अपने आने की इसला कर दी। कलक्टर ने कहा कि पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को इलला दे दो। यह बात बहुत युरी मालूम हुई, नेकिन मासिर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ्तर पर चले गए। लेकिन वही पर मसिस्टेण्ट पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ही मिले । जनको भी मैंने प्रपने माने की इत्तला कर दी। उन्होंने कहा कि सुपरिण्टेण्डेण्ट ग्रमी नहीं है। मैंने कहा कि वह हों, या न हों मैंने अपना फर्ज धदा कर दिया और अब मैं जा रहा हैं। जन्होंने मेरा नाम और पता नोट कर लिया। नतीजा यह हुमा कि मेरे ऊपर पहरा लग गया । जहाँ तक मुक्ते बाद है, अण्डमन से लौटकर बनारस में सिर्फ़ एक दिन रहा। दूसरे दिन अपने कनिष्ठ माई भूपेन्द्र को लेकर गोरखपुर चला भागा । गोरखपुर में दो-चार महीने पड़ा रहा । यह दो-चार महीने मैंने निश्चिन्त होकर कुछ ग्राराम से बिताए । लेकिन प्रतिदिन मेरे मन में यह खटकता रहा कि शाखिर मैं उचित रूप से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ या नहीं। मैं प्रतिदिन यह , भवसर ढुँढ़ रहा था कि फिर कैसे नये सिरे से कार्य भारम्य करूँ। मैं एक दफा कलकत्ता जाना चाहता था, लेकिन पास में पैसा न था। गोरखपुर से एक साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' नाम से निकलता था। उसके सम्पादक थी दशरपनी दिवेदों से मैंने .परिचय प्राप्त कर लिया। बहुत इसारे से मैंने एक दिन उनसे भपनी मनोभिलापा

व्यक्त की । कलकत्ता जाने की इच्छा प्रकट करते हुए मैंने उनसे सहायता मांगी।

मुभे ग्रासा तो मिली, लेकिन सहायता नहीं मिली। इसी बीच में मैं एक दिन

इलाहावाद पंडित जवाहरलातजी से मिलने के लिए गया एवं ग्रण्डमन की दगा

लिखकर रजिस्ट्री द्वारा पं० मदनमोहन मालवीयजी के पास भेजी। इन सबका

जो कुछ परिणाम हुमा उसे मैं पहले बता चुका हूँ। किसी कार्यवत एक दिन

बनारता गया। यहाँ पर अपने पुराने साथी श्री प्रवनाय भट्टाचार्य एवं थी। सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य से मिला। इन लोगों से मैंने संगठन-कार्य का प्रकटता किया। इसके

पोड़े ही दिनों के अनन्तर सी० आई० डी० के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर

विगंन के पास से भेरे आई के पास इत्तला थाई कि मैं फिर संगठन की बातचीत

चला रहा हूँ। मुभे ग्रास्वर्य हुमा। बाद को पता चला कि श्रियनाथ भट्टाचार्य

ने छुटने के पहले ही एक लम्बा इकरारनामा पुलिस को दे दिया था। इसके बाद

से मैं फिर कभी श्रियनाथ से नहीं मिला।

## 5 मि० सैण्ड्स और बैरिस्टर चटर्जी

बनारस षड्यन्त्र के मामले में हम कार भाइयों में से तीन गिरएतार हो चुके ये। मेरे तीसरे भाई जितेन्द्र को दो साल की सजा भी हो गई थी। मेरे मफते भाई प्रिनंद्रनाथ प्रवालत से तो बरी कर दिये गए थे, लेकिन बाद को गोरखपुर में प्रपत्न मकान में नजरवन्द्र कर दिये गए। जितने दिनों के बाद में खण्डमन से लौटकर साया जतने दिनों में जितेन्द्र ने एण्ड्रेंस थौर इण्टरसीहिएट पास करके बी० ए० यें पढ़ने छि लिए जाने वाले ये या चले पढ़ा धुके कर दिया। रखी द्वारा बी० ए० में पढ़ने के लिए जाने वाले ये या चले गए. थे, यह मुफे ठीक-ठीक याद नहीं। धण्डमन जाने के पहले में थी० एस-सी० के प्रयम वर्ष में पढ़ रहा था। अब छूटने के बाद मैंने भी चाहा कि बी० ए० पास कर मूं। मेरे भाई भीर माताजी की इच्छा भी कि में बी० ए० पढ़ूँ। सेकिन मेरे प्रयस्त प्रयह करने पर वे राजी हो गए। यन में यह था कि लिल में पढ़ने से मुफे नीजनानों के मिनने का प्रजुर प्रवसर मिलेगा। कुछ यह भी इच्छा थी कि बी० ए० की डिजी ले ले तायद चिवन से कछ काम भाए।

इलाहावाद जाने के पहले भेरे एक मास्तीय के पात जो कि रिस्ते में मेरे गापू लगते थे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आंक्र पुलिस सैण्ड्स साहब के पास से एक चिट्ठी मार्ड थी, जिसमें लिखा था कि सचीन्द्र को कालेगानी से जौटने पर मयस्य मेरे पास एक दिन भेज दें।

यहीं पर संग्हम साहब के बारे में दो धाद कह देना, निर्तान्त धावस्यक है। बाप ही के सत्यायधान में बनारस थह्मन्त्र केस चला था। धैनपुरी षड्यन्त्र केस भी बाप ही के जिम्में था। मुक्तेसजा हो जाने के बाद माताबी ने सरकार के पास माफ़ी का एक ब्रावेदन-पत्र भेज दिया था; लेकिन सरकार की तरफ से यह जवाव मिला था कि ग्रभी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके वाद जब सन् 1919 के दिसम्बर महीने में सम्बाट् के मुँह से राजबन्दियों को छोड़ने की घोषणा हुई तो सैण्ड्स साहव ने कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर बी० सी० चटर्जी साहब सेयह कहा कि श्रव शचीन्द्र की माता से माफ़ी का बावेदनपत्र देने के लिए कह दीजिए, मैं उसके लिए सिफा-रिश कर दूँगा। बी० सी० चटर्जी उस समय मैनपुरी केस की श्रपील की पैरवी के लिए म्राये हुए थे। मेरे छूटने की कहानी दूसरे स्थान पर बतलाई जा चुकी है।

मैनपुरों केस के कुछ फरार व्यक्तियों के छुटकार के लिए भी सैण्ड्रम साहब ने प्रपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्होंने सबसे कहला दिया कि फरार व्यक्ति प्राप्तम-समर्पण कर दें हम उन्हों छुड़ याने का प्रवच्य कर देंथे। इस प्रकार से मैनपुरी के क्रारीब सब कैदी कुछ शतें पर छोड़ दिये गए। लेकिन एक व्यक्ति पं वेदिवसारायणणी सैण्ड्रस साहब से तो मिले लेकिन उन्होंने कोई शतं कबूल नहीं की। तब सैण्ड्रस साहब ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं करेंगा, क्योंकि प्राप्त प्रपनी खुशी से मेरे पास प्राप्त है। हम लोगों ने प्राप्तने नहीं ढूँड़ा था। प्राप्तकी जहां खुशी हो, चले जा सकते हैं। मैं प्राप्तों चले जाने का काफी मौका यूँगा। लेकिन मेरी सलाह है कि प्राप्त हमारी शर्व को मान लें।

शाखिर में यह तय हुआ या कि पं० देवनारायणजी अपने स्थान पर जाकर रहेंने; पुलिस उन्हें गिरपतार नहीं करेगी; और इस बीच में सैण्ड्स साह्य अपने उन्तरवानों से यह तय करेंगे कि पं० देवनारायणजी की विना सत छोड़ दिया जा सकता है या नहीं; नहीं तो उन्हें भाग जाने का काफ़ी मौक़ा दिया जाएगा। ऐसी पूरत में देवनारायणजी ने संण्ड्स साहब से एक चिट्ठों ले ली थी जिसमें यह हिदा- पत थी कि पुलिस उन्हें गिरपतार न करें। इसके बाद न तो उन्हें किसीने गिरपतार ही किया और न उन्हें कोई हुकम ही मिला। आपुनिक मारत के इतिहास में इस प्रकार का सायद यही एक ऐसा दृष्टान्त है और सम्मवतः संण्ड्स साहब को छोड़कर भाज तक ऐसा व्यवहार और किसी ने नहीं किया। नेकिन यह भी बात सच है कि असहयोग आन्दोलन के सिलिस में चीरी-चौरा में पुलिस को तरफ से जो बीमरस कार्ण्ड हुआ था वह भी संण्ड्स साहब के ही हुमम से हुमा था वह भी संण्डस साहब के ही हुमम के हुम या वह भी संण्डस साहब के ही हुमम के हुम या वह भी संण्डस साहब के ही हुमम के हुमा था विकत्त चौरी-चौरा के मामले में प्रजा को तरफ से भी पुलिस के जरर जो कुछ हुआ था वह भी संण्डस साहब के ही हुमम के हुम हा बोचन चौरी-चौरा के मामले में प्रजा को तरफ से भी पुलिस के जरर जो कुछ हुआ था उसी के कररण पुलिसवाले उत्तिजत हो गए थे और इस उत्तेजना के हुमा था छती के कररण पुलिसवाले उत्तिजत हो गए थे और इस उत्तेजना के

222 . बन्दी जीवन

द्यावेश में दोनों ही तरफ से ज्यादितयां हुई।

संर, कुछ भी हुमा हो, अण्डमन से जीटने के बाद एक दका मुक्ते सैण्ड्स साहब से मिनने जाना ही था। गोरखपुर में आने के बाद जीन करने पर माजूम हुआ कि संण्ड्स साहब खुफिया विभाग से अलग होकर साधारण विभाग में डिटी इंस्पेस्टर जनरल के पद पर हैं और इस समय फैडाबाद में हैं। फैडाबाद में मेरें एक बड़े पुराने मित्र पाजार्य नरेन्द्रदेव भी रहते थें। सैण्ड्स साहब से निलने का सैने यही अख्डा प्रवसर समक्षा। सैण्ड्स साहब से मिनने के बहाने नरेन्द्रदेवजों से भी मिन लीगा।

मैं फैजाबाद चला गया भीर संग्ह्स साहब से मिला। मुक्ते क़रीब दस मिनट तक एक कमरे में ठहरना पड़ा । बगल के कमरे में सैण्ड्स साहब एक डकैती के मामले की तहकीकात कर रहे थे। इतनी शान्तिपूर्वक बातचीत हो रही थी कि किसी को यह पता भी नहीं चल सकता या कि कमरे में कोई है भी। जब सैण्ड्स साहब हमसे मिले तो बड़ी भद्रतापूर्वक खिल्टाचार के साथ हाय-में हाथ मिलाकर मुक्ते ब्रयने पास बँठाया भीर कहा कि रस्सी को एक तरफ ग्राप लोग खीच रहे थे भीर दूसरी तरफ हम लीग। धव रस्ती-खिवाई खत्म हो गई। मब मागे चतकर नया करने का दरादा है ? मेरी सलाह है कि खेती का काम करो, जो कुछ करी उसमें धगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बतलाना. मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।" मैंने संण्ड्स साहन से कहा बा, "मैं पढ़ना चाहता हूँ और प्राप दतना कर वीजिए कि मुक्ते किसी कालेज में मती होने में दिक्कत न पहे।" मैंने देखा संग्ड्स साहब को यह वात ज्यादा पसन्द नहीं ग्राई।लेकिन गेरे मुंह पर हो उन्होने यही कहा, "मेरी मदद से यदि तुम कॉलेज में भर्ती हो सको तो में मदद करने के सिए तैयार हूँ। वेकिन कॉलेज के शिकारियों पर मेरा कोई शिकार नहीं है।" मैंने कहा, "पुलिस की तरफ से बाधा आने पर किसी कॉलेज में भर्ती नहीं किया जा सकता।" संण्ड्स साहब ने कहा, "इतना हम कर देंगे कि पुलिस की उरक से बाधा न थाए।" में मन-ही-मन समझ गया कि मेरे लिए बॉलेज में भर्ती होना श्रासान नहीं है। इसके बाद में नरेन्द्रदेवजी से भिलने चला गया। जब मैं सन् 1910 भीर 1911 में नवीस कालेज में पढ़ता था, तभी से चरेन्द्रदेवजी से मेरी जान-पहचान है।

नहीं छोड़ी। भविष्य में इनके बारे में बहुत कुछ कहना है इसलिए यहाँ पर इसकी, उपक्रमणिका-मात्र कर दी। जैसे किसी अच्छे ग्राहक को पाकर भी जब दुकानदार विकी नहीं कर पाता है या बाज जैसे अपने शिकार को सामने पाकर भी कभी-कभी चूक जाता है भीर विफल मनोरख हो खिला होता है, उसी प्रकार धीरेग्द्र को प्रपृष्ट देस में सम्मितित न कर पाने के कारण मैं मन में बहुत खिला हुमा। मैं गोरखपुर वापस जीट माया।

कालेपानी जाने के पहले मैं एक प्रकार से छात्र-जीवन ही व्यतीत कर रहा
या। कमाने की फिक नहीं थी। यर का खाता था मनमाना काम किया करता
या। प्रव काले पानी से लौटने के बाद मैंने अपने की उन्न में भी कुछ बड़ा पाया
और दायित्व-बोध भी मैं पहले से कहीं अधिक मात्रा में अनुभव करने लगा। जीवन
में प्रव ही सर्व प्रथम मैंने यह अनुभव किया कि अपने भोजनाच्छावन के लिए प्रव
मुफ्ते प्रपत्ने उपार्जन पर ही निभेर करना पड़ेगा। मेरी प्रवस्था इस समय करीय
सत्ताईस वर्ष की थी। अयोंपार्जन के लिए प्राज तक मैंने अपने को तैयार नहीं
किया था। श्रव मुक्ते एक तरफ तो अयोंपार्जन क्यों संकट का सामना करना पड़
रहा था, दूसरी तरफ मेरा यह प्रवत्न आग्रह वा कि मैं प्रपत्न जीवन के स्वस्था मेरा
वास्तविक जात् में रूप दहन करूँ। अण्डमन से लीटने के बाद यह समस्या और
गाम्भीर रूप से दिखलाई पड़ी थी आज अठारह साल के बाद भी बही समस्या और
भी कठिन एवं गम्भीर रूप में जीवन-पथ में धाकर खड़ी हुई है।

इसी समय संकड़ों की संख्या में बंगान के नजरबन्द केदी छूटने लगे। इन सब के सामने भी यही समस्या थी। कसकत्ता हाईकोर के प्रसिद्ध बैरिस्टर श्रीपुत बी॰ सी॰ चटकों ने इस समस्या को हल करने के लिए गुछ रुपए इकट्टे किए थे। एक यड़ान्सा मकान किराए पर लिया गया था। राजबन्दीगथ मुक्त हो हीकर इस मकान में झाकर ठहरते थे। दौनों समय भोजन का झच्छा प्रवन्ध था। यही पर महोना-पन्दह दिन तक लोग ठहर शकते थे। बंगाल के विभाग लियों से राज-वन्दी यही झाकर ठहरते थे। श्रीमुत बी॰ सी॰ चटलों साहब एवं यंगमेन्स निर्दिय यन एसीसिएसन की तरफ से यह अथवत्या की गई थी। माने चलकर अर्था-पाउन के लिए मो इनकी तरफ से सहायता निपत्तो थी। झटखार में ये सब वालें पदकर में मी वेनियापुष्टु रोन में स्थित इस मकान में धाकर उपस्थित हुमा। संगाल के तमाम राजवन्दियों से यहाँ पर मिनने का खबसर मिला। यहाँ पर बीरियों राजवन्दी ऐसे मिले जिनको देखकर मन में किसी प्रकार की भी प्राशा का संचार नहीं हुया । एक ही समय में इस मकान में कम-से-कम पचास राजबन्दी ठहरते थे। सब जगह मैं घुम-घुमकर देखा करता था कि ये राजवन्दी किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बया सीचते हैं, बया बातें करते हैं। इनमें से प्रधिकांश को मैंने ऐसा पाया कि इनके बारे में मैं यही सोचता रहा कि श्राखिर यह नयों भीर कैसे राजबन्दी हुए थे। बहतेरे पुराने साथियों से भी मैं मिला, मविष्य के बारे में बहुत बातचीत भी हुई, लेकिन सबके सामने वही कठिन समस्या थी जो कि मेरे सामने थी। फिर भी मैंने यह अनुभव किया कि जैसे प्रवल बाढ़ के कारण स्रोतस्विनी नदी का पानी प्रचण्ड वेग से बहकर ग्राम भौर जनपद में बाधा पाकर ठहर जाता है, उसी प्रकार से विष्तवबाद का प्रयत प्रवाह सभी थोड़ी देर के लिए बाधा पाकर ठहर गया है। सभय भीर अवसर मिलने पर जिस प्रकार बाँघ के टटने पर बाढ़ आ जाती है उसी प्रकार बंगाल में फिर कान्ति की लहर चारों दिया में उमड़ पड़ेगी। जिस प्रकार बाद के कारण गृहस्य विस्थापित हो जाता है भीर कहीं ठहरने का आश्रय दंदा करता है उसी प्रकार से मुक्ति पाकर दिप्लब-वादी राजबन्दीगण जन-कोलाहलपूर्ण संसार में ब्राकर अपने को नितान्त बाश्रय-हीन अनुभव कर रहे थे। कहीं पर टिकने का, ठहरने का स्थान दूँढ़ रहे थे।

पिछले गुग में जो लोग विप्तववादी धान्दोलन के कर्णधार थे, जैसे वारीन्द्र मोर उपेन्द्रनाय जनके समान बुद्धि-स्तित सम्मल, विचारधील, प्रतिमाबान, मिस्तिक परिचालन में तस्पर, धांक्विधाली लेखक एवं कार्यकुषण नेता मैंने धपने पुग में घोर किसी को नही देखा। घण्डमन में बैठे हुए एक दिन वारीन्द्र ने परि-पूर्ण प्रवत्ता के प्रवर्धों में तिरस्कारपुर्वक मील-पुँढ बनाकर यह कहा था 'जो रास्ता मैंने एक मतंबा दिखलाया, बंगाल माज भी इतने दिनों तक उसी एक रास्ते का मनुसरण करता माया। घाज भी बंगाल के विष्यववादी कोई नया रास्ता नहीं

निकाल पाए।" बात कुछ ज्यादा कुठ न थी।

सभी भेरे पुराने साजियों में से सब नहीं छूटे थे। जो लोग छूटे गए थे उनसे मैं मिला। लेकिन मुक्ते सन्तोप नहीं हुआ। पहली बात तो यह यो कि जिनसे में मिला, वे पूराने कार्यकर्ता तो अवस्य थे, लेकिन भेरे साथ उनके ताल्कुकात गहरे न थे।

जब मैं झण्डमन से छूटकर आया था तो श्रीयुत बी० सी० चटजी साहब ने

मुभने एक बात कही थी जिसका उल्लेख यहाँ कर देना ग्रावश्यक है। मैंने अण्डमन से एक चिट्टी में ऐसा लिखा था कि मदि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों की यथार्थ में यह मौका देती है कि हम अपने देश की भलाई के लिए जो ठीक समर्के उसे कर सकें तो गुप्त पड्यन्त्र के द्वारा खून-खराबी के रास्ते से ग्राग की लेकर हम खिलवाड क्यों करें। चटनीं साहब ने मुक्से यह कहा था कि "ब्रिटिश सरकार सचम्ब ऐसा अवसर हमे देगी इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि सच्ने दिल से माण्टेंगू के सुवार को लेकर काम करो भीर गुप्त पड्यन्त्र के रास्ते को त्याग दी। इसी ग्राशा से घौर इसी विद्वास से सरकार ने तुम्हें छोड़ दिया है।"मैंने जबाब में यह कहा था कि "विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में ऐसी ही भावना प्रकट की थी जैसीकि मैंने की है तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुक्ती को क्यों छोड़ा गया ? यदि श्रापकी बात सत्य होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए था। मैं तो यह समभता हूँ कि मेरे छूटने और सावरकरजी के न छूटने में दो बातें हैं। एक तो यह कि बंगाल के जनमत ने मेरे जैसे राजनीतिक बन्दियों को छुड़ाने के लिए प्रवल आग्रह किया था। राजबन्दियों की रिहाई के मूल मे यही यात बहुत बड़ी थी। लेकिन महाराष्ट्र में उतना तीव म्रान्दोलन नहीं हुआ जैसाकि बंगाल में हुआ। दूसरी वात सावरकरजी के व छूटने में यह थी कि सावरकरजी और उनके दी-चार साथियों की यिरपतारी के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी भ्रान्दीलन समाप्त-सा हो गया था। इसलिए सरकार की यह डर था कि यदि सावरकर इत्यादि को छोड़ दिया जाम तो ऐसा नहीं कि फिर महाराष्ट्र में फातिकारी धान्दोलन प्रारम्भ हो जाए । इसके धतिरिवत एक बात यह भी बी कि सावरकरजी के द्वारा इंग्लैंड के एक अग्रेज की हत्या हुई थी। इस पर दिश्चि सरकार को विशेष कोम था। राजबन्दियों की मनित के समय सरकार ने यह नोति बना ली थी कि जिन पर किसी की हत्या करना या डकेंती करने का प्रपरार्थ लगाया गमा था उन्हें न झोड़ा जाय । इस नीति के अनुसार भी सावरकर नहीं रहेंदें जर सकते थे । कारण सब पर हत्या करने का अपराध सगाया गया था।" चटर्जी साहब ने इस पर यह कहा था कि "वात असल में यह है कि मरहठों के ऊपर अंग्रेजों का बिलकुल विद्वास नहीं है। बंगालियों के ऊपर अप्रेजी सरकार यह भरोसा कर रही है कि बंगाची जैसा कहेंगे, बैसा करेंगे लेकिन मरहठे ऐसा कभी नहीं कर सकते।" इस बात को सुनकर मैंने मन-ही-मन कुछ लज्जा मनुभव की

प्रोर हुँसा भी । लज्जा इसलिए अनुभव की कि राजनीतिक दृष्टि से चटर्जी साहब महाराष्ट्र को उच्च स्थान दे रहे थे और बंगालियों को अम से ऐसा स्थान दे रहे थे कि राजनीतिक दृष्टि से दूरदिवारापूर्ण नहीं कह सकते । हुँसा इसलिए कि चटर्जी साहब भी समफ रहे हैं कि अग्रेज सरकार हमें प्रपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए पूर्ण अवकाश देगी । भी जानता था कि बिटिश सरकार कभी भी यह मौका नहीं देगी इसलिए हमें अवक्य काति का मार्ग प्रहण करना ही एडेगा और खुले तौर पर मैंने चटर्जी साहब रो यह कहा भी था कि यदि बिटिश सरकार हमें पूरा मौका देती है, अपने देश को उस सीमा तक पहुँचाने के लिए जिस सीमा तक अग्रेजों ने अपने देश में अपने राष्ट्र को पहुँचाया है तभी एकमात्र उसी प्रवस्था में ही यह बात भी सही होगी कि सशस्त्र कारित के मार्ग को छोड़कर भी हम थागे वढ़ सकते हैं।

प्रवक्ती बार फिर जबिक मैं बेनियापुकुर के मकान में ठहरा हुमा या तो चटजों साहब से मेरी बातजीत हुई थी। चटजों साहब मुक्ते यह समकाते थे कि हम किसी एक स्थान को चुन में और चहाँ पर स्थिर हीकर जम जाएँ। उसी स्थान को केन्द्र मानकर राजजीतिक सुधार के द्वारा जो बयसर प्रान्त हों, उनका पूर्ण उपयोग हम स्व करें। चटजों साहब की मनोगृत्ति को समक्षने के लिए उस समय के राजनीतिक यातावरण को समकाना नितान्त आवश्यक है। कांतिकारी मनोगृत्तिवालों की भी परिस्थिति को समक्षाने के लिए इस बात को समक्ष लेना नितान्त सावस्यक है।

## 6 चिम्सफोर्ड सुधार और असहयोग

जेल में बैठे हुए भी हम यह देख रहे थे कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधार केबारे में हमारे नैतामों में तीन प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई दे रही थी। एक तो मदनमोहन जी मानवीय इत्यादि नरम मनोवृत्तिवाले नेतागण यह बाहते थे कि बिना किसी प्रकार को कोई उलामन पेदा लिये पूर्ण विभित्त से इस सुधार को काम में ताया जाय। दूसरी मनोवृत्ति के कुछनेता यह चाहते थे कि इस सुधार को एकदम हुकरा दिया जाय। तीसरी मनोवृत्तिवाले कुछ ऐसे नेता भी ये जोकि इस नए सुधार के फायदा तो उठाना चाहते थे विभन्न में स्वा मण्ड पुधार के पायदा तो उठाना चाहते थे विभन्न ने यह भी बाहते थे कि पूर्ण स्वान्त्रता के घाइरों को प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक सामतीलन को ऐसे मार्गपर चलाया जाय जिससे देशवासी इस नये सुधार से सन्तुष्ट न होकर साथे बढ़ने के लिए ती हात हो।

जेंन में बैट-बैट विभिन्न प्रदेश के राजबन्दियों में यह होत तथी रहती थी कि कौन-सा प्रान्त सबसे जब मनोवृत्ति का परिचय देता है, अपांत् साब्देश चेनमजोई के मुधार की कौन-सा प्रान्त सबसे जब रूप में ठुकराता है। इस बात को देसने के लिए प्रण्टमन के राजवन्दियों में विभाग उत्सुकता कराती थी। कभी-कभी कॉलिकारी हो ने पर भी हम यह भून जाते थे कि इन नये सुवारों को ठुकरा देना एक बात है और उनका सदुप्योग करणा और बात है।

भण्डमन से बोटकर हमारे सामने वहीं मरन फिर था बहा हुमा । बी० सी० चटर्जी साहब उन व्यक्तियों में से वे जो कान्तिकारी भारतीलन की मायरवनता सममते पे, लेकिन इन नए सुवारों को ठुकरा देना नहीं चाहते में। महारमा गांधी एक समय बिलकुल मौंडरेट थे, लेकिन समय के फेर से वे नमसा मॉडरेट नीवि का त्याग रहे थे। सम्मव है याज भी महात्मा गांधी गाँडरेट मनोवृत्ति को सम्पूर्ण-त्या त्याग नहीं पाए हों। सी० धार० दास कान्तिकारी न होने पर भी क्रान्ति-कारियों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। उन्हें यह सहानुभूति जितनी उनके त्याग को देसकर होती थी उतनी ही राजनीतिक दृष्टि से भी होती थी, क्योंकि वे यह समभते थे कि कान्तिकारी आन्दोलन के कारण भारत के दूसरे सब आन्दोल सनों को वल पहुँचता है। तिलक धीर सी० धार० दास क्रारीव-क्रारीव एक ही सनोवृत्ति के थे। सी० घार० दास को अभी राजनीति में प्राये हुए थोड़े ही दिन हुए थे। अलीपुर वम केस में श्री धरविन्द घोष की पैरबी करते समय उनमें कुछ-कुछ क्रान्तिकारी भावनाएँ धाने लगी थीं।

तिलक भौर दास माण्टेगू-चेश्मफोडं सुपारों को ठुकराना भी नहीं चाहते थे भौर उसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। मोतीलालजी सो पहले मॉडरेट ये लेकिन उनके ऊपर उनके पुत्र का प्रभाव कमदा: बढ़ रहा था। इन सब विभिन्न नेताओं की परस्पर विरोधी मनोवृत्ति के संपर्प में आकर भारत की राज-नीति एक विचित्र माणे पर चल पड़ी थी। महास्मा गाँची भ मनोवृत्ति न तब कान्तिकारी थी भौर न अब ही है। लेकिन उनके महान् व्यक्तित्व के कारण भारत की राजनीति पर उन्ही का प्रभाव सबसे अधिक है।

महात्माजी के मेतृत्व में यह तय हो गया कि माण्टेगू-वेस्मफोडं सुधार एकदम दुकरा दिया जाय । बंगाल के क्रान्तिकारियों में से अधिकांश की यह राय थी कि इस नये सुधार को जहाँ तक हो सके, काम में लाया जाय । बी० सी० चटजीं की भी यही राय थी । लेकिन इस समय मुख्त राजवन्दीगणों ने एक साथ बैंटकर किसी नीति का निगंप नहीं किया था । भभी कुछ अभावशाली क्रान्तिकारी नेता मुक्त नहीं हुए थे । भारत के राजनीतिक आन्दोलन का वेतृत्व इसी समय से कमशा महात्मा गांधी के हाथ में भनिवार्य रूप से जा रहा था । क्रान्तिकारी गण इस बात को पतन्द नहीं कर रहे थे । सी० आर० दास भी महात्माजी के पक्ष में नहीं थे । वितक, पाल, सी० आर० दास, लाजपतराय इत्यादि पुराने गर्म दल के नेतागण महात्माजी के साथ नहीं थे ।

अध्डमन से लौटने के बाद मैंने उत्तर मारत में जो क्रान्तिकारी श्रान्दोलन की सृष्टि की थी उसको समक्षत्रे के लिए एक ओर तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को समक्ष्ता आवश्सक है, दूसरी ओर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बिना समस्ते 1920 के बाद के विश्वववादी धान्दीलन को समस्ता कुछ किन है। इसका एक कारण ग्रह है कि भारत का निप्लववादी धान्दीलन किसी एक ही संस्था के हारा परिचासित नहीं हो रहा था। सन् 1920 के बाद मैंने किस तरह से फिर कान्तिकारी ब्रान्दीलन के कार्य को हाय में लिया, इसको समस्रते के लिए ग्रह जानना भी प्रापरयक है कि मैंने किसी पूरानी संस्था के साथ मिनकर काम किया या नहीं, भीर यदि किसी संस्था के साथ मैंने सहयोग किया दो उस संस्था के बारे में भी कुछ बातों जान सेना धावस्थक है। इसके प्रतिरिक्त यह भी अनक नेना चाहिए कि भारत के गुन्त ब्रान्दीलन में भी कुछ दसबन्दियों भी प्रीर इन दसविद्यों के कारण मजुष्य के चरित्र में कितनी ही जुटियाँ ब्रानिवार्य रूप से भा जाती हैं। इसका परिनय मिनने से भी कुछ लाल होगा।

अब थोड़ी-सी पुरानी वार्ते बतसा देना साबस्यक है। सन् 1908 में कलकता में मेरे पुरुष पिताओ की मृत्यु हुई थी। सन् 1909 से मैं बनारस में रहने लग गया। जब मैं कलकता में रहने लग गया। जब मैं कलकता में रहने लग गया। जन में कलकता में स्वार्त में हैं है। इसा या वार्ष मित्र के साकर मैंने इस समिति की एक शासा अपने यही लोल थे। इस अनुशोजन समिति का इतिहास लिखने की प्रावस्थकता मार्च महीं है। इसाना हो कह देना पर्याप्त है कि वंपाल की अनुशोकन समिति की यो बाला थे।—एक का केन्द्र था डाका, दुसरी का केन्द्र था कलकता। मैं कलकता केन्द्र के अनुशोकन समिति की यो बाला थे।—एक का केन्द्र था डाका, दुसरी का केन्द्र था कलकता। मैं कलकता केन्द्र के अनुशोकन समिति की बाल खुका था तो पहले प्रत्योश्वर का गांवपरित की वाला बोल खुका था तो पहले प्रत्योश्वर का गांवपरित के प्रत्योशित का नाम यहल वेना पड़ा। अनुशोकन समिति की बवलकर पत्र इसा नाम हो गया पुक्त सम्मेतन ने किन ओतर-ही-भीतर के मननरना की बयुक्त ना सीति सम्बन्ध पत्र सम्बन्ध समिति से स्वन्य पाइता या। सिकन यदना-नक के फेर में ऐसा हो नहीं पावा।

जघर वारीन्द्र आदि के अधल विषक्त हो जाने के बाद उसी संस्था के जो अविद्याद आदमी ये उनके कार्यजन का नेन्द्र कलकता के पास कारीक्षी चारी नम्द्रनार बन गया था। इस केन्द्र से आजकत के प्रसिद्ध नेता थी रासविद्यारी कीस देहराडून पहुँचे। थी रासविद्यारी खपनी कार्यकुश्चसता के द्वारा पंजाब में एक सक्या दस बना चक्रे थे।

हाका मनुशीलन समिति के नेता श्री पुलिनविहारीदास थे। पुलिनविहारी

को सात साल की कालेपानी की सजा हो गई थी। पुलिनविहारी के बाद ढाका अनुशीलन समिति के जो लोग नेता के स्थान में काम कर रहे थे, उन्होंने प्रपने काम की गरज से चन्द्रनगर के दल के साथ सहयोग से काम करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय चन्द्रनगर दल के नेता थे श्री शिरीयचन्द्र घोष श्रीर मीतीज्ञाल राय। ढाका अनुशीलन समिति मोतीलाल राय के साथ मिलकर काम तो करती थी लेकिन उस समिति के नेतागण अपने दल के संगठन की सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रही थे। चन्द्रनगर का दल बंगाल श्रे कुछ बड़ा नथा। चेकिन रासविहारी ने पंथाय में अपना पूरा-पूरा संगठन किया था।

संयोगका धूमते-पूमते में चन्द्रनगर के दल में आकर शामिल हो गया था। में पद्धौह में रहता या इसलिए रासविहारी के अधीन मुफ्ते रला गया। शी रास-विहारी एक अत्यन्त कार्यकुशल नेता थे। चन्द्रनगर में यम बनाने का केन्द्र था, इन सब कारणों से ढाका अनुशीलन समिति के साथ रासविहारी का अत्यन्त धनिष्ठ के सम्बन्ध हो गया था और रासविहारी के विरए से ढाका अनुशीलन समिति के मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ भेरा भी धनिष्ठ परिचय हो गया था। यह सब होने से समय लगा था। ढाका अनुशीलन समिति के साथ चन्द्रनगर के दल का जो सहयोग हो रहा था उसकी एक धर्त यह थी कि उत्तर आरत में ढाका समिति स्वान क्य से अपने किसी आदमी को नहीं भेजगी। उत्तर भारत में जो का समिति स्वान समस्त जता दायित्व रासविहारी पर रहेगा। यिव बका समिति के कुछ आदमी रहें तो उनका भी सम्बन्ध रासविहारी पर रहेगा। यिव बका समिति के कुछ अदस्यों के जरिए से चन्द्रनगर के दल में आप हो। मैं ढाका समिति के कुछ सदस्यों के जरिए से चन्द्रनगर के दल में आप मुहा । में ढाका समिति के कुछ सदस्यों के जरिए से चन्द्रनगर के दल में आप मुहा । कि उत्तर सारत के अनुसार मुक्ते ।

उस समय ढाका अनुजीलन समिति के सबसे बड़े-बड़े कार्यकर्ता थे: श्रीप्रतुल-चन्द्र गंगीली, श्री त्रैलोक्यनाथ चकवर्ती, श्री नरेन्द्रताय सेन, श्री रमेशक्द्र श्राचार्ये, श्री रमेशक्द्र चौधरी और श्री निलनीकिशोर गुहु। इनमें से एक नरेन्द्रसेन को छोड़कर श्रीर सबसे में खूब परिचित था।

अण्डमन में जाने के पहले गिरएतारी के दिन तक, भेरे साथ ढाका अनुसीलन सिमितिका अच्छा सहयोग था। यह बात तो थी कि रासिविहारी के जापान चले जाने के बाद ढाका अनुसीलन सिमिति के बचे-चचाए नेताओं ने अपनी सब बातें मुक्ते दता दी थीं। लेकिन सनके आचरण से मुक्ते यह अनुभव हो रहा था कि मुक्ते पूर्ण रूप से श्रपनी सब बातें बताने में ये घीरे-घीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे थे। यतः उत्तर मारत का बल और ढाका अनुश्रीलन समिति क्रमशः एक-दूसरे के साथ प्रधिक-से-प्रधिक सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसी ग्रवस्था में ही मैं गिरक्तार हो गया थर। यब यण्डयन से लौटने के बाद ढाका समिति के नेताओं के साथ भली प्रकार से विचार-विमर्श करने के पहले मैं कोई अलग कार्यक्रम बनाना नहीं चाहता था।

वनारस केस में गिरपतार होने के बहुत पहले भी मैंने बहुत दफा बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी वर्तों को मिलाने की बहुत वेष्टा की थी, लेकिन कृतकार्य नहीं हुपा था। श्रव धण्डमन से लीटने के बाद भी मैंने फिर चाहा कि मारत के समस्त कान्तिकारी दल एक साथ मिलकर एक शनितवानो संगठन बनाएँ। वेनियापुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी नेतामों के साथ मैं मिलता रहा। दूसरे दलों के प्रमुख नेताओं में से मैं जिन्हें प्रच्छी तरह से जानता था, वे थे श्री जदुगोपाल मुकर्जी, श्री विभिन्न मंगीली, श्री मनीरंजन पुन्त, श्री अदणकृत गृह हत्यादि। वस समय एन एन० राय नरेन्द्रनाय भट्टानाय के नाम से परिचित्त थे। ये सब उस समय बंगाल के प्रसिद कान्तिकारी श्री करीन काम कर रहे थे। अण्डमन से छूटने के बाद मैं इन सब परिचत नेताओं के मिला था।

एक तरफ महात्मा गांधी यपने सत्याग्रह यान्योतन के लिए तैयारी कर रहे थे। व्रसरी तरक बंगाल के कान्तिकारी नेतागण प्रवने लेख और पुस्तकारि हारा कान्ति की भावना फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री प्ररिवन्द के बाद बंगाल में जिल्लान हों भीर कोई नहीं रह गए थे। बीज्यार दारा विश्वनक्ष्याय नेता खुले श्रान्योतन में भीर कोई नहीं रह गए थे। बीज्यार दारा, विश्वनक्ष्यात, व्योगकेश चक्रवर्ती भीर कुछ हद तक बीज चीज चर्जा भीर रुपाम सुन्दर चर्टा भी खुले आन्दोतन में यथायाबित भाग ले रहे थे। उत्तर महाराष्ट्र में तिलक एवं पंजा में चाता साजपत्तराय जीवित थे। श्री मदनमोहन मालबीय की गिनती नरम दल वालों में थी। पंज जवाहरताल नेहरू कमसः खुले मान्योतन में गारा नेन लगे थे। युन के प्रभाव के कारण मोतीसाल नेहरू भी प्रमयः उप इत की तरफ मुक्ने लगे थे।

मेरी गिरपतारों के पहले ही महात्माजी भारत में आ चुके थे। उन्होंने सुले 'आम फान्तिकारियों से यह आवेदन किया था कि वे गुप्त मार्य को छोड़कर यदि महात्माजी के भाग यें था जायें तो देश का अहुत कल्याण हो। सन् 1919 के सत्याग्रह मान्दोलन के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्माजी ने श्रपता . एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। जिल्पायांचाला वाग की घटना के बाद मोतीलाल नेहरू भी कमदाः महात्माजी की तरफ अक गए थे।

महारमाजी के व्यक्तिगत चिरत्र के साथ न सी । धार । दास का ही मुका-बता हो सकता था और न मोतीजाल नेहरू का ही । उनके मुकावले में विशिष्ट चरित्रवान नेता धार कोई थे तो वे लोकमान्य तिलक धौर लाला लाजपतराय ही थे। विभिन्नपन्द्रपाल का प्रभाव उनकी व्यक्तिरात दुर्वसता के कारण बहुत घट रहा था। इंग्लैण्ड से लोटने के बाद उनका जो गिरफ्तारी हुई धौर उस गिरफ्तारी के समय पालजी ने जो दुर्ब सता दिखलाई इसके कारण उनका नेतृत्व समाप्त-सा हो रहा था। सी । धार । दास में कुछ विशेषताएँ थीं जो कि कमता परिस्कुट होने लगीं।

श्रीयुत सी० बार० वास० एक घोर वह मारी वैरिस्टर थे, दूसरी श्रोर थे वह ही ह्वयवान व्यक्ति थे। एक तरफ जैसे उन्होंने साओं रुपये कमाए, दूसरी तरफ वैसे ही उन्होंने दान में, दुःखी जनों की सहायता में, एवं मोग-ऐरवर्ष में भी ध्रपनी कमाई खूब खर्च की। उनके पिता बारह हजार रुपया कर्ज रखकर दुनिया से बल बसे थे। कर्जदों सी० बार० दास से कानून की सहायता से यह रुपया वसूल नहीं कर सकते थे। सी० धार० दास ने ईमानदारी की गरज थे, इनसानियत के तकाजे के कारण, विलायत में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद स्वदेश में लीटकर कर्जदारों का तमाम रुपया घीरे-धीरे वापस कर दिया। सी० धार० दास के चिरिकर में जो दृदता एवं बल था उसके मूल में पराये दुख से कातर होना एवं न्यायनिष्ठा भी भी उपलिक से समय भी कर्यक साथत करने की प्रवत्त रावित भी थी। पहले मलीपुर यम कॉन्सपरेसी केस के समय भी धर्मविद की परवी करते हुए मारत के कालिपरी धान्दोलन के साथ सी० धार० दास का कुछ परिचय हुए पारत के कालिपरी धान्दोलन के साथ सी० धार० दास का कुछ परिचय हुए पारत

यदि चाहते तो श्री बी० सी० चटर्जी भी सन् 1920 से बंगाल के प्रसिद्ध नेता सन जाते, लेकिन चटर्जी साहब राजनीतिक रोत्र में सी० धार० दास की तरह भवतीण नहीं हुए। श्री धरिवन्द के बाद बंगाल में सी० धार० दास ने ही राजनीतिक धान्दीलन की धपने हाथ में लिया।

बंगाल के खुले आन्दोलन के प्रमुख नेतागण भारतीय कान्तिकारी धान्दोलन के निन्दक नहीं से ।क्रान्तिकारी धान्दोलन के प्रातंकवाद के प्रति प्रन्तर में सहानु-मूर्ति रसते हुए भी ये लोग खुले तौर पर धातंकवाद की निन्दा तो करते से, लेकिन 234 बन्ही जीवन

कट्नित नहीं करते थे। स्पष्ट मानुम होता था कि इन लोगों की सहानुभूति कान्तिकारी दल के प्रति है। भौर कभी-कभी तो कान्तिकारियों को फांसी होने के अवसर पर खुले आन्दोलन के ये नेता इस प्रकार से समवेदना के साथ वीरत्व की मर्यादा को ग्रेक्षुण्ण रखते हुए ऐसी ही आलोचना करते थे जिसके परिणामतः कान्तिकारी भावना को प्रोत्साहत ही मिलता या ।

भारत के दूसरे प्रान्तों में धभी तक खुला राजनीतिक प्रान्दोलन कहने लायक कुछ भी नहीं हुमा था। संभवत: स्वर्गीय लाजपसराय के कारणपंजाव प्रान्त बंगाल-को छोड़कर भारत के धन्य प्रान्तों से अधिक जागृत था। इसलिए हम देखते है कि पंजाब और बंगाल में कान्तिकारी घान्दोलन जैसा पनपां ऐसा श्रीर किसी प्रान्त में नहीं पनपा। बम्बई प्रान्त में राजनीतिक जागरण यथेष्ट था। लेकिन लोकमान्य तिलक के बाद बम्बई प्रान्त में किसी उपयुक्त नेता का आविभवि नहीं हुग्रा। लोकमान्य तिलंक छः साल तक मण्डला में कैद रहे। इस बीच महाराष्ट्र ग्रीर गुजरात ने भारत के राजनीतिक ग्रान्दोलन में विशेष महत्व र्णं भाग नहीं लिया। उद्योग-धन्घों की उन्नति बम्बई प्रान्त में जैसी थी ऐसी ग्रीर किसी प्रान्त में नहीं थीं। लोकमान्य तिलक के नैतृत्व में महाराष्ट्र भारत के दूसरेप्रान्तों सेपीछे नहीं था। लेकिन तिलक के बाद उपयुक्त नेता न रहने के कारण महाराष्ट्र एवं गुजरात की मन्नगति रुक-सी गई। युक्त प्रान्त मे सभी पं० जवाहरलालजी की अम्युदय नहीं हुआ था। बिहार में अभी तक न कोई राजनीतिक आन्दोलन ही हुमा या और न किसी प्रभावशाली नेता का ही ब्राविर्माव हुमा था। सम्भवतः ्र प्राग्त भारत में सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त था। मद्रास प्रान्त की हालत भी

्यार में कुछ अधिक अच्छी न थी।

लेकिन जबसे महात्माजी राजनीतिक क्षेत्र में ब्रवतीर्ण हुए, भारत की हालत ्कपम पलट गई। अभी तक राजनीतिक और फ़ाल्तिकारी आन्दीलन के कारण भारती में थोड़ी बहुत जागृति हो चुकी थी। अण्डमन जाने के पहले युक्त प्रान्त के दाहर के आस-पास के देहातों में भी श्री घरविन्द का नाम मैंने सुना था। बमपार्टी केनामसे भारत के कान्तिकारी आन्दोलन का परिचय जन साधारण को प्राप्त हो बुका था। इसके श्रांतरिक्त पूरोपियन महायुद्ध के कारण भी संसार-भर की हवा पलट

गई यो। भारत में भी भाग जनता में इसका घसर पहुँचा। इस मभूतपूर्व परि-का परिचय तब मिला जब महात्मा गांधी अपने कार्यक्रम को लेकर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कृद पड़े।

महात्मा गांधी भारत के कान्तिकारियों के प्रति विशेष एप से प्राकृष्ट हए थे। इनके त्याग घोर इनके साहस से महात्मा जी समक्र गए थे कि ऐसे ही त्याग श्रीर साहस के साथ यदि भारत के राजनीतिक नेतामण कार्यक्षेत्र में अवतीणं न हुए तो उनके काम का असर प्रजा या सरकार पर कुछ भी नहीं पढ़ेगा। कान्ति-कारी द्यान्दोलन को दवाने के लिए रौलट कमेटी की एक भीषण योजना प्रकार शित हो चुकी थी । महात्मा गांधी ने इस ब्रायोजना के विवद तीय रूप से ब्रान्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन को शुरू करने के पहले चम्पारन में महात्मात्री ने अपनी शनित की परीक्षा कर ली थी। देखने में और कार्य में भी विहार प्रान्त भारत में सबसे पिछडा हुम्रा प्रान्त या। चम्पारन विहार प्रान्त में ही था। इस चम्पारन के जिले में महात्माजी ने सर्वप्रथम सकिय किन्तु शान्त विप्लव प्रारम्भ किया था भीर यही देखा गया कि जिस प्रान्त को पिछडा हमा समभा गया था वह भी महारमाजी के नेतृत्व में सुप्रतिष्ठित ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने को तैयार हो गया। महात्माजी ने अपने आत्म-चरित्र में इस बात को स्वी-कार किया है कि सन् 1919 में पहली दका ब्यापक रूप में सत्याग्रह श्रारम्भ करने के पहले महात्माजी पंजाब नहीं गए थे एव उस प्रदेश में उन्होंने ग्रपने ग्रान्दोलन का कोई प्रचार भी नहीं किया था इसलिए महात्माजी ने यह स्राचा नहीं की थी कि पंजाब देश में भी उनका सत्याग्रह श्रान्दोलन जरा भी जोर पकडेगा। ये बातें महात्माजी की आपबीती में मिलेंगी। युक्त प्रान्त में भी महात्माजी ने अपने सिद्धान्त का कुछ भी प्रचार नहीं किया था। मुक्ते याद है, मेरे घण्डमन जाने के पहले मोतीलालजी ने इलाहाबाद में महात्माजी के South Africa (दक्षिण मफीका) मान्दोलन के सिलसिले में सभा की थी । उस सभा में न प्रधिक प्रादमी भागे में भौर न कोई जोश दिखलाई दे रहा था। लेकिन महायद के बाद महात्मा जी जब अपने नवीन कार्यक्रम को लेकर मैदान में कुद पड़े तो समग्र भारत में उनके भाह्यान की सजीव प्रतिष्विन सुनाई पड़ी । महारमाजी ने स्वीकार किया है कि समग्र भारत ने जिस प्रकार से महात्माजी के ब्राह्मान का उत्पुक्ता के साथ प्रत्युत्तर दिया उसकी भाशा उन्हें न थी। समग्र देश मानी उपयुक्त नेता की भपेक्षा कर रहा या। महात्माजी जैसे महान् नेता यदि कार्यक्षेत्र में भवतीर्णन होते तो शायद ही भारत में माज की जैसी जागृति होती। उपयुक्त नेतृस्व के

कारण भारत की जन-शक्ति का परिचय मिला।

महात्माजों के आन्दोलन के प्रारम्म होने के पहले ही मारत की जनता में जागृति पैदा हुई थी। श्रीर यह जागृति उत्तरोत्तर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उप्र से उप्त रूप धारण कर रही थी। यदि यहात्माजी की तरह महाप्ततिमानान नेता भी जनता के इस रुख के विरुद्ध जाते तो उन्हें भी पराजय स्वीकार करनी पृहती। इस बात का भी प्रमाण महात्माजों की प्राप्वीतों में हो है। जिस चम्पार जिले में महात्माजों अपना बिद्रोह आन्दोलन सफल रूप से चता पाए उसी बम्पार ने जिले में महात्माजों अपना बिद्रोह आन्दोलन सफल रूप से चता पए उसी बम्पार जिले में जब महात्माजों ने अग्रेज सरकार को मदद देने की गरज से घपने ग्राप्ती के जो जे जो जाना ने महात्माजों का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि महात्माजों के साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि महात्माजों के लिए कोई सनारी सक नहीं मिली। घर्षात् जनता में बात्मी जाने के लिए कोई सनारी सक नहीं मिली। घर्षात् जनता में जागृति जोने के लिए कोई सनारी सक नहीं मिली। घर्षात् जनता में सारत का प्रमुत करनाण किया। भारत के अन्य नेतागण ऐसा नहीं कर पाए। यही महात्माजों की एक महान् विशेषता है।

1919 के व्यापक सत्याबह घाग्दोलन के परिणामतः अमृतसर में जिलमी-वाला बाग का नृशंस गोलीकांड हो गया। समस्त सम्य संसार स्तब्ध रह गया। ऋग्नेजों के साथ अमेरिकनों की सन्यिथी। ऐसी परिस्थित में ही भारत के हम बहुत से राजधारी मुक्त किये गए। इसी परिस्थित में झण्डमन से मुक्त होकर मैं

भी भारत में जायस साया।

मुस्त राजवंदियों में से बहुत-से राजनीति से असग होकर गृहकार्य में लग गए। से किन ऐसे भी बहुत-से रहे जिनका यह विश्वास बना रहा कि समस्त्र फानित को छोड़कर और किसी रास्ते से मारत को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। वेलिया पुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी दवों के सदस्यों। वेलिया पुकुर के मकान में रहते समय बंगाल के विभिन्न कान्तिकारी दवों के सदस्यों। वेलिया से किन सभी तक बहुत-से फानितकारी नेतागण मुक्त नहीं हुए थे। जैसे किसी विद्याल नगर में याग सग लाय अथवा भीयण बवंडर से यदि कोई सहर विचयत्त हो जाय या यदि कोई प्रदेश भीयण बाढ़ के कारण अस्त-व्यत्त हो जाय और कोई हन सथ बुंधेटनाओं के बाद जन सथ प्रान्तों की जो दवा होती है उसे देश, बस मारत के फानितकारी दवों नो भी दन दिनों वही अवस्य हो रही थी। जैसे भीयण पुकुष्ण के बाद पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है पैसे हो मारत में किर से लान्तिकारी बान्दोसन का पुनगैनन प्रारम्भ होता है पैसे हो मारत में

## 7 जमशेदपुर में मज़दूर संगठन

सन् 1920 में महात्माजी का सत्याग्रह बान्दोलन समाप्त हो जाने के बाद ही मैंने पूर्ण रीति से विप्लव दल का संगठन प्रारम्म किया था। लेकिन इसमें कितनी उलक्कनों का सामना करना पड़ा उसका कुछ हाल यहाँ दे देना ग्राव-श्यक है। जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है, मेरी तरह से दूसरे धनेक मुक्त राजवन्दियों के सामने भी सबसे कठिन प्रश्न यही या कि कैसे अपनी प्रार्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करें। कभी सीचा किताव की दुकान खोलें जिससे पढ़ने-लिखने की फुरसत रहे। विष्लव के कार्य की चलाने के लिए कितावों की युकान उपयोगी होगी। लेकिन इसके लिए बहुत रुपयों की आवश्यकता थी। इसलिए इस खयाल को छोड़ना पहा। कभी सोचा छापाखाना खोलें। छापेखाने की सहायता से प्रचार कार्य का भी काम खूब चलेगा। पुस्तकों भी प्रकाशित की जाएँगी। लेकिन इसके लिए भी कम से-कम दस हजार रुपयों की आवश्यकता थी। आखिरकार इस खयाल को भी छोड़ना पड़ा। फिर सोचा एक विसातखाने की दुकान खोल दें। सोचा कि शायद एक-दो हजार रुपये की लागत में ऐसी दुकान खोल सकते हैं। पिता की कमाई के कुछ रुपये माँ के पास थे। मेरी माँ और मेरे सव माई मेरे ऊपर श्रत्य-धिक जोर डाल रहे थे कि मैं किसी काम में लग जाऊँ। सी॰ बाई॰ डी॰ के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल ने हमारे सामू को लिखा था कि मुक्ते ऐसे काम में लगाया जाय कि जिससे दूसरे किसी उलमान में पड़ने का अवकाश हो न मिले। इसलिए सी॰ भाई॰ डी॰ जी॰ यह चाहते ये कि मेरे लिए जमीन लेली जाय ग्रीर में खेती के काम में लगा दिया जाऊँ। मैंने इस काम को स्वीकार नहीं किया। ग्राखिर

**238** . वन्दी जीवन

विसातखाने की दुकान खोलने की ठहरी। वह कहाँ खोली जाए ? यदि मौके का स्थान न मिले तो दुकान का खोलना हो व्यर्थ है।

विसातखाने की वुकान के लिए मीका ढूँढ़ते-ढूँढते कलकता शहर को खान हाला । सुबह से शाम तक जगह की तलाश में भूमते थे। धूमते-भूमते थक जाते थे। एक दिन क्लान्त होकर विल में ऐसा खयान पैदा हुया कि यदि में मौरत होती वो मेरे लिए जीविका उपाजन करने का कम-ते-कम एक रास्ता तो जुला रहता ही जीसा कैंने के लिए जीविका उपाजन करने को कम-ते-कम एक रास्ता तो जुला रहता ही जीसा कैंने के लिए या। मेरी ग्रांखों में श्रांसु झा जाते थे। मैं सोचा करता था श्रांखर दूसरे देशों के काम्तिकारीगण कैंने निवाह करते होंगे। इस बात को खोज में मैंने बहुत-सी किता हैं पढ़ी, लेकिन मुक्ते कुछ पता न चला। शलस्टाय ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि जिस पुस्तक में जिस बात की धाशा करते हैं उस पुस्तक में जस बात को धोड़-कर भौर बहुत-सी बात मिलती हैं, लेकिन जिस बात के लिए पुस्तक लिखी गई है यह बात उस पुस्तक में बहुत कम मिलती हैं। विस्वववादियों के बहुत-से प्रत्यपढ़े लेकिन वे लोग प्रपना निर्वाह कैंसे करते थे, इसका पता मुक्ते नहीं चला। सिर्फ एक पुस्तक में काटकिन साहब ने जो कुछ लिखा है उससे ऐसा माजूम होता है कि सम में काटितकारियों की वैसी ही दुर्वहा होती थी जैसी कि हमारे देश में होती हैं।

कलकता में रहकर में काम-काज की खोज कर रहा था। उधर मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की दूंढ़ने बंगाल आई थी। कुछ स्थानों पर माँ के साथ मुक्ते भी जाना पड़ा। इसी सिलसिल में अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद यह तय हुमा कि उन रिश्तेदारों के साथ मिलकर कलकता के पास बढ़ेवान चिते के कालना नामक सब-डिवीजन में ईंट बनाने का कारबार खोलें। कुछ महीने तक इस काम में भूके खगना पड़ा। उधर से तो काम करते थे, जी मे रोते पे।

कालना में काम करते समय मैंने वन्दी जीवन खिलना प्रारम्भ विया। दिन भर काम करता था आधी रात की लिखा करता था। पढने का समय योश ही मिलता था। वहीं के नौजवानों से भी मिलने का प्रयत्न किया करता था। काम के सिलसिले में कभी-कभी कलकता जाना पड़ता था। ऐसे अध्यस्रो पर कभी-कभी देलता था कि बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए नौजवान लोग दोली बना-कर सड़क की दुकानों पर से चन्दों संग्रह कर रहे हैं। इस अकार से नौजवानों की देश-सेवा की सगन की देशकर मेरा हृदय पिपल जाया करता था। उनके साथ अपनी तुलना करते हुए अपने प्रति निवान्त दू रा होवा था। सोचता था में नया चाहता था घौर गया कर रहा हूँ। अपने को कर्त्तब्य-च्युत होते देसकर में रोपड़ता था। ट्राम में बैठे हुए रोना भी तो मुक्किल था। दूगरे प्रादमी प्रांत में श्रौनू देस-कर क्या करेंगे। इसलिए इसरों की श्रौन बचाकर प्रपनी यांसे पींद्रा करताथा।

मेरे इंट के कारोवार में लगने के पहले कलकत्ता में कांग्रेस का मधियेशन हो चुका था। इनका उल्लेख पहले ही वर चुका हूँ। जिन दिनो में इंटों के कारोवार में लगा हुमा था उन दिनों में कांग्रेस का विदोष कोई काम नही हो रहा था।

इंट का कारवार धरसात के दिनों में बन्द होता है। इस कारवार में रुपये लगा दिए थे जब सक मैं इस लागत को वसूल नहीं कर लेता तब तक मैं इस कार-बार को की छोड़ सकता था। निरुचय तो मैंने कर लिया था कि इस कारवार को छोड़ दूँगा। इस कारवार को छोड़ने के पहले मेरी शादी हो गई। मन्त में मैंने सपने कारवार को अपने रिस्तेदारों के हाथ वेच दिया। मुक्तेएक हवार रुपये का पाटा हुमा। शाने-पीने का सर्च और मेहनत तो धलग ही रही।

कर जमसेवपुर चला गया। नो महीने तक मजदूर संगठन का काम किया। जम-धेदपुर में पचहत्तर हचार मजदूर काम करते थे। नो महीने रात-दिन काम करते हुए मैंने मजदूर संगठन के बारे में यथेष्ट अभिजता अर्जन कर ली। जमकेदपुर में काम करते समय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित हुमा। इस अवसर पर भारत के समस्त आन्तों के कान्तिकारी व्यक्तियों से जान-महचान, मेल-मुलाकात हुई। इस अधिवेशन में राजनीतिक बन्दियों के लिए जो कुछ किया था उसका उन्लेख पहले ही कर खुका है।

महारमाजी का सरवाधह आन्दोलन जीरों से चला था। जसका इतिहास
यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने दिन यह मान्दोलन चलता रहा,
मैं जमशेरपुर में मजदूर संगठन का काम करता रहा। महारमाजीन चलता रहा,
मैं जमशेरपुर में मजदूर संगठन का काम करता रहा। महारमाजीन चलता रहा,
मैं जमशेरपुर में मजदूर संगठन का काम करता रहा। महारमाजी का सरवामह
प्रात्योलन जब निर्जीव होने लगा तब मैंने सोचा कि अब अपने कान्तिकारी दल
का काम आरम्भ करना चाहिए। जमशेदपुर के काम से दो बार इस्तीफा दिग
लेकिन दोनों बार लेकर यूनियन की कार्यकारिणी समिति ने मेरे इस्तीफे को स्थीकार नहीं किया। लेकर यूनियन से डेड सी स्थाय लेता मजदूर संगठन की जिम्मेवारी को लिये हुए सम्भव नहीं था। मजदूर संगठन के काम में यदि कोई सोलह
प्रातामन भीर चौबीस पण्टेका समय नहीं वाता है तो हस काम को शिक प्रकार
से कोई भी नहीं कर सकता। भीर यदि कोई मालिक वेतन लेवा है तो मजदूर
संगठन के काम में उसे धपना पूरा समया लगाना उचित है।

जबसे मैंने जमशेवपुर की लेकर यूनियन का काम हाथ में लिया या तबसे यूनियन की काफ़ी उन्नति हुई थी। मेरे धाने के पहले यूनियन का करना कुछ भी धमूल नहीं ही रहा था। मेरे धाने के बाद एक तो मुफे इसी चन्दे में से डेड़ सी फप्पा माहवार मिला करता था। इसके धलावा मैंने एकाउप्पेष्ट और प्रॉक्सि क्ल मी पचास क्या माहवार पर नियुवत किया था। इन सब खर्चों को चलाकर भी यूनियन की तहवील में एक हजार से उत्पर क्या मिल जमा कर लिया था। इस हासत में मेरे लिए छेड़ सी रुपया माहवार नेना ज्यादा ने-मुनासिब न था। हेकिन फिर भी मेंने यूनियन के काम की छोड़ देवा ठीक समझा। यदि मुक्ते फोई दूसरा व्यक्ति निल जाता जीकि कानिकारी संगठन के समझा ने संमाल सकता तो में यूनियन के काम की ल छोड़ता। बंगाल में कानिकारी व्यक्तियों की मुख कमी

तो थी नहीं। तो फिर मुक्ते यूनियन का काम क्यों छोड़ना पड़ा ?

जैसाकि मैंने पहले ही बतला दिया है, भारत में एक ही संस्था विप्लय के मार्ग से भारत को स्वाधीन करने के काम में नहीं लगी हुई थी। मेरे प्रण्डमन से सीटने के बाद ढाका अनुशीलन समिति के नेताओं ने मेरे साथ खुले दिल से सहयोग नही किया। रासबिहारी के रहते समय ढांका समिति का जो रख था ग्रव वह नहीं रहा। ढाका समिति इस नई परिस्थिति में क्या करना चाहती थी, इस विषय को लेकर उसके नेताओं ने मेरे साथ किसी प्रकार का भी विचार-विमर्श नहीं किया। श्री पुलिनबिहारीदास ढाका समिति के सर्वमान्य एवं सबसे प्राने मेता थे। राजबन्दियों के छुटने के बाद ढाका समिति का नेतृत्व श्री पुलिनबिहारी के हाय में था। इन पुलिनबिहारी के साथ में अण्डमन में रहे चुका था। पुलिन-बिहारी कैसे ढाका समिति के नेता बन गए थे, यह बात मेरी समझ में नहीं शाती थी। न बुद्धि में, न अध्ययन मे, न विचारशीलता में और न समफदारी में ही पुलिनबिहारी की कोई विशेषता थी। ऐसे तो वे बी॰ ए॰ तक पड़ेथे, लेकिन उनकी मानसिक प्रकृति नितांत ठस थी। सामाजिक प्रश्नों को लेकर न कभी उन्होने किसी से कोई विचार-विमर्श या विचार-विनिमय ही किया और न सामाजिक या राजनीतिक समस्यामों पर लिखी हुई किताबों को पढ़ने में कोई रुचि ही दिख-लाई। अण्डमन में रहते समय अधिकारियों के साथ उनका कभी कोई संघर्ष नहीं हमा। जिस समय बन्य राजबन्दीगण बनशन करते थे बचवा बन्य प्रकार से जेल ग्राधिकारियों के साथ ग्रात्म-मर्यादा की रक्षा के लिए अपमानों का प्रतिवाद करने के लिए लड़ा करते थे तो उस समय पुलिन बिहारी जी छिपकर इन फंसटों से ग्रलग रहते थे। एक बात तो समक्त में ग्राती है कि हरएक प्रकार का दु:ख भीर कव्ट उठाने के लिए हरएक बादमी तैयार नहीं हो सकता भीर ऐसी धाशा करना भी उचित नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है हृदयवान सच्चे मन्ध्य के तिएं यह स्वाभाविक है कि वह उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति सम्पन्न श्रवस्य होगा। यदि ऐसा ध्यक्ति वीरों का साथ नहीं भी देता है तो भी उसके आचरण से सहज ही में सरलता के कारण समवेदना का श्रीर सहकारी होने का माव टपकता है। पुलिनबिहारी में मैंने इस प्रकार की कोई भावना नहीं पायी। श्रपनी मनुष्य चरित्र जानने की ग्रमिजता से मैंने यह समक लिया था कि पुलिनिवहारी में नेतत्व की कुछ भी योग्यता न थी। इसलिए ग्रण्डमन में रहते हुए ही मैंने यह

ਬਾਟੀ जੀਰਜ

निर्मय कर लिया था कि छूटने के बाद उनके भाष मैं किसी प्रकार से भी काम मही कर सकता। पुलिमिबहारी की में भाष भी खता की ही कभी हो, केवल यही बात नहीं थी, मेतृत्व के लिए वे सर्वथा अयोग्य थे। वे शिक्षित समाज में बैठकर सायारण प्रश्नों पर भी युवितपूर्ण रूप से बातचीत नहीं कर सकते थे। एक दफा उन्होंने जिस बात की किस प्रकार से यहण कर लिया, किर उस बात को इसरे प्रकार से समफ्त की चालित उनमें नहीं थी। अधिक बया कहूँ उनके प्रति मेरे दिन' में रत्ती-भर भी खदा नहीं थी।

पुनिन्निबहारी के छूट जाने के बाद ढांका सनुशीलन समिति उन्हींके नेतृत्व में काम करने लग गई। ढांका समिति के बन्य नेतागण भी पुलिनबिहारी के प्रति बर्धिक श्रद्धावान नहीं थे। फिर भी उन्हें प्रारम्भ में पुलिनबिहारी को नेता मानना ही यहा।

महात्माजी का सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर चलने लगा। देशबन्युदास ने भी इस बढ़ती हुई लहर का साथ देने का निश्चय कर लिया। धासजी ने बाहा कि पुलिनबिहारी, में एवं एक-दी और कान्तिकारी नेता उनका साथ दें। में उस समय . ईंट के कारवार में बुरी तरह फैंसा हुआ था। इस कारण मन में प्रवल इच्छा रहने पर भी मैं दासजी का साथ नहीं दे पाया। पुलिनविहारी में कुछ योग्यता तो भी ही नहीं, फिर सत्याग्रह में भी उनका विश्वास नहीं या । जो हो, पुलिनविहारी ने भी दासजी का साथ नहीं दिया। बंगाल के कान्तिकारी दल के दूसरे नेताग्रों ने दासजी का साथ दिया । मैंने भी बहुत मर्तवा चाहा कि घर का सब काम छोड़कर खुते राजनीतिक मान्दोलन में जी-जान से लग जाऊँ। कभी-कभी ऐसा समान भाता है कि ऐसा न करके मैंने भारी भूल की । नागपुर कांग्रेस में मैंने हिन्दी भाषा में वक्तूता दी थी। उस वक्तूता को मुनकर दासजी ने ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि मैं दासजी के साथ मिलकर मजदूर धान्दोलन को कांग्रेस ग्रान्दोलन की एक शाक्षा बना दूँ। लेकिन दासजी के एक मित्र बैरिस्टर श्री निशितसेनबी ने स्पट्ट शब्दों में एक वात भूमें समका दी कि श्राधिक दृष्टि से यदि में स्वावलम्बी नहीं होता हैं हो राजनीति के क्षेत्र में मैं अपना भासन जमा नहीं पाऊँगा। मैंने दासजो की इच्छा का उल्लेख किया। तिस पर भी सेनसाहब ने अपनी राय बदली नहीं। मैंने भी सेनसाहब की युनित को घस्तीकार नहीं किया। परिणामतः मैं जमशेदपुर में लेबर यूनियन के वेतन भोगी धार्यनाइजिंग सेकेटरी का काम करता रहा ।

इधर बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दलों के नेता थी सुरेन्द्रनाथ मोप,

श्री विषिनविहारी गंगोली इत्यादि ने देशवन्युदास के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में श्रपने दलों को ग्रच्छी तरह से लगा दिया ।

जैसा मैंने पहले बताया है, अनुशीलन समिति के दो केन्द्र थे। एक केन्द्र डाका में या ग्रीर दूसरा कलकत्ता में। कलकत्ता ग्रनुशीलन समिति के सदस्यगण कल-कत्ता के प्रन्य कान्तिकारी दलों मे शामिल हो गए। कलकत्ता प्रनुशीलन समिति का स्वतन्त्र बस्तित्व नहीं रहा । श्री यदुगोपालजी मुकर्जी कलकता अनुशीलन-समिति के अनुभवी सदस्य थे। मैं भी कलकता अनुशीलन समिति का सदस्य रह चुका था। प्रण्डमन जाने के पहले बदुगोपालजी से मेरा परिचय हो चुका था। अण्डमन जाने के पहले मैंने चाहा था कि यदुगोपाल और मैं मिलकर कलकता श्रनुतीलन समिति का पुनगंठन करें। लेकिन यदुगोपालजी ने इसका विशेष धाग्रह नहीं किया। मैं बनारस में अपना संगठन करता रहा। अब ग्रण्डमन से लौटने के बाद जब मैं जमशेदपुर में लेबर युनियन के काम में या तो यदुगीपालजी ने मुक्ते भ्रपनी पार्टी में सामिल होने के लिए कहा। अण्डमन जाने के पहले तक मैं डाका-समिति के साथ मिलकर काम कर रहा था। इस कारण मेरे लिए यह उचित था कि पहले मैं ढाका वालों से मिलकर इस वात को जान लूं कि मेरे साथ वे लोग - खुले दिल से काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ढाका समिति के जितने नेता-नाण छुटकर बाहर झाए थे, उनसे मेरी पटती नहीं थी। लेकिन धभी धीर कुछ नेता छटने को बाकी थे। इसलिए उनके छटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन श्रव में समभता है कि यदगोपाल से न मिलना मेरे लिए एक और गुलती हो गई।

एक बात और हो रही थी जिसका पता पहले मुफ्ते न था। पुलिनविहारी दास ने सीठ झार० दास का साथ तो दिया हो नहीं, उत्तरे सीठ झार० दास के विरोधी दल के ब्रादिमयों से मिलकर ने सत्याग्रह झान्दोलन के खिलाफ प्रचार-कार्य करने सग गए थे। वैरिस्टर एस० झार० दास, भी० झार० दास के झारमीय थे झौर उस समय गवनेमेंट एहनोकेट थे। एस० झार० दास और उनके झन्य राजमनत वन्यु-, बानप्रव मिलकर सत्याग्रह झान्दोसन के विरुद्ध प्रचार-कार्य खलाना चाहते थे, जैसा युक्त प्रान्त में अमन समाएँ किया करती थी। एस० आर० दास झीद ने काझी रूपया दाका समिति को मिलवा था। इन रुपयों से 'दांख' नामक एक साजा-हिक पत्र एवं 'हक कथा' नामक पत्र निकलते थे। मुग्ने यह पता न या कि राष्ट्रीय झान्दोलन के विरुद्ध वारायों से स्वयं सात्रा होने आरोधी का समिति को सिनवा था। इन रुपयों से 'दांख' नामक एक साजा-

244 बन्दी जीवन

था। मैं इस पत्र में लेख दिया करता था। लेनिन की एक जीवनी लिखनी प्रारम्भ की थी। करीब चार श्रद्याय लिख भी चुका था। इतने में एक दिन कलकता में यदुगोराल से मेरी बातचील हुई। पता चला कि 'हक कथा' किस ढंग से निकलता था। 'शंख' की भी जन्म-कथा मालूम हो गई। डाका समिति के साथ मेरा सम्बन्ध पहले से ही कुछ प्रच्छा नहीं रहा । इन सब बातों को सुनकर ढाका समिति के प्रति मेरी ग्रश्नद्धा भीर यह गई। ढाका समिति के किसी नेता को भी मैंने ऐसा नहीं पाया था जिनकी योग्यता की तुलना वारीन्द्र, उपेन्द्र या हेमचन्द्र इत्यादि से कुछ भी हो सके। ढाका समिति की सबसे बड़ी बात यह यी कि वह संगठित थी। बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दल प्रलग-प्रलग टोलियो में बँटे हुए थे। संगठन की दिव्द से एक तो छोटी-छोटी टोली होने के कारण, एवं ये छोटी-छोटी टोलियाँ अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रखना चाहती थीं, इस कारण से भी ढाका-समिति को छोड़कर बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दल, संगठन की दृष्टि से दुवस थे। लेकिन बंगाल के दूसरे कान्तिकारी वलों के नेतागण व्यक्तित्व एवं एकता की इब्टि से ढाका समिति के नेतागणों से कहीं उच्च श्रेणी के थे। मेरी हार्दिक सहानु-भूति बंगाल के दूसरे दलों के नेताओं के प्रति थी। लेकिन अभी में 'वैलोक्य चक-वर्ती' नामक ढाका समिति के एक प्रतिष्ठित नेता के छूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए बंगाल के किसी भी कान्तिकारी दल में शामिल होना सम्भव नहीं था। मैंने एक प्रकार से तो निश्चय कर लिया था कि युक्त भान्त एवं पंजाब में स्वतन्त्र रूप से क्रान्तिकारी दल का संगठन प्रारम्भ कर 🕏 फिर बाद को निश्चय करूँगा कि बंगाल के किस दल के साथ हम सहयोग कर सकते हैं 1

यह वात सच है कि कुछ वरकारी प्रतिष्ठाप्राप्त लोगों से रूपया लेकर ढाका सिगित कुछ हव तक अपना संगठन कर पाई थी। लेकिन राष्ट्रीय धान्दोलन का विरोध करने के कारण बंगाल में इसकी बहुत बदनाभी फीन रही थी। इस कारण इस सिगित के सदस्यों में असलीप फीन रहा था। ऐसे अववर पर एक वात प्रीर किया । पुतिनाबहारी वास ने एस० आर० दात को बंगाल के कुछ कानिकारियों के नाम की एक वातिकार दे से और यह सूचना भी उसके साथ दे दे कि ये लोग किए क्रान्तिकारियों के नाम की एक वातिकार दे से और यह सूचना भी उसके साथ दे दे कि ये लोग किए क्रान्तिकारियों के नाम की एक वातिकार दे से और यह सूचना भी उसके साथ दे दे कि ये लोग स्वार्थ के खात साथ की लीग की बात प्राप्त की खात साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से

राजनीतिक मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। अव इस वार उनकी अर्थी निकली।

बंगाल के मुक्त राजवन्दीगणों ने बंगाल के मासिक और साप्ताहिक पत्र और पत्रिकाओं में कान्तिकारी ग्रान्दोलन के बारे में खूब लिखना प्रारम्भ कर दिया या। बंगाल की जनता की 'सहानुभूति भी इन राजवन्दियों के प्रति अधिक-से-अधिक थी। यहाँ के शिक्षित एवं ग्रशिक्षित जन भी दिल से यह चाहते थे कि विप्लव-वादियों की उन्नति हो। बंगाल के कुछ जजों ने भी इस सहानुभूति की राजनीतिक मामलों का फैसला देते समय भी कार्य रूप में दिखलाया। मेरे अण्डमन जाने के पहले सर बाब्रतीप भूखर्जी के सामने एक मामला पेश हुवा था जिसमें चार नव-यवक बस बनाने के अपराध में अभियुक्त थे। आखुतीपजी ने इन चार में से तीन की छीड दिया और एक को सजा दे दी। बाद में शापस में बातकरते हुए शासुतोपजी ने कहा था कि यदि में चारों को छोड़ देता तो सरकार अपील करती और फिर चारों को सजा हो जाती। इसतिए मैंने एक को तो पूरी सजा दे दी और तीन को छोड़ दिया। ऐसी हालत में सरकार के लिए अपील करना कुछ कठिन बात ही जाती है। बंगाल में ऐसे भीर भी जज हुए है जिन्होंने राजनीतिक सामलों में फैसला देते समय अपनी सहानुमूर्ति को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाया है। सरकारी नौकरी में भी जो बंगाली थे वे भी कान्तिकारी धान्दीलन के प्रति सहानुभूति सम्पन्न थे।

म्रंप्रेजी मासिक पत्र 'हिन्दू रिब्यू' ने खुल्लम-खुल्ला लिखा वा कि 'कान्तिकारियों के एक-एक म्रातंकवादी काम पर सरकारी मुलाजिम भी उल्लिसत हो उठता है।' ऐसी परिस्थिति में भी महात्माजी ने जब अपना प्रहिसात्मक मान्दोलन जोरों

से प्रारम्भ कर दिया तो विष्वववादी ग्रान्दोलन को गहरी चोट पहुँची।

महात्माजी के सत्याग्रह आन्दोलन के कार्यक्रम के अनुसार जेल जाना ही सबसे चड़ी वात थी। इसमें कोई सदेह नहीं कि महात्माजी के नेतृत्व में भारत का जन-ग्रान्दोलन चरम शिखर पर पहुँचा। जनता में ब्रिटिश हुक्सर के विरुद्ध विद्रोहकरने का माहा कुछ सीमा तक पैदा हुआ। जिस दिन से महात्माजी ने भारतीय जन-अन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ पिखा, उस दिन से यह निरन्य हो गया कि पाट्टीय ग्रान्दोलन में भाग लेने का ग्रारम पिखा, उस दिन से यह निरन्य हो गया कि सम्सी-क्रम अपना दूरा समय राष्ट्रीय कार्य में लगा देना। इसके पहले मास्त के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में कार्यिकारी संस्था ही एकमान ऐसी संस्था थी जिसकी कार्य-प्रान्दी 246 बन्दी जीवन

में श्रह्मन्त साहस, दुर्दमनीय वीरता, चरम स्वार्य-त्याग, श्रान्तरिकता एवं परम लगन की नितान्त धावश्यकता थी। महारमाजी के राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्राने से पहले भारतीय जन-भ्रान्दोलन के नेतागणों में दी प्रकार की मनीवृत्ति के कारण उनमें भारम-विश्वास की मर्यादा का श्रमाव दीख पहुता था। इसलिए ये नेतागण अंग्रेज सरकार से बावेदन-निवेदन करना ही जानते थे। इनकी घारणा यह थी कि धमकी दिखलाकर प्रयवा दूसरों का अनुग्रह-प्रार्थी न होकर, अपने राष्ट्र के वल पर ही निर्भर रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते । हमारे देश में इन नेताओं को निवरल कहते थे। इसरी मनोवत्तिवाले नेताओं में ये वालें नहीं पाई जाती थीं। इन दूसरे नेताग्रों में यह स्पष्ट भावना पैदा हो रही थी कि मीख माँगकर दुनिया में कभी भी कोई राष्ट्र दुरमनों के पंजे से अपने को मुक्त नहीं कर पाया है। इसलिए ये नेता यह चाहते थे कि राष्ट्रीय झान्दोलन को ऐसे मार्ग पर बलाया जाय जिससे जनता में साहस, त्याग और बिद्रोह की भावना पदा हो। हमारे देश में इन नेतायों की एक्सदीमिस्ट कहते थे। इन एक्सटीमिस्टों ने भारत के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय को नितान्त स्पप्ट शब्दों में, निर्मल रूप में, ऐसी मान्तरिकता के साथ, ऐसी म्रुविचल श्रद्धा के साथ, ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दों में, ऐसी उमंगभरी ललकार के साथ रसा था कि भारत के ज्ञत-ज्ञत नवयुवक प्राणों की वाजी लगाकर राष्ट्रीय बिलवेदी पर अपने को न्योछावर करने के लिए वेचैन हो उठेथे। इस अन्तिम ध्येय के प्रचार के परिणामतः जिस विष्तव-मान्दोलन की सृष्टि हुई थी बाज चालीस साल के अकथनीय पीड़न के होते हुए भी वह आन्दोलन दब मही पाया, लेकिन फिर भी विष्लव-शान्दोलन जन-शान्दोलन नहीं वन पाया । तिलक, शर्रावन्द, लाजपत ग्रीर विधिनचन्द्र के नेतृत्व में भारत का जन-ग्रान्दोलन विष्तव के मार्ग में क्रमधः सागे वढ रहा था कि इतने में श्ररिवन्द राजनीतिक क्षेत्र से धलग हो गए। तिलक छः सान के लिए जेल में बन्द पड़े रहे, लाजपत भारत के थाहर चंते गए, विधिनचन्द्र द्वेल पड़ गए। ऐसी अवस्था में महात्माणी राजनीति के क्षेत्र में प्रवतीण हुए। महात्माजी के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में बन्य गौर भी पश्तिपाली नेताओं का धाविर्माव हुआ। अभी तक इन नेताओं का कोई पता ही न था। महारमाजी का साथ देने के पहले वाबू राजेन्द्रप्रसाद का यथा भस्तित्व या ? पंडित जवाहरलालजी को सन् 1919 में कीन जानताथा ? मुभाषवाद्र . बोस सन् 1919 में विलायत में एक छात्र भात्र थे। मोतीलालजी को निनती

लिबर सों भी नरम ब्रादिमयों में थी। इलाहाबाद में तिलक के ब्रागमन के समय लोग ऐसी तरकी वें सोचते थे कि जनता की तरफ से उनका झानदार स्वागत न हो। महात्माजी के राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रबतीण होने के कारण एक ब्रोर जैसे जनता में चिद्रोह की भावना फैलने लगी, उसी प्रकार से दूसरी ब्रोर एक नवीन नेताओं के दल का ब्राविभाव हुआ। महात्माजी की विशेष देन में ऐसे नेताओं का ब्राविभाव होना भी एक विशेष पहल्लायुण बात है।

विष्लव-प्रान्दोलन में भाग लेने का अर्थ होता है फाँसी जाना या जन्मभर के लिए कालेपानी के टापू में जिन्दा दफनाये जाने की तरह अदृश्य हो जाना। इतना त्याग और इतनी कठिनाई की सहने के लिए यधिक ग्रादमी नहीं मिल सकते। लेकिन महात्माजी के बान्दालन में भाग लेने से थोड़ा त्याग और थोड़ी मुमीबत सहने से ही काम चल जा सकता है। इसलिए महात्माजी के मान्दोलन में सहस्रों की संख्या में भारतवासियों ने भाग लिया; लेकिन महात्माजी के कार्यक्रम के धन-सार भारतवर्ध को किस प्रकार से पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है, यह बात मेरे-जैसे नवप्रवकों की समक्र में नहीं श्राती थी। सहस्रों की संख्या में जेल जाने ही से किस प्रकार से राज शक्ति प्रजा के हाथ में घा जायेगी, यह बात हम लोगों की समफ में नहीं धाती थी। इमलिए मेरे-जैसे नवयुवकों ने यह मान लिया था कि सशस्त्र कान्ति की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तथापि महात्माजी का सत्याग्रह-भान्दोलन जिस समय प्रवल रूप से चल रहा था, उस समय कान्तिकारी भान्दोलन के लिए वातावरण ऐसा बन गया था कि अधिक-से-प्रधिक संख्या में युवक वन्द सत्याग्रह ग्रान्दोलन में भाग लेने लग गए। महात्माजी ने यह कह दिया था कि हम एक साल के प्रन्दर स्वराज्य ले लंगे। लेकिन कान्तिकारी प्रान्दोलन के लिए उपयुक्त तैयारी की आवश्यकता होती है और इसके लिए दो वातों की सस्त जरूरत है-एक तो प्रजा में राजनीतिक जागृति पर्याप्त परिमाण में होनी चाहिए, इसरे सशस्त्र कान्तिकारी सामोजन के लिए ऐसे वातावरण की प्रावश्यकता होती है जिसमें हम लोग अन्तराल में रहकर, शासनकत्तांओं के सन्देह को जागृत न करते हुए वहत दिनों तक कठिन परिश्रम करने का ग्रवसर प्राप्त कर सकते हों। यदि हम ग्रविक-से-अधिक संख्या में जेल में गए और वह भी ऐसा काम करके नहीं गए जिसमें कि न्निटिश सरकार की पलटनों में बगावत की भावना फैले, तो ऐसे जेल जाने से क्या लाभ है! ग्रीर न खाली विद्रोह की भावना फैलाने से ही काम बनता है। इसके

248 बन्दी जीवन

िनए तो बहुत ही श्रंखलाबद्ध संगठन की यावस्यकता है। यह संगठन कीन करेगा भ्रोर कव करेगा ? इन सब कारणों से जिस समय महात्माजी का सत्याग्रह श्रान्दोवन जोरों पर चल रहा था, उस समय जमशेदपुर में मजदूर संगठन का काम करना ही मैंने उचित समभा।

जब महात्माजी का वारदोली कार्यकम स्विगत हो गया श्रीर महात्माजी गिरफ्तार हो गए तो सत्याग्रह धान्दोलन का प्रथम श्रव्याय समाप्त हो गया श्रीर देश के सामने दूसरा कोई कार्यकम नहीं रहा ।

महारमाजी के गिरफ्तार होने के पहले ही मैंन चाहा कि जमरोदपुर के मंजदूर संगठन के काम से छुट्टी ले लूं और विष्यव का कार्य झारम्भ कर दूँ। इवके लिए मैंने दो बार जमशेदपुर के मजदूर-संगठन के कार्यकर्ताओं के पास स्वागपक श्रेवा दिया, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने भेरा स्वागपक स्वीकार नहीं किया। वे लींग नहीं चाहते थे कि मैं मजदूर-संगठन के कार्य से सलग हो जाउँ। जब तक महाराजी कि गिरफ्तार नहीं हुए, तब तक मैंने भी मजदूर-संगठन के कार्य को छोड़ने की जिंद गिरफ्तार नहीं हुए, तब तक मैंने भी मजदूर-संगठन के कार्य को छोड़ने की जिंद मिल हों की निर्माण को की गिरफ्तारों के बाद मैंने ठान विया कि अब समय मध्य नहीं की। महारमाजी की गिरफ्तारों के बाद मैंने ठान विया कि अब समय मध्य नहीं कराना चाहिए और विष्यव के कार्य को हाथ ये उठा लेवा चाहिए।

मजदूर संगठन का कार्य भी नितान्त भावस्यक काम है, यह मैं समक्ष रहा था। लेकिन सदास्त्र विष्त्रव के लिए भी संगठन का कार्य करना मजदूर संगठन के कार्य से प्रथिक महत्त्वपूर्ण है, ऐसा भी मैं समक्ष रहा था। मैंने यह समक्ष लिया कि मजदूर भ्रान्दोलन तो देशक्यापी विराद सशस्त्र विष्त्रव मान्दोलन की एक शासा मात्र बन सकता है नहीं तो केवल मजदूर संगठन के कार्य से हम देश की स्वाधीन नहीं कर सकते।

बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मैंने यह विस्वास कर किया या कि मुक्ते अनेना ही उत्तर आरत में अर्थात् पंजाब और युक्त प्रत्त में काम करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मैंने तृतीय बार जमनेवपुर की मजदूर समा की कार्यकारिणी समिति के पास अपना त्यागपत्र भेजा और अवको बार मैंने दिव की कि मेरा त्यागपत्र किनी तो में मेंने कि मेरा त्यागपत्र के के कारण अवकी बार मजदूर समा की कार्यकारिणी समिति में मेरा त्यापत्र स्वीकार कर लिया। में जनरोही मेरा त्यापत्र स्वीकार कर लिया। में जनरोही को स्वीक मेरा त्यापत्र स्वीकार कर लिया। में जनरोहणूर छोड़कर इत्ताहाबार चला धाया। उत्ता दिन से प्रयार्थ रूप में मैंने उत्तर भारत में विस्तव कार्य प्रारम्म कर दिया और जीवन का एक नया धच्याय पुनः प्रारम्म हो गया।

## 8 क्रान्तिकारी दल का पुनर्गठन

(1)

सन् 1921 में जमहोदपुर के काम को छोड़कर मैं इलाहाबाद चला गया। इसके पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी। जिस दिन में बनारस से दादी के लिए रवाना हुमा था उस दिन मेरे कुछ पुराने साथी मुक्ते ऐसा कुछ कहने लगे थे कि मानो मैं शादी करके कर्ताक्ष ने ज्युत हो रहा हूँ। उनके ठेसदार शब्द उस दिन मेरे हुदय को लूब चुने थे। जमशेदपुर से लीटकर मैंने उन दोस्तों में तलाश की। बनारस पड्यन्न मामले के बाद जितने व्यतियों ने युक्त प्रान्त में विप्तव कार्य को सेंगाला था उनमें से मे भी थे जिनहींने मेरे विवाह पर आपित की थी। जिस दिन इन्होंने मुक्ते ठेसदार शब्द कहें थे उस दिन एक तरफ तो मुक्ते प्राथात लगा था, दूसरी तरफ देसा ही मुक्ते ग्रान्त में पड़ आशा जागृत हुई थी कि अपने काम के लिए मुक्ते प्रारम मिलने में दिक्त में यह आशा जागृत हुई थी कि अपने काम के लिए मुक्ते प्रारमी मिलने में दिक्तत नहीं होगी। जमशेद-पुर ते लौटने के बाद जब मैंने इन्हें अपने काम के लिए श्राह्मान किया तो ये मेरे साथ हिल ए। अभी तक ढाका अनुशीतन समिति का कोई प्रतिनिधि युक्त पान्त में नहीं प्राया था।

अण्डमन से लौटने के बाद एक महीने के अन्दर ही में गोरखपुर से बनारस आया और अपने पुराने साथियों की तलाश करने लग गया। उस सबय अपने पुराने साथी श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य से मिला। अपने एक और साथी प्रियनाथ मट्टाचार्य के सामने सुरेशचाबू के साथ संगठनकार्य के बारे में बातचीत हुई। मुफ्ते उस समय 250 वन्दी जीवन

सन् 1920 में नामपुर में कांग्रेस का प्रचिवसन हो जाने के पर्वात् वाका अनुसीवन समितिक प्रमुख नेता श्री अनुस्वन्त्र गांगुकों को साथ सेते हुए आगरा, इलाहाबाद, बनारस, सखनऊ इरगादि शहरों में घूमा था। उस समय तक भी वाका अनुसीवल समिति के तरफ से कोई अपनित यून गीन में नहीं भेजा गया था। विकित एस समय में यून भीन के तरफ से कोई अपनित यून गीन नहीं मेजा गया था। विकित एस समय में यून भीन को एक-दो करके अपने धादमियों का संग्रह कर रहा था। जैसे प्रमुख गांगुकों अपनी बात मुक्ते नहीं बतलाते थे, बीच ही में भी धानों वार्त उन्हें सह बतलाते था। इसीवल सम्बद्ध है उनके दिल में यह तथाल पैदा हो। गया हो कि शायद नित्त अपनी अपनी आपने प्रान्त में विक्तव कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

जिस समय में जमारोक्पूर में मजदूर संगठन का कार्य कर रहा था जसी समय मंदिष्य में विस्तव कार्य जलाने के लिए अर्थ-संग्रह का काम भी कर रहा था। बाका मनुसीसन समिति के असन्तुष्ट होकर दी-एक व्यक्ति भेरे पास आए थे, लेकिन वे व्यक्ति प्रभने संकल्प में इस नहीं रहे। जिस ममय में जमदेवपुर से हताही-माद के लिए रनाना हो रहा था जस समय बिच्चव कार्य करने के लिए मेरे पास कुछ पन मा गया था। भेरे लिए यह एक परम सीमाग्य की यात थी कि उतार भारत में विष्तव कार्य करने के लिए धनी व्यक्ति मुक्के नियमित रूप से सहायता देते रहे।

इलाहाबाद पहुँचकर मैंने कांग्रेस के प्रमुख नेताग्रों से मुलाकात की । कांग्रेस के विभिन्न कार्यकर्ताओं से भी परिचय प्राप्त करने लगा। इलाहाबाद के विभिन्न होस्टलों में जाकर में नौजवानों से परिचित होने की चेप्टा भी करने लगा। कांग्रेस के नेताओं में से एक-ग्राध ने मेरे साथ सहानुभूति तो अवस्य दिखलाई लेकिन कार्य-क्षेत्र में वे लोग एक कदम भी जागे नहीं वह । बनारस पड्यन्त्र केस के बाद मैन-पुरी में एक पड़यन्त्र केस चला था। इसके साथ हमारे पुराने दल का कोई सम्बन्ध न था। प्रवहम यह बात निःसन्देह सत्य है कि बनारस केस के चलने के कारण ही यु वि के दूसरे भीजवानों में भी कान्तिकारी कार्य करने की प्रवल इच्छा पैदा हुई थी। इलाहाबाद में धाकर मैंने चाहा कि मैनपुरी केस के बचे हुए व्यक्तियों से मेरा परिचय हो जाए। इस प्रकार से लोज करते-करते मैनपुरी दल के एक नेता श्री देवनारायणजी का पता चला । इलाहाबाद में ही उनसे मुलाकात हो गई। मेरे मकान में प्रापने एक दिन खाना भी खाया। बाद को इनसे प्रागरा में जाकर मिला। श्री देवनारायणजी ने मैनपुरी केम के बारे में तमाम बातें मुक्ते बताई । बाहजहाँपर निवासी श्री रामप्रसादजी बिस्मिक्ष भी मैनपुरी दल में एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्री देवनारायणजी से पता चला कि राभप्रसादणी और देवनारायणजी में एक भीषण विरोध है। मेरे लिए अब यह एक सम प्या हो गई कि इन दोनों व्यक्तियों में से किसको ग्रपने दल में लूँ। मेरे दिल में एक सन्देह पैदा हुमा कि यदि देवनारायणजी को साथ लेता हैं तो सम्भव है कि रामप्रसादजी मेरे साय न बाएँ ब्रीर यदि राम-प्रसादनी मेरे साथ आते हैं तो सम्भव है देवनारायणजी मेरा साथ न हैं।

दैवनारायणजी से मैंने कहा कि बाप देहात की छोड़कर धागरा में प्राकर हट जाएँ। देवनारायणजी ने इस प्रस्ताव की स्वीकार कर लिया। श्री देवनारायणजी ने मुफ्ते प्रागरा में कुछ बात बताई थीं जिनका इस स्थान पर उत्लेख कर देना नितान्त प्राधिमक होगा। एक तो देवनारायणजी ने मुफ्ते यह प्रच्छी प्रकार सम्भाना वाहा कि अब मुक्ते प्रकार धान्दीवन में कदम रस्त्रा चाहिए। हसर, उन्होंने रामप्रसादजी से बारे में कुछ ऐसी बात वताई जिसे इस स्थान पर वर्णन करने में मन संकुचित हो जाता है। देवनारायणजी की बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को दल में से लेना निहायत अनुचित बात पर यकीन कर लेने पर रामप्रसादजी को स्थान में से लेना निहायत अनुचित बात पर स्थान कर लेने पर रामप्रसादजी को स्थान स्थान में से लेना निहायत अनुचित बात पर स्थान में से लेना निहायत अनुचित बात पर स्थान स्थान में से लेना निहायत अनुचित बात पर स्थान स्थान

252 बन्दी जीवन

में सोना कि देवनारायणजी और रामप्रसाद के बीच परस्पर घोर विद्वेप है इस-लिए देवनारायणजी की वार्तों पर पूर्ण रूप से विद्वास करना उचित नहीं है।
प्रकार्य झान्दोलन में मैं भी संगना चाहता था इसिलए देवनारायणजी की इस यात की मैंने धर्वान्तःकरण से स्वीकार कर लिया। देवनारयणजी से वार्त्त करले मुक्ते यहुत-कुछ प्रकानताहुई। वे बहुत गम्मीर प्रकृति के समस्वार धारमी ये। सिक्न हमारे देवा का यह परस पुर्याग्य है कि गम्भीर प्रकृति के समस्वार ध्यावतमों ने निहायत ही कम संख्या में भारतीय विद्वोह शान्दोलन में भाग सिया है। पता नहीं यह परस दुर्भाष्य या सीमान्य की बात हुई कि भी देवनारायण्यी ने प्रविचे वादे की पूरा नहीं किया। उनसे बातचीत करके यह तय हुमा या कि देव-मारायण्यी अपने यांच को छोड़कर धायरा में जाकर ध्यना केन्द्र स्थापित करते। यदि देवनारायण्यी ऐसा करते तो उत्तर भारत का विस्वव झान्दोलन मीर भी भीरतमय रूप धारण करता।

इतिहास के वृद्धों में 'सत्यं क्यात् प्रियं वृत्यात् मा कृत्यात् सत्यं अप्रियम्' हर - वाक्य का स्थान नहीं है। लेकिन में ऐसा कुछ लिखना नहीं चाहता जिससे कात्तिः कारी ग्रान्दोलन को धक्का पहुँचे। तथापि एक बात यहाँ यह कह हैने तिवात्ति सावस्क है कि कात्तिकारी भाग्नोलन बुप्त ग्रीर पद्धग्त कर से होने के कात्त्व भावस्क है कि कात्तिकारी भाग्नोलन बुप्त ग्रीर पद्धग्त कर से होने के कात्त्व भावस्क का कारण हो जाता है। आज भी भुक्ते अस्यत्व भय है कि विद्योधि स्थान संभ्रत का कारण हो जाता है। आज भी भुक्ते अस्यत्व भय है कि विद्योधि स्थानी साहते कान्तिकारी भाग्नोलन करना आरम्भ कर देता है ही गुद्ध हृदयवाने स्थानी साहती युक्त तो ज्ञे कि सत्व वार्षेग कि विद्याप्ति एवं योध्य नेतृत्व के भागत से इत सब नवयुवकों का अपूत्य जीवन सार्यक होने नहीं गएला श्रीमा में ऐसे बहुतने तुच्छ अयोग्य सीटेन्सीट विषयत्वी दतों में स्थान यारिचित रहा। भुक्ते इस बात की भाग्रंका रही कियू पी के जीवे ही अयोग्य व्यक्तियों के नेतृत्व इस बात की भाग्रंका रही कियू पी के जीवे ही अयोग्य व्यक्तियों के नेतृत्व में संगाल की तरह सिन्त-भिन्त सोटो-सोटो पार्टियों न सही हो जाए। जिस दिन में संगाल की तरह सिन्त-भिन्त सोटो-सोटो पार्टियों न सही हो जाए। जिस दिन में संगाल की तरह सिन्त-भिन्त स्वर्थ स्वर्थ पी वित्तन स्वर सा सं संयन्त पूर्ण का प्रमुत्य के स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थन सु से लिखन स्वर्थ सा सा संयन्त प्राप्त स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य

सन् 1920 में खगरत-सितम्बर महीने में क्लकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष भाग 1920 में खगरत-सितम्बर महीने में क्लकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष भीषवेशन दुसर्ग था। उस प्रवसर पर कलकत्ता के प्रधिद्ध वैरिस्टर थी बी०सी० पटर्बी साहव ने मैलपुरी केंस्ट के एक मृतव राजवन्त्री के साथ भेरा परिचय करा दिया या। उनका नाम है थी चन्द्रघर जोहरी। उनकी प्रांतों में मैंने उस दिन जो जोता ग्रीर आन्तरिकता देखी थी उससे यह अनुमान किया था कि यह व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेगा उस काम के पीछे सर्वस्व दे देगा। सच तो यह है कि जोहरीजी को देखकर तरकाल हो मेरे मन में जो भावना पंता हुई थी उसका श्रयंजी नाम है Fanatical zeal, लेकन दुर्भाग्य को बात है कि इनसे बाद को फिर मिलने का ध्रवसर मुक्तेनहीं मिला। मुक्ते इस वक्त ठोक याद नही है कि जोहरीजी सन् '21 के आन्दोदल में गिरकार हो गए थे या नहीं। सम्भ्य है, हो गए हों भीर इसीलिए संभव है किर याद को उनसे मेरी मुलाकात नही हुई। ये बिचारे हात पर छोड़े गए थे। जिन शर्तों पर छूटे थे उनमें से एक घर्त यह भी थी कि यदि सरकार के विलाफ किसी धान्दोत्तन में जोहरीजी भाग की तो उन्हें फिर पुरानी क्षेत्र पूरी काटनी पड़ेगी। इस कारण जब जोहरीजी ने सत्याग्रह थान्योलन में भाग लिया तो जिला-कलकट ने उन्हें देवतर में बुलाकर यह हुकस सुनाया कि सुनने 'सरकार के विरुद्ध धार्योत्तन में भाग लिया है इसिलए तुन्हें अपनी पुरानी कैंद सरकार के विरुद्ध धारनी पुरानी कैंद

में स्वय छाम न था। एवं पहले कभी इलाहाबाद में रहा नहीं या इतिलए भी इलाहाबाद के युवकगणों से मेरा कुछ भी परिचय न था। फ्रांतिक फारी प्राप्तोज की सफलता युवक-मडली पर ही निर्भार रहती है ऐसी मेरी समस्त थी। क्रांतिकारी भाग्योजन के बारे में मेरी घारणा यह पी कि मध्यम श्रेणी के युवक बृद्ध ही क्रांत्वकारी भाग्योजन को नोत्व कर सकते है। यह बात सस्य है कि संपर्य के समय किसान-मजदूरों की श्रेणी से ही घारमी निकलों, जो यथाई में सिपाही का काम करेंगे। लेकिन सिपाही अपना नेतृत्व स्वयं नहीं कर सकता । इतिहास में यहत दर्फ ऐसा देशा यथा है कि राष्ट्रीय उथल-पुथल के प्रवसर पर सेनापित गण सर्वेतर्या बना लाते है। तब स्वाधीनता के स्थान पर प्रणातन्त्र की जगह सामिकत तन्त्र स्थापित हो चाता है। इसका प्रतिकार तमी हो सकता है जगह सामिक तन्त्र स्थापित हो चाता है। इसका प्रतिकार तमी हो सकता है जगह सामिक तन्त्र स्थापित हो चाता है। इसका प्रतिकार तमी हो सकता है इतिहास प्राप्ति कर प्रयोग के स्थापत हो। क्रांतिकार उथल-पुथल कर इतिहास प्राप्ति कर प्रयोग के सामिक परित प्रतिकार तमा हो सकता है इतिहास प्राप्ति कर समस्य प्रयोग के हातिहास प्राप्ति कर समस्य प्रयोग के हातिहास प्राप्ति कर समस्य प्रयोग के हातिहास प्राप्त प्रतिकार तमा निकलों । महात्मा गांधी के प्रतुलनीय प्रान्दोलन के बाद भी मेरा यह दृढ़ विश्वस समा महात्मा गांधी के प्रतुलनीय प्रान्दोलन के बाद भी मेरा यह दृढ़ विश्वस समा

रहा कि भारत की शाम जनता उथल-पुथल के लिए जितनी तैयार है उनका नेतत्व करनेवाले उपयुक्त व्यक्तियों का उतना ही सभाव है। एक वात तो यह थी। दूसरी वात यह यी कि महात्माजी और उनके अनुपाधीगण अथवा जन-म्रान्दोलन के दूसरे प्रतिध्ठित नेतागण भारतवर्ष को पूर्णरूप से स्वतन्त्र बनाने के लिए सचेष्ट तो थे ही नहीं बल्कि वे नेतागण सारत की स्वाधीनमा के प्रान को ग्रलीक स्वप्नवत् सममा करते थे। वे कभी भी यह विश्वास नहीं करते वे कि भारतवर्षं को स्वाधीन करने का प्रवन वास्तविक जगत् का प्रवन है। ये सब लब्ध-प्रतिष्ठ नेतागण यह समभते थे कि कुछ बहके हुए भारत के नौजवान भारत को स्वाधीन करने का स्वप्न देखा करते हैं। यह प्रश्न आये दिन का प्रश्न ही नहीं है। भारत के सर्वमान्य नेतागण स्वाधीनता के प्रकत को व्यवहार में लाने गोग्य सम-भते ही नं थे। सम्मव है आज भी वेऐसा ही समभते हों। महात्माजी और उनके साथियों का कहना है कि "स्वाधीनता, स्वाधीनता करके चिल्लाने से क्या होता है। जो लोग ऐसा चिल्लाया करते हैं वे लोग बाज तक कुछ करके दिखला भी सके हैं ? जो कुछ कर सकते हैं वह तो करते नहीं ? व्यर्थ का शोर मचाते हैं। लेकिन मारत को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करने के प्रश्न को जो युवकवृत्द ब्यावहारिक रूप में लाना चाहते थे देव ऐसा समझते थे कि भारत को स्वाधीन करने के लिए जो कछ करना चाहिए, उसके लिए भारत के प्रकाश्य ग्रान्दोलन के नेतागण प्रस्तुत मही थे। और इसीलिए वे भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को व्यावहारिक प्रश्न नहीं समस्ते थे। कान्तिकारियों श्रीर कांग्रेस के नेतागणों के दुव्टिकोण में गही सबसे बड़ा मन्तर है। इस दृष्टिकीण में ऐसा अन्तर रहने के कारण क्रान्तिकारी भीर काग्रेस-भान्दोलन के मार्ग में भी बहुत अन्तरहै। बस्त, इस स्थान पर क्रान्ति-कारी मार्ग के बारे में में कोई विशेष विचार-विमन्ने नहीं करना चाहता। यही पर इतना कहना पर्याप्त है कि मैं जमरोदपुर से लौटकर युवक बृन्दों में ही काम करना चाहता था।

मेरे निए इलाहाबाद के युवकवृन्दों से परिचित होने के लिए कोई सहब फ़ीर सरल उपाय नहीं था। इसलिए मैंने प्रतिदिन इलाहाबाद के बिमन्न होस्टकों में जाना प्रारम्भ कर दिया। जान-महत्त्वान तो किसी से थी हो नहीं। जहाँ देखता या कि दो-तीन नौजवान बरामदे में खड़े होकर बातधीत कर रहे हैं उनके पास योही दूर परमें भी खाकर खड़ा हो जाता था। वनकी बात सुना करता था। खात यह रहता या कि यदि ये युवकगण राजनीति के बारे में कुछ बातचीत करने लगें तो मैं भी ग्रवसर देखकर उसमें शामिल हो जाऊँ। लेकिन दुर्माम्य की वात है कि इलाहायाद में जितने दिन ऐसी टोलियों के पास खड़े होकर इन लोगों का वार्ता-साप गुना । उनमें से एक दिन भी इन लोगों को किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक प्रश्नों पर बातचीत करते हुए नहीं पाया । इन लोगों की बातचीत इतनी दुर्नीतिपूर्ण एवं मलीन होती थी कि उनके पास खड़ा रहना भी अपमान-जनक एवं प्रधोगतिकारी मालूम होता या । इलाहाबाद के बड़े-बड़े होस्टलों में मैंने शायद ही किसी के कमरे में कोई मासिक पत्र देया हो। जो दो-बार श्रब्धे लड़को होते थे वे अपने पढ़ने-लिखने में ही मन्न रहते ये और कुछ छात्र छेल-कृद में संगे रहते थे। सन्' 1920-21 में कितना यहा आन्दोलन हमारे देश में होता रहा लेकिन हमारे यवकवृत्द के मन को इस मान्दोलन ने कितना योहा स्पर्श किया। मैं एक प्रकार से हताय हो गया। मैं बीच-बीच में बनारस भी जाता रहा शीर कानपुर भी। सुरेशवाबू कुछ दिन कानपुर के 'अवाप प्रेस' में काम करते रहे भीर कुछ दिन 'वर्तमान' के देपतर में । बनारस में भी सुरेन्द्रनाथ मुकर्जी नामक एक बहै पुराने साथी थे। इनकी सहायता से श्री राजेन्द्रनाय लाहिड़ी नामक एक युवक से मेरा परिचय हुआ। इनके अलावा एक और प्राने साथी भी थे, जिन्होंने मेरी शादी के समय कुछ चुमती हुई वातें मुक्ते कही थीं। वे भी मेरे साथ काम करने संगे थे। इनका नाम अपने समक्तने के लिए यहाँ पर तारकनाथ रख देता है। चघर कानपुर में जहां तक मेरा खयाल है, मुरेशबाबू की सहायता से श्री रामदलारे त्रिवेदी से जान-पहचान हुई। सुरेशवाबू की सहायता से भीर भी दो सज्जनों से जान-पहचान हुई। इनके नाम हैं: श्रा बीरमद्र तिवारी एवं श्री मन्नीलालजी सबस्थी। उस समय मन्नीलालजी एक राष्ट्रीय स्कूल के हैडमास्टर थे। धवस्थीजी इलाहा-बाद यनिवसिटी के ग्रेजुएट भी ये। थी राजेन्द्र नाहिही बी० ए० में पहते थे। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकत्तांबों के साथ में मिलने-जुलने लग गया। इस प्रकार से दो नौजवान मुक्ते मिले--एक श्री बनवारीलालजी, दूसरे श्री नरेन्द्रनाय बनजी। इन्हें कांग्रेसवाने नीदू मी कहा करते थे। इनकी सहायता से मलीगढ़ के ठाकर खानदान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुया। ये भी हमारे साथ काम करने लगे। इसाहाबाद के थी बनवारीलाल की सहायता से रायबरेली में भी कुछ हमारे भादमी वन गए, जिनका नाम भाज भी बतलाना उचित नहीं

होगा। प्रलीगढ़ के ठाकुर साहब की सहायता से फतेहगढ़ पहुँचा एवं प्रलीगड तहसीलों में भी पहुँचा। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है इन्ही ठाकुर साहव की सहायता से मेरठ में श्री विष्णुक्षरणजी दुवलिश के पास पहुँचा। इस वृद्ध मुफ्तेठीक स्मरण महीं है कि दुवलिशाजी की सहायता से श्री रामदलारेजी के पास पहुँचा था या नहीं। श्री विष्णुश्वरणजी की सहायता से श्री महावीर त्यागीजी से जान-पहचान हुई। श्री महावीर त्यागी की सहायता से जाहजहाँपुर में श्री रामप्रसाद विस्मिन भीर श्री सशक्ताकउल्लाभी के पास पहुँचा। कानपुर के श्री मन्मीलाल सबस्वी भी सहायता से फतेहपुर पहुँचा। सन् 1922 के भन्दर इन भाठ जिलों में भेरा काम फैल गया। लेकिन यह काम एक दिन में नहीं हुआ। सम्भव है सन्' 1923 के धन्त तक ढाका अनुशीलन समिति की तरफ से कोई प्रतिनिधि बनारस पहुँचे हों।सन् ' 1921 में नागपुर कांग्रेस से लौटने के परचात् जब ढाका धनुशीलन समिति में भी प्रतुल गांगुली के साथ में बना रस भाषा था उस समय भपति सन् 1923 के प्रारम्म में बनारस में ढाका समिति के कोई प्रैतिनिधि उपस्थित नहीं ये। यद्यपि श्री प्रतुत गांगुली के कुछ परिचित व्यक्ति उस समय बनारस में हिन्दू कोलेज में पढते ये परन्तु इत आत्रों से प्रमुलजी ने मेरा परिचय नहीं कराया। ग्रथीत् उस समय फिर मैंने यह बनुसब किया कि प्रतुल गांगुली अपने दल की सब बातें मुझे बताना मही चाहते थे। सन् 1922 के श्रम्त तक भेरा कार्य बहुत-कुछ अग्रसर हो चुका था। इते संगठन न कहकर संगठन का एक ढाँचा कहना ही उचित होगा। मुक्ते इस बक्त ठीक बाद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुफ्ते बाद है, सम्भव है, सन् 1922 में ही मैं भगतसिंह के पास लाहीर पहुँच गया। जिस प्रकार से मैं इसाहाबाद के होस्टस में नवयुवकों को ढुँढता फिरवा था, उसी प्रकार से एक दिन फतेहगढ़ में मपने ग्रजीय तरीके के कारण एक प्रतिमानान नवयुवक के पास जा पहुँचा जिनकी सहायता से अन्त में में ममतसिंह के पास भी पहुँच गया। इसका एक पूरा इति-हास है। वह जैसा रोचक है, वैसा ही कौतूहलपूर्ण भी है।

ж.

जमरोदपुर से इनाहाबाद सौट माने के पहले में दोनोन बार कलकता गया रा। कलकता में विभिन्न क्रान्तिकारी दल के मादमियों से समय-तमय पर बात-सीत करता रहा। इनाहाबाद सौट माने के बाद मी में कई बार कलकता गया। जिस अफार पुनत प्रान्त में में प्रपता संगठन कार्य करने की चेटा कर रहा या। उसी प्रकार कलकता में भी में प्रपना एक दस बनाना चाहता था। अमरीदपुर में रहते समय भी मै नितान्त धसावधान नहीं रहा। समय पाक्र मैं कभी नहीं चूका।

एक दिन कलकत्ता के मिसी पार्क में मैंने देखा कि कुछ भद्र गीजवान एकत्र होकर बातचीत कर रहे हैं। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया । थोड़ी ही देर में मालुम पड़ा कि ये सब नौजवान श्राधुनिक राजनीतिक प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने भी इन लोगों के बार्तालाप में घीरे-घीरे योग देना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इस टोली के साथ मेरा खुव परिचय हो गया। इनमें से एक युवक महाराय पञ्छे पर के थे। लड़ाई के समय ब्रिटिश सेना में सिपाही के रूप में इराक श्रीर मैसोपोटासिया तक पहुँच गए थे श्रीर ग्रपनी कार्य-कुशलता के कारण पलटन में घोहदा भी पा चुके थे। जिस समय का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उस समय भाप यूनिवर्सिटी कोर में एक अच्छे पदाधिकारी थे। इधर धाप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढते थे। इनकी सहायता से बंगाल में कुछ भीर नवयुवकों से मेरा परिचयं हुन्ना। लेकिन अनुशीलन समिति के किसी भी सदस्य को मैंने कभी कुछ बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। एक दफा ढाका अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता श्री प्रतुलचन्द्र गांगुली से मैंने यह कहा था. "भाई ! पता नहीं में श्रागे चलकर फिर काम करूँगा या नहीं। यदि मैं काम करना छोड़ दूँ तो मेरे जितने रिसोसंज (प्रनुगामी व्यक्ति घौर साधन) है, सब माप लोगों के सुपूर्व कर दुंगा भीर यदि मैं काम करता रहुँगा तो भ्राप लोगों को बता दूंगा कि ऐसा कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन तुम लोग तो दिल खोलंकर मेरे साथ भविष्य के बारे में वातचीत कुछ करते ही नही हो। इस तरह कैसे काम चल सकता है! सहयोगिता हो तो दोनों तरफ से हो। यदि तुम मेरे साथ जलकर भातचीत नहीं करोगे तो मैं भी किस प्रकार से तुम लोगों के साथ दिल खोलकर काम करूँ।" मेरे तिए मुसीवत की बात यह थी कि कलकत्ता के विभिन्न कान्ति-कारी दल के मादमी यह समकते थे कि मैं डाका भनुशीलन समिति मे शामिल हैं। इधर ढाका प्रमुशीलन समितिवाले मेरे साथ खुले दिल होकर काम नहीं करना चाहते थे। ढाका समिति के एक और प्रमुख नेता श्री रमेशचन्द्र चौथरी ने तो एक दका घमंड में भाकर ऐसा भी कहा था कि "संगठन के बारे में भापसे हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते।" इन सब कारणों से मैंने भी समक्त लिया था कि मुक्ते सकेला ही सब काम करना पहेगा। एक तरफ जैसे ढाका अनुसीलन समिति के नेतागण मुक्ते अपनी सब बातें नहीं बताना चाहते थे ?वैसे ही दूसरी तरफ वे यह

भी नहीं चाहते थे कि मैं उनसे अलग हो जाऊँ। इसलिए उनकी हमेशा यह नीरि रहती थी कि हर प्रकार में मुक्ते अपने दल में रखने के लिए तरह-तरह को कोशिश करते थे। और मुक्ते समकाना चाहते थे कि मुक्ते अपनी सब बाते बता देने में उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं है। काम करते-करते सब बातें स्वयं ही जान जाऊँगा। उनकी यह दुरंगी चाल मुक्ते पसन्द न थी। इसलिए मैं उनसे हमेशा करनी काटा करता था। मैंने उन्हें समक्षते नहीं दिया कि मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। सन् 1922 के अन्त तक मुक्ते पता चला कि ढाका समिति ने अपनी तरफ से एक शादमी 'बनारस को भेज दिया है। जब कभी मैं बनारस जाता था ती यह व्यक्ति मेरेपास धाकर मेरे साथ बातचीत करने की चेट्टा करता था। इनका नाम था श्री सतीशचन्द्रसिंह। मैंने कलकत्ता में इनकी कई बार देखा था। इनसे मेरा बीड़ा-बहुत परिचय था। जिस समय में बनारस पड्यन्त्र मामले के सिलसिले में जेल में था उस समय श्री सतीशचन्द्रसिंह बिहार में काम करने आए वे। श्री सतीशिति है मुखपढ़े-लिखे प्रादमी नहीं थे। राजनीति वह वया समसते होंने, मैं कह नहीं सकता । उनमे एक सच्चे सिपाही के सब गुण भवश्य थे । लेकिन केयल सिपाही मात्र होने से ही तो संगठन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। मुक्ते तो दुव के साथ यह भी कहना पड़ता है कि बारीन्द्र, उपेन्द्र, हेवचन्द्र इत्यादि के मुकाबने के कान्तिकारी नेता वंगाल-घर में और पैवा नहीं हुए। श्री धरिकाद के समय कान्तिकारी प्रान्दोलन का नेतृत्व-जैसे उपर्युवत विशेष व्यक्तियों के हाप में या वैसा बाद को नही रहा। ढाका प्रनुशीलन समिति के नेवायों का दौद्धिक विकास नितान्त अपूर्ण था । वे यह नहीं समक्त पाते थे कि कान्तिकारी आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन की एक शाखा मात्र है। भारत के राष्ट्रीय प्रान्दोलन के मूल में एक नवीन राष्ट्र एवं नवीन सम्यता की सुष्टि की प्रेरणा है। ये सब वार्षे न वे सममते थे, न इन सब बातों से उनका कोई सम्बन्ध ही था। इतिहास, दर्शन, साहित्य इस्यादि से बंगाल के कान्तिकारी नेतागणों का कोई विशेष परिचय ग था। डेटिन्यू की हालत में वे नेतायण गुद्ध-मुद्ध पढ़ने पढ़ाने संये थे। लेकिन इनमा पढ़ना धस्यन्त श्रव्यवस्थित होता था, जैसे चीन के बारे में बट्टेंड रसेस की एक किताब पढ़ी लेकिन सनयातसेन की जीवनी या उनके लेख ग्रादि नहीं पढ़े। संसार यी राज्य-कान्तियों के इतिहास से इन लोगों का कोई परिचय न था। डेटिन्यू रहते समय भी इन लोगों में से बायकांदा ने पढ़ने लिखने में विद्याप रूपि नहीं दिसनाई।

मैंने इन लोगों में से बहुतों के साथ छः महीने लगातार दिन-रात श्रलीपुर सेण्ट्रल जेल में विताए है। मैं इन लोगो के बारे में बहुत ग्रच्छी तरह जानता हैं। बाजकल के प्रसिद्ध नेता थी मानवेन्द्रनाथ राय जब बंगाल में थी नरेन्द्रनाम गट्टाचार्य के नाम सेकाम करते थे उस समय इनकी विनती कोई प्रमुख नेताशों में नहीं थीं। बाप बंगाल के प्रसिद्ध कान्तिकारी श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी के मातहत रहकर काम करते थे। इनमें प्रतिभा थी लेकिन यूरोप भीर श्रमेरिका में जाकर ही उस प्रतिभा का दिकास हुया । श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी भी कुछ विशेष पढे-लिखे विद्वान नहीं थे। लेकिन उनमें ब्रद्भुत कमैशक्ति थी। थी रासविहारी भी इसी प्रकार से कुछ विशेष पढ़े-लिखे विद्वान् नहीं थे। लेकिन उनमें भी प्रचण्ड शनित थी। फिर भी ढाका अनुशीलन समिति के नेताओं के साथ बंगाल के अन्य कान्ति-कारी दलों की तुलना करने पर मेरी शका डाका समिति के नेतामों के प्रति नहीं जाती थी। श्री विषिनचन्द्र गांगुली, श्री यदुगोपाल मुकर्जी, श्री मोतीलाल राय, श्री सिरीशचन्द्र घोप इत्यादि नेताघों के राष्ट्रीय दृष्टिकीण ढाका समिति के नेताओं से कही व्यापक एवं अन्तद् िटपूर्ण थे। यह बात सत्य है कि खाका अन-शीलन समिति में ऐसे बहुत-से सदस्य थे जिनकी प्रभिवन्ति एवं जिनका मानसिक . क्रकाव ढाका समिति के नेताओं से यधिक याशापूर्ण एवं प्रतिभाव्यंजक था। लेकिन इन सब प्रतिभाशाली नवयुवकों को उचित ग्रवमर नहीं मिलता था जिससे वे प्रवनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर पाते । ढाका समिति का कार्यक्रम ऐसा नहीं था जिसके कारण प्रतिभावान नवयुवकों को यह प्रवसरप्राप्त होता कि वे साहित्य सूजन द्वारा या मानिक-साप्ताहिक पत्रों में लेख मेजकर या मुंच पर सहे होकर वनतृता देने में अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने की प्रेरणा अनुभव करें। जब कही किसी संगठन के काम में किसी को भेजने की ग्रावव्यकता होती तो ढाका समिति के नेतामण ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जिसमें निपाहियाना गुण तो श्रवस्य रहते थे लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, मध्ययन की दृष्टि से उसमें ऐसे गुण नहीं होते थे, जिनसे वे समाज के श्रेष्ठ नवयुवकों वो या ममाज के प्रतिष्ठित गण्यमान्य व्यक्तियों को प्रपने चरित्रवल से, अपनी प्रतिमा से, अपने कार्यक्रम के प्रति आकृष्ट कर सकें। इसका मूल कारण तो यह या कि ढाका समिति के नैतागण स्वयं इस वात को नही समझते थे कि क्रान्तिकारी धान्दोलन विराट् राष्ट्रीय धान्दोलन को एक शाला मात्र है एवं इन नेताओं में राष्ट्रीय धान्दीनन के नेतृत्व करने की योग्यता

260 वन्दी जीवन

नहीं थी । इस दृष्टि से, सम्भवतः भारत के दूसरे कान्तिकारी दलों में भी उपपुत्त नेता नहीं थे । यही कारण था कि भारत के दूसरे 'क्रान्तिकारी दलों का कृतित्व भी

जैसा होना चाहिए था, वैसा नही हथा।

श्री सतीराज्यासिंह से दल-संगठम के बारे में मैंने कभी कुछ बातमीत नहीं की। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में जुटा रहे तो मदस्य ही उसे कुछ सफततां प्राप्त हीती है। इस दृष्टि से सतीशचनंद्र में भी दो-चार नव्युवकों को जमा कर दिस्य या। डाका समिति के नेतागणों ने मेरे साथ कोई परामर्श न करके ही भी सतीशचनंद्र को बनारस में या बना। इस बात से भी मैं समक्ष मथा कि डाका समिति मेरी यदिशा न रखकर ही युक्त प्राप्त में भी भपना संगठन चढ़ाना चाहती है। मेरे श्रीर डाका समिति के योच जो-मन्तर या यह इससे भीर भी बढ़ गया।

इषर सुरेशचन्द्रजी की सहायता से एक प्रतिभावान नवव्वक से मेरा परिचय हुमा। इनसे बातचीत करने पर मुक्ते यह विश्वास हो गया कि इस युवक में साहि-रियक रुचि है। बाद को इनके दो-एक छोटे लेख भी पढ़े। उनके उस समय के एक लेख का प्रभाव ग्राज भी मैं भूल नहीं पाया। उस लेख का शीर्षक या--'मां'। इस नेख को पढ़कर मैंने इस युवक से कह दिया या कि 'यदि माप साहित्य की चर्चा करते रहें हो हिन्दी लेखकों में भाप अपणी हो सकते हैं। लेकिन प्रापको नाहिए । कि अंग्रेजी, बंगला एवं हिन्दी-साहित्य से खुव परिचित हो जाएँ।' ये अंग्रेजी प्रायः जानते ही न थे। ये प्रतिभावान युवक 'ग्राज' में 'उय' नाम से थपना लेख दिया करते थे। आज ये सद वालें स्मरण करके में यथेष्ठ गौरव सनुभव करता हूँ एवं यह मारम-तुष्टि भी मनुभव करता हूँ कि एक यथार्थ प्रतिमासाली युवक को मैंने उसकी क्षरण श्रवस्था में ही पहचान लिया था। भाज उपनी ने हिन्दी-साहित्य में भपना सुनिदिष्ट स्थान प्राप्त कर निया है। जिस दिन मैंने उन्हें पहचाना या उस दिन उन्होंने साहित्य में पदार्पण यात्र ही किया था। शौर उस दिन उन्हें हिन्दी संसार में कोई विदोध रूप से जानता भी न था। हम लोगों के साथ परिचय होने के बाद ही, संभवतः उन्होंने 'मां' नामक लेख लिखा था। मुक्ते मर्मान्तक दु.स है कि अप्रेची के द्वारा हम लोगों का सम्बन्ध ग्रविक पनिष्ठ नहीं हो पाया। भीर मुक्ते यह भी श्रत्यन्त खेद है कि उन्नजी ने मेरे कथनानुसार शंग्रेजी इत्यादि माहित्य से वैसी रुचि नहीं दिखलाई, वैसी मैं चाहता था। इसमें तो नोई सन्देह नहीं कि उनकी लेखनी में मरमन्त दानित है ?सेविन उनकी रुचि में परिवर्तन हो जाने के

कारण उनका सृष्ट साहित्य समाज को माशानुष्प कल्याणप्रद सिद्ध नहीं हुमा, यह मौर बात है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे प्रतिभाशासी लेखक हैं। इनकी सहायता से हमारे दल को एक ऐसा महत्त्वपूर्ण लाम हुमा कि जिसके लिए हम सब सदा उनके कृतम रहेंगे। इस विषय का उल्लेख यथास्थान किया जायगा।

अण्डमन से लीटने के बाद मुफं बनारस में रहने का अवसर नहीं मिला? इस कारण बनारस से मैं बैसा संगठन नहीं कर पाया जैसा होना उचित था। निजी सोसारिक कारणों से मुफे इसाहाबाद में रहना था। बनारस में अभी तक मुफे जितने ज्यनित मिले थे उनमें थी राजेन्द्रनाथ साहिड़ी एव थी बेचनरामजी सर्मा बिरोप उल्लेख योग्य थे। इसके अतिरिक्त और जितने ज्यस्ति हमारे दल में आए ये उनमें से बहुतों ने बाद को काम करना छोड़ दिया। सीमाग्य की बात है कि इनमें से किसी ने भी बाद को विद्वासघात नहीं किया।

इलाहाबाद में राष्ट्रीय विद्यालय की सहायता से कुछ बादमी मिले। उनमें से एक थे श्री बनवारीनात । कांग्रेस के कार्यकत्ताओं में से श्री केशवदेव मालबीय के साथ मेरा परिचय हुआ। इनके एक भाई थी कपिलदेव मालवीय के साथ • बहुत दिनों से मेरी तथा मेरे परिवार-भर की जान-पहचान थी। मैं प्रायः कप्लिदेव जी वे पास जाया-पाया करता था। केशवदेवजी प्रायः मुक्ते प्रपने भाई के पास माते-जाते देखते थे। केशवदेव स्वयं ही मुक्तसे भाकर मिले थे। इस समय द्याप मेरे साय काम करने को सैयार हो गए थे। उनकी सहायता से ग्रीर भी नवगृशकों से मेरा परिचय हभा था। इस प्रकार से भीरे-भीरे मेरा दल यह रहा था। एक दिन कैरावजी ने मफी बतलाया कि कानपुर में एक प्रतिमावान नवयुवक है जिनसे अपने कार्य के बारे में बातचीत की जा सकती है। इस नवयुवक का नाम था भी बालकृष्ण शर्मा । केशवजी के आग्रह से यह निरचय हुआ कि केशव कानपर जाकर बालकृष्ण को भेरे पास बुला लाएँगे। एक दिन वे प्रात काल बालकृष्णजी को साय लेते हुए भेरे पास आए। बहुत देर तक बातचीत हुई। अन्त में मैने इस प्रकार से अपनी मुक्ति प्रस्तुत की कि सदूर भविष्य में फिर लड़ाई ख़िड़ने की भारांका है, यदि हम उपयुक्त वैयारी कर सकें तो उस मवस्या में हम एक बार फिर स्वाधीनता को प्राप्त करनें की चेण्टा कर सकते हैं, यदि हम ग्रभी से तैयारी नहीं करते हैं तो अवसर धाने पर भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन कोई

युक्ति काम नहीं थाई। बालकृष्णजी ने कहा कि सभी घीछ लड़ाई की कोई संभावना नहीं है और अभी वह समय भी नहीं आया है कि हम कान्तिकारी

सभीवना नहा हमार श्रमा वह समय भा नहाश्राया हाक हम कालकाण मार्गसे पङ्गन्य को ऱ्यनाकरें। श्राशाभंग की मर्मान्तक पीड़ा से मैं व्यपित हो उठा।

## 9 कान्तिकारी दल का पुनर्गठन

(2)

इस समय श्री रासविहारी से मेरा पत्र-व्यवहार होता था। वे सब पत्र में केशवजी के पास रख देता था। मेरे गोपनीय पत्रादि भी केशवजी के नाम पर आते ये। केशवजीका ग्रंप बनवारीलाल का ग्रुप और नरेन्द्रनाथ यनर्जी उर्फनोद्र का ग्रुप भ्रलग-मलग बढ़ रहे थे। ये सब ग्रुप एक-दूसरे की नही जानते थे। बनारस के मुप इलाहाबाद के ग्रुप को नही जानते थे। इलाहाबाद के मुप भ्रसीगढ़ या फतेहगढ़ के ग्रुप को नहीं जानते थे। इस प्रकार से जितने प्रुप सैयार होते जाते थे वे सब एक-दूसरे को नहीं जानते थे। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बनवारीलाल की सहायता से रायबरेली और प्रतापगढ़ में इन लोगों का दल बनने लग गया था। इस बीच में सन् 1922 के बन्त में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधि वेशन के समय 'बन्दी जीवन' प्रथम भाग की दो-तीन सी कावियाँ छापाखाने से निकल चुकी भी । उन प्रतियों को लेकर कलकता होते हुए मैं गया पहुँचा । गया में पंजाब से आप हुए व्यक्तियों से बातचीत की। काले पानी से लौटे हुए कुछ सिख मुक्त-राजबन्दियों से मुलाकात की। उसमें भाई प्यारासिह भी एक थे। माई प्यारासिह बहुत प्रेम से आकर भेरे गले लग गए। सुख-दुःख की बहुत बातें हुई फिर काम की बातें हुई। मैंने ऐसा अनुभव किया कि सम्भव है प्यारासिह अब धारो नहीं बढ़ेंगे। गया में मुक्ते एक बात यह भी मालूम हुई कि बम्बई से श्री एस० डांगे श्रामे हुए हैं और संगाल के विभिन्न कान्तिकारी दलों के नेबाओं से वातचीत कर

रहे हैं। दुर्यायवका मेरे साथ उनकी मुलाकाल नहीं हुई। इसी बीच में श्री प्रतुत गांगुली से मेरी फिर वातचीत हुई थी। वनारस के श्री सतीसचन्द्रसिंह के बारे में वातचीत खिड़ने पर मैंने यह कहा था कि बनारस में जैसे उपयुक्त व्यक्ति की में वातचीत खिड़ने पर मैंने यह कहा था कि बनारस में जैसे उपयुक्त व्यक्ति की मावक्ति तर ही। थी सतीशचन्द्र उस अंधी के नहीं है। बहुत सम्मव है कि मेरे ही कहने पर सतीसचन्द्र को बनारस से वापस सुसा विधा गया और उनकी उपही रात सी योगोचनन्द्र चटाओं बनारस आए। मन सोलह साल वी सब बाते प्रच्छी तरह भार ने ही मेरे की मुरेशचन्द्र महावार, साद नहीं हैं। मुके इतना अवस्थ याद है कि गया में मैंने भी मुरेशचन्द्र महावार, सरदार व्यारासिंह, पंजाब के कुछ ब्यीर व्यक्ति जिनका नाम में प्राज भी लेता नहीं चाहता नमोंकि वे प्राज भी गिरफ्तार नहीं हुए घीर बंगाल के कुछ ब्यितवर्यों से मितकर मिटक की कार्यभाती के बारे में बहुत कुछ बातचीत की थी। घरवथ ही हम सब एकप बंठकर बातचीत नहीं करते थे व्यक्ति हम लोगों के दल की महं मीति थी कि विभिन्न प्रान्त के कार्यक्तियों में खात-रहचान जितनी कम हो उतना ही सच्छा कि विभिन्न प्रान्त के कार्यक्तियों में खात-रहचान जितनी कम हो उतना ही सच्छा |

गमा कांग्रेस में मेरे रबैंगे को देखकर मेरे एक रिश्तेदार के दिल में ग्रह सन्देह पैदा हो गया कि मैं फिर कुछ ऐसा काम करनेवाला हूँ जिससे संकट का माना श्रनिवार्य है। मेरे ये बात्मीय घर में जाकर कहने लग गए कि क्वीन्द्रनाम किर गढ़वड़ी करनेवाले हैं। श्री सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य जी खोलकर मेरे साय सहयोगिता करते थे उनसे बढ़ि किसी डकेंती करने या किसी आदमी की गोली मारने की कही जाये ही भपात्र से ऐसा कहा जाएगा। जिस व्यक्ति से जितना काम लेना चिवत है यह न जानने पर दल का संगठन करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि हम सोगों की एवं भगतसिंह की गिरफ्तारी के बाद हमारा दल टूटने लग गर्ग था। मैं जानता था कि की सुरेशवन्द्र आदि से कितना काम लिया जा सकता है। श्री सुरेशचन्द्र बढ़े चरित्रवान, साहित्य में रुपि रखनेवाले, विचारशील भीर भारदांवादी युवक थे। विष्तव-कार्य में शामिल होने से कितना संकट है इसे दें जानते ये । यह जानते हुए भी हमारा साथ देने में सुरेश बाबू कभी पीछे नहीं हरे । मेरे पास उनकी उस समय की एक चिट्ठीकी नकत माज भी मौजूद है। उनके वपनी से यह पता चन सकता है कि सुरेश बाबू कैसे उच्चकोटि के विचार रातनेवाले यद हृदय के युवक थे। गया कांग्रेस में सुरेश बाबू ने मेरा खुब साथ दिया। गया कांग्रेस से लौटने के बाद इलाहाबाद में मैंने एक घोटा-सा मनान किराए

पर ले लिया । जैसे मैंने भगतसिंह को अपना घर छोड़करनिकल भाने को कहा था वैसे ही फतेहगढ़ के बार्गनाइजर श्री छेदालालजी को भी मैंने घर छोड़कर निकल धाने को कहा । थी छेदालालजी ने भी मेरे कहने के अनुसार अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद चले आए। इसी प्रकार से श्री बनवारीलाल भी अपना घर-बार छोड़कर इलाहाबाद के मकान में श्री छेदालालजी के साध रहते लग गए। विभिन्न जिलों के कार्यकर्तागण प्रायः मेरे पास प्राते थे। उन्हें मैं उसी मकान में ठहराता था। इस प्रकार से विभिन्न जिलों के कार्यकर्तागण एक-दूसरे को थोड़ा-बहुत जानने लगे थे। लेकिन फिर भी एक-दूसरे का नाम या एक-दूसरे का पता कोई किसी से पूछ नहीं सकता था। इसी समय श्री छेदालालजी के मार्फत एक संन्यासी से मेरा परिचय हुआ। उसी मकान में बातचीत हुई। संन्यासी जी घपने की आर्यसमाजी कहते थे। इनका कोई गिरोह था जिसका काम था डकैती करना। यह सन्यासीजी हमसे कहते ये कि उनके गिरोह का नियम यह रहा है कि डकैती के बाद माल इत्यादि बेचकर जितने रुपये हाथ भाते थे वे सब समान रूप से सदस्यों मे बांट दिए जाते थे। इस प्रकार से वह संन्यासी एक कान्तिकारी दल बना रहे थे। इस संन्यासी का कहना था कि संकटकाल मे हम किसी की कोई सहा-यता नहीं कर सकते हैं और न ऐसा करना सम्भव ही है। इसलिए डकैती के रुपग्रे सदस्यों में बाँट दिए जाते हैं। श्रीर इस प्रकार से सहायता देने पर प्रपने दल का संगठन कार्य बहुत सहज हो जाता है। स्वामीजी की सब बात सुनकर मैंने मुख्या-पूर्वक उनसे निवेदन किया कि ऐसी संस्था के साथ हम लोग कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते है। मैंने बता दिया कि हम लोगों का कान्तिकारी आन्दोलन इसरे प्रकार के सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है। हम लीग पुरस्कार के आधार पर संगठन-कार्यं नहीं करते । यहाँ तो सर्वस्त्र खोने का प्रण करके कार्यक्षेत्र में अवतीणं होना पडता है। यहाँ तो व्यक्तिगत चरित्र एवं समाज सेवा के मार्ग से नये ग्रान्दोलन की सुष्टि करना हमारा काम है। समय आने पर केवलमात्र सिपाहियों की आवश्य-कता होगी तब हम लोग पुरस्कार की बात सोचेंगे। अभी तो हम लोगों का काम है सर्वस्व त्यागी नौजवानों की टोली तैयार करना। जब समग्र भारतवर्ष में ऐसी टोली बन जाएगी तब हम लोग दूसरे काम के बारे में सोचेंगे । मुक्ते इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन नवीन संन्यासी महोदय ने मेरे साथ प्रचंड तर्क किया यह प्रमाणित करने के लिए उनके सिद्धान्त हम लोगों के सिद्धान्त से कहीं

266 वंन्दी जीवन

कार्यकारी भीर समयोपयोगी है। संन्यासीजी चाहते थे हम सब उनके साथ मित-कर एक विराद् कान्तिकारी दल.बनावें। मुफे इस बात से बहुत प्राश्चर्य हुआ कि हमारे साथो थी छेदानालजो भी कुछ हद तक संन्यासीजी की वार्तों का सम-थन करते थे। मैंने घट तो नहीं कहा कि पेशेवर डकैतों के साथ हम तोगों का कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता लेकिन मैंने स्वामीजी को यह धच्छी तरह समभा दिया कि हम दोनों के सिद्धान्तों में भाकाय-पाताल का भरतर है। हम दोनों के दल एक साथ काम नहीं कर सकते। स्वामीजी भन्त में कुछ होश में भाकर मह कह-कर चल दिए कि बाप लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मैंने मुस्कराकर नम्रता के साथ उन्हें विदा किया। फिर छा भी नहीं कर पाएँगे। मैंने मुस्कराकर नम्रता के साथ उन्हें विदा किया। फिर छा भी हिंग की भी कान्तिकारी धान्दोलन के वारे में बहुत कुछ कहा जौर समभा दिया कि किसी भी घवस्या में हमें मामूनी डाकु भी को अपने साथ नहीं तेना है। हमें भूलवा जीवत नहीं है कितने बड़े ध्येय की सामने राकर समाय में नये सिरे से जान साने के लिए हम तोग कार्यकोत्र में अवतीर्ण हुए है।

इसी समय किसी विश्वस्त सूत्र से मुझे वता चला कि यू० पी० में फिर एक फ्रान्तिकारी पर्यन्त्र का मामला चलने वाला है मीर मुझे भी पर्वन्त्र में पसीटा जाएगा। मुझे बहुत भारचयं हुआ। अभी तो मुस्किल से सालमर ही काम किया होगा। इतने में ही फिर पर्यन्त्र का मामला चलने वाला है। मुझे अपने प्रावनियों में से किसी-किसी पर कुछ सन्देह होने लगा। गुप्त रीति से काम में यह एक वहा भारी वोप है कि जरा-सी बात से ही अपने विश्वस्त प्रावमियों पर भी सन्देह उत्पन्त हो जाता है। मुझे इस सबर पर कुछ सन्देह हुआ, कुछ डर भी हुआ। इस अवस्था में मैंने यह उचित समका कि अव धर में नहीं रहना चाहिए। जाने तबर सच है या भूठ फिर भी उचित यही है कि सावधानी से नाम विवया जाय। मैं भी थी देदालाल और थी बनवारी लाल के साव रहने लग यया, अवसर देसकर पर ही में भीजन कर आता था, ध्योंकि में नहीं चाहता था कि दल का खर्च अना-व्यवक्त रूप से वढ जाय।

मुक्ते इस समय ठीक स्मरण नहीं है, संभव है, इसी के कुख पहले निजी सांसा-रिक कारणों से कुछ अर्थोपार्जन की भारता से मैं व्यस्त हो उठा था। मुक्ते सैण्ड्स साह्य की वातें याद बादें। सैण्ड्स साहब ने मुक्ते अंण्डयन से लौटते हो यह दिया या कि यदि भविष्य में कभी भी किसी सहायता की बायदयकता अनुभव करी तो मुक्तसे कह देना। मुक्तसे बन पड़ा तो में अवश्य ही सुम्हारी सहायता करूँगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सैण्ड्स साहव के पास एक चिट्ठी भेजी । सैण्ड्स साहब उस समय सी व शाईव डी व (C. I. D.) से अलग होकर मामूली पुलिस विभाग में डी॰ ग्राई॰ जी॰ ग्राफ पुलिस (D. I. G. of Police) थे इनसे में श्रण्डमन से लौटते ही फैजाबाद में मिलाया। सैण्ड्स साहव ने पत्रोत्तर में मुफ्तको लिखा श्रमुक तारीख को में बनारस जाऊँगा और उस समय मुक्तसे मुलाकात करो। मेरे पीछे सदा सर्वया खुफिया पुलिस के सिपाही लगे रहते थे। जिस समय मैं दल के काम से जाता या तो इनकी दृष्टि बचाकर में प्रक्सर खिसक जाया करता था। लेकिन जब निर्दोप काम में कहीं जाता था तो मुक्ते इस बात की परवाह नहीं रहती थी कि खुफिया पुलिस के आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। बनारस में सैण्डस साहब से मिला। सैण्ड्स साहब जानना चाहते थे कि मैं किस विभाग में कितनी तनस्वाह पर काम कर सकता हैं। कोई विशेष अगह कहीं पर खाली हो तो मैं जन्हें बता के । यदि उनका कोई हाय रहता है तो वह अवस्य मेरी मदद करेंगे। मेने उन्हें बताया कि किसी विशेष जगह के वारे मे मैं नहीं जानता इत्यादि । सैण्ड्स साहय ने बाद की गुक्तसे यह कहा कि जैसी परिस्थिति होगी और मैं जो कुछ सहा-यता दे सक्ना इसके बारे में मैं पत्र द्वारा तुम्हें सूचना दूँगा। कुछ दिन बाद मेरे पास उनका एक पत्र आया जिसमें लिखा या कि मुक्ते एक अच्छी जगह दी जा सकता है। करीब एक सी रुपया तनस्याह भी मुक्ते मिल सकती है। लेकिन मुक्ते एक वातं स्वीकार करनी पड़ेगी कि अविष्य में जब तक मैं इस मुखाजमत में रहेंगा तब तक किसी प्रकार के भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग नहीं सूँगा। सैण्ड्स साहब ने यह भी प्राचा दिलाई थी कि मुक्ते बहुत ग्रच्छे डिपाटमेंट में काम दिया जाएगा जिससे भविष्य में भेरे लिए बहुत उन्नति का मार्ग खुला रहेगा। मैंने देखा कि मुक्ते एक ग्रन्छा ग्रवसर मिल रहा है लेकिन किसी प्रकार की भी सर्त कबूल करने में भेरे दिल ने गवाही नहीं दी। मैंने सोचा कि आजन्म कालेपानी की संजा से मैं जब मुक्त हुआ तो उस समय भी मैंने कोई शर्त नहीं मानी थी। इस समय किसी प्रकार की शर्त मानना मेरे लिए उचित नहीं होगा यद्यपि में यह देख रहा था कि सैण्डस साहब के प्रस्ताव में एक बहुत ही न्याययुक्त बात यह थी कि जितने दिन तक में मुलाजमत में रहूँ उतने दिन तक किसी प्रकार के राजनैतिक मान्दोलन में भाग न लूँ। मैंने संण्ड्स साहब को एक पत्र भेजा और उसमें बहुत न झता के साथ

यह लिखा कि "सैण्ड्स साहव प्राप्ते एक सच्चे अंग्रंज (Englishman) की हैसियत से जो उदारता दिखलाई है उसके लिए मैं जन्म भर प्राप्तका कृतज रहेंगा। लेकिन बहुत बुखं के साथ यह कहना पड़ता है कि अण्डमन से छूटते समग्र भी जब मैंने कोई रातं स्वीकार नहीं की है तो मेरे लिए उचित है कि अब भी मैं कोई शतं स्वीकार नक है। लेकिन सरकारी मुलाज मत जब मैं स्वीकार करता हूँ तो उसका अर्थ यह होता ही है कि सरकारी कृत्यक्षेत्रकान की भी मैं स्वीकार करता हूँ तो उसका अर्थ यह होता ही है कि सरकारी कि क्यूल करना उचित नहीं समक्षता।" इस पत्र का कोई उत्तर मुक्ते नहीं मिला और मिलना सादस्यक भी नहीं सा । जब मै बाल यहनों को साथ लेकर परवार छोड़कर करार हो गया था उस समय भी सैण्डम साहव की विद्वी आदि मेरे पास थी। लेकिन मेरी गिरएतारी के बाद पे सब चीजे एवं और भी बहुतेरे आवद्यक्षेत्र का लाज एवं मेरी थहत-सी किताबें— जाने कितनी जगह पूमपान कर थाज सब-के-सब को गए हैं।

मुक्ते ठीक याद नहीं है, सम्भव है, योड़े दिन श्री खेदालाल भीर श्री वनवारी-लाल के साथ रहकर जब मैंने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई विशेष उत्पात की

सम्भावना नहीं है तो मैं भी ढीला पढ़ गया।

सम्भावना नहीं है तो में भा ढाला पढ़ गया।

थी छेदालाल के साथ संगठन-कार्य के सिससिल में ये फतेहगढ़ गया हुया।

या। घहर के कुछ हिस्सों में एवं देहात में भी जाना पढ़ा या। हमारे संगठन-कार्य का ग्रह तरीका था कि जितनी जगहों में हो सके उतनी जगहों में दृढ़ चित्त करें कर परायण त्यागी साहसी गुक के के बेटाया भाय। हम्हों को केन्द्र कर के कमरा एक विराद दल संगठित हो जाता है। गाँव और शहर से वापस धाकर गंगाजी के किनारे सुस्ता रहे थे। थोड़ी देर में गंगाजी के किनारे किनारे चाट प्रमना भारम किया भीर यह देवना चाहा कि कोई ऐसा स्थान मिलता है या गही नहीं पर मनुष्य विदेश से भाकर दिक सकता है। उस समय फतेहगढ़ जिले के साथ गामक कीम के पुरुप फीर स्त्री बहुत संख्या में एकत हुए थे। बैसगाड़ी में तदकर परिवार के परिवार पले था रहे थे। इनको देराने से मालूम पड़ता था कि से लोग वहें मुझी हैं निर्वन्त है। इनमें धायकांत स्त्रियां थी। ये प्रायिक पदां नहीं करती थी। निर्मां हो हर गंगाजी में नहाती थी। किनारे पर प्रावर साता-पीती थी। दिलारों में देठकर संसार की गुल-हुस की बात करती थी। कभी-कभी कुछ स्त्री-पहण एक टीली से दूसरी टोली में भाते-जाते थे। सुनने से साता कि सब 'साप'

लोग बड़े भ्रमीर होते हैं। भ्रीर इनका पेशा है व्यापार करना। दिनान्त में कुछ वैलगाड़ी में लदकर ग्रीर कुछ पैदल घर को वापस जाते थे। उस समय मालूम होता था मानो किसी मेला से सब लौट रहे हैं। हम एक घाट से दूसरे घाट को जा रहे थे भीर इयर-उपर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते जा रहे वे कि इस मेले के सदश प्रादिमियों की भीड़ में बुड्डों, श्रीरतों सीर वाल-वच्चों को छोड़कर नौजवान भी यहाँ पर है या नहीं भीर यदि हैं तो वे शिक्षित हैं या नहीं। अर्थात् मेरे लायक भी कोई युवक इस भीड़ में मिल सकता है या नही यह भी में देखता जा रहा था। एक दफा प्रचानक ही मैंने एक खुले कमरे के धन्दर एक युवक को बैठकर किताब पढ़ते हुए देखा। मेरा दिल उल्लेसित हो उठा। मैं सीघा उस कमरे के घन्दर चला गया। मेरे साध मेरे दो-एक माथी भी कमरे के भीतर चले आए। हम लोगों को देखकर वह नौजवान किताब की तरफ से अपनी दृष्टि हटाकर हम लोगों की तरफ देखने लगा। मैंने उस नवयुवक की दो भांखों में ऐसी चीजें देखी जिससे मैंने धनुमान किया कि यह युवक नितान्त निविष्ट चित्त होकर प्रपनी किताव पढ़ रहा था। किताब की तरफ दृष्टि ब्राङ्ख्ट होते ही मैंने देखा कि वह एक अंग्रेजी किताब थी। मैंने उस युवक से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि इन स्थान पर एक नवयुवक को दत्तिवत्त होकर किताब पढते हुए देखकर हम लोग आकृष्ट हुए हैं भीर इसलिए भापके पास भाए हैं। युवक ने सहदयता के साथ हम लोगों को भपने तस्त पर वैठाया । यह विचारा भी तो नितान्त सकेला ही था । मनुष्य समागम से वह यूवक कुछ प्रसन्तुष्ट हुमा हो ऐसा मालूम नहीं पड़ा। श्रंग्रेजी किताब की उठाकर मैंने देखा वह भारतीय इतिहास पर परिजटर साहब का आधुनिकतम प्रन्य था। भार-तीय इतिहास पर युवक से बातचीत होने लगी । इस प्रकार कुछ देर तक बातचीत होने के बाद यह मालूम हुआ कि उस युवक की एक बहन श्रीमती पार्वतीदेवी सत्याग्रह मान्दोलन के सिलसिले में राजद्रोहात्मक भाषण देने के कारण दो साल की कड़ी क़ैद की सजा फतेहगढ़ की सेण्ट्रल जेल में भुगत रही हैं। अपनी बहन से मिलने के लिए वह युवक फतेहगढ ग्रामा हुआ है। यह भी मानूम हुगा कि ग्राप लाहौर में लाजपतराय की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पाठशाला में भध्यापक हैं। इनका नाम है ग्रघ्यापक जयचन्दजी विद्यालकार । ग्राप गुरुकुल के स्नातक हैं एवं भार-तीय इतिहास पर विशेष लोज करके ग्रापने दो ग्रन्थ भी लिसे हैं जिनमें से एक ग्रन्थ के लिए मंगसाप्रसाद पारितोषिक भ्रापको मिला है। इस ग्रन्थ का नाम है

'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' । बहन की बात होते-होते राजनीति थीर सत्याग्रह धान्दोलन पर खुब बातें होने लगीं। मालूम पड़ा कि अमृतसर में डा० किचलू-साहब ने एक आध्रम खोला था। उस यायम में बंगाल के प्रसिद्ध कान्तिकारी ग्रध्यापक थी जोटिएचन्द्र घोष भी पधारे थे। लेकिन बाद को फिर उन लोगो के साथ कोई सम्बन्ध इत्यादि नहीं रहा । पहले तो जोतिय बाबू का नाम सुनगर दिल में यह खटका पैदा हो गया था कि चलो मेरे पहले ही बंगाल वाले पंजाद में प्रपना महुदा जमा लिए हैं और मुक्ते इसका कुछ पता भी नहीं। लेकिन जब बाद की सुना कि जोतिए बाबु के साथ इन तोगों का मध कोई सम्बन्ध नहीं है। तो मैं समभा गया कि अभी तक कोई संगठन कार्य नहीं हुआ है। जीतिय बाबू के साय जयचन्द्रजी और उनके फुछ छात्रों की खूब बातचीत हुई थी यह सुनकर मैं समझ गया कि कान्तिकारी ग्रान्दोलन पर भी निश्चव ही बहुत बातचीत हुई होगी। फिर हिसा-ग्रहिसा पर, महात्माजी की नीति पर, सत्याग्रह ग्रान्दोलन पर, एवं बाद की कान्तिकारी मान्दोलन पर भी खूब बातचीत हुई। अमचन्द्रजी को जब मालूम हुमा कि मैं अण्डमन गया हुआ या अरेर क़रीब चार साल तक वहाँ पर रहा ती वह मेरे प्रति बहुत स्राकृष्ट हो गए। उन्होंने वतलाया कि फतेहगढ़ से वह इलाहाबाद भाएँगे। उस समय 'बन्दी जीवन' नामक मेरी पुस्तक छप चुकी थी। मैं चाहता या कि जयचन्त्रजी मेरी किताव पढ़ें। किताब मेरे पास नहीं थी। इसलिए तथा जयक्र जो से बातचीत सीर मांगे बढ़ाने के लिए यह तय पाया कि इलाहाबाद में राष्ट्रीय स्कूल में जयचन्द्रजी से मेरी फिर मुलाकात होगी। इलाहाबाद में फिर मुलाकात हुई। 'वन्दी जीवन' पढ़कर जयचन्द्रजी घत्यन्त प्रभावित हुए। इस प्रकार से जयचन्द्रजी हमारे दल में सम्मिलित हुए। इन्होंने मुक्ते लाहीर गुलाया। मैं लाहीर गमा। भव्यापक जयचन्द्रजी के मकान में ही भ्रतियि हुमा। लाहीर मे मैं कुछ नौजवानों से परिचित हुआ। इन नौजवानों में एक का नाम या सरदार भगतसिंह । लाहीर के नीजवानों में से कोई तो रावतिष्डी वा रहनेवाला था कोई या गुजरानवाला का, कोई या गुरबासपुर का और कोई होशियारपुर का। व सब लाजपतराय के प्रतिष्ठित 'तिलक स्कूल शाक पालिटिश्स' के छात्र थे। एक एक करके इस सब नवयुषकों से देर तक वातचीत होती ग्ही। सदस्य कान्ति के मार्ग को छोड़कर भारतवर्ष कमी भी स्वाधीन नहीं हो सरता, मोर संशस्त्र पान्ति होना निश्चम ही सम्मव है, इन सब बातों पर विशेष रूप से जीर देते हुए मीर

पिछले ऋ।न्ति युग के इतिहास को बतलाते हुए मैंने इन सब नवयुवकों को ऋान्ति मार्ग में दीक्षित किया।

लाहीर में इस लोगों के एक बहुत पुराने साथी थे श्री केदारनायणी सहगत। इससे भी में मिलने गया। ये व्यक्ति वारहों महीना, तीसों दिन, हरवड़ी सिर से पैर तक काले कपड़े पहने रहते थे। भारतवर्ष जब तक स्वाधीन नहीं होता है तब तक इनका प्रण या कि सफेद कपड़ा नहीं पहनेंगे।

श्री केदारनाथ के यहाँ धौर भी पुराने साथियों के साथ बातगीत हुई। श्री केदारनाथ श्रीर थे सब दूसरे पुराने साथी काम करने के लिए धागे नहीं बड़े। श्री केदारनाथ की करिये यह मानून हुआ कि पहले लाहीर पर्यन्त्र केस के श्री पृथ्वीसिंह को के साथ उनका कुछ सम्बन्ध है। मैंने बार-बार मान्तरिक चेण्टा की के पृथ्वीसिंह को के साथ उनका कुछ सम्बन्ध है। मैंने बार-बार मान्तरिक चेण्टा की कि पृथ्वीसिंह को से सेरी मुलाकात हो जाय लेकिन मेरे दुर्भाग्य से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी।

इस वक्त मुक्ते ठीक से याद नही है, यदि उस समय के संवादपत्रों झादि में सहा-यता ली जाय तो सम्भव है, सिलसिल को ठीक रखते हुए सब बातें मैं बता सर्ब । इस समय कुछ मागे की बाते पीछे कह रहा हूँ या पीछे की वात मागे बता रहा हूँ या नहीं इसके बारे में कुछ निश्चयपूर्व के मैं कह नहीं सकता। जिस समय नाभा में प्रकालियों का सत्याप्रह हो रहा था उस समय मैं अमृतसर आया हुआ था । सम्भवतः जयजन्द्रजी से मिलकर मैं सीधा अमृतसर आया था। सिक्लो का जो महान् दृश्य उस समय मैंने देखा उसकी तुलना भारतवर्ष के किसी प्रान्त से भी नहीं हो सकती। नामा में प्रति-दिन गोली चल रही थी। उसके मुकाबले में प्रतिदिन सिक्स जत्ये गोली का सामना करने के लिए नामा जाते थे। पंजाब के हरएक प्रान्त से किसान, मजदूर, छात्र, नीज-वान, मुद्दे, प्रौड़ हरएक प्रकार के सिक्ख इन जस्यों मे या साकर शामिल होते थे। मैंने स्वयं देखा है कि अमृतसर में जब ये जस्थे पहुँचते थे तो विलकुल सामरिक रोति से इन जत्यों का स्वागत होता था। और इनकी किवनी ही माताएँ, वहनें, स्त्रियाँ इनसे श्राकर मिलती थी। अपने प्रेम से, अपनी उमंग से, हृदय के अन्तस्तल से ये माताएँ. वहने और स्थियां इन सिवलों के गतों में प्रीति के, स्नेहाशीर्वाद के, मंगल कामना के प्रतीकस्वरूप मालाएँ पहनाती थी। अमृतसर मे एक तरफ रसद का इंतजाम था. अस्पताल की व्यवस्था थी। नाभा से चोट खाए कितने व्यक्ति इन अस्पतालों में ग्राकर प्राथम लेते थे। एक ग्रस्त्र को छोड़कर ग्रीर सब बातों में पूरी लडाई की

272 बन्दी जीवन

तैयारी थी। इन सिक्खों के पीछे महारमाजी का धाशीबाँद नही था, इस सिक्ख धान्योलन के पीछे कांग्रेस की प्रेस्टीज भी नहीं थी। कांग्रेस का कोई भी गण्यमान्य नेता इस सिक्ख धान्योलन के साथ गहीं था। लेकिन एक बात धवरय थी जिसे स्वीकार करना पड़ेगा कि सिक्ख लोग धपने नेतृत्व में प्रपनी क्रीम के लिए जैसा धसाध्य साधन करके दिखला सकते है, दूसरो क्रीम के साथ मिलकर, धालक भारतवर्षीय धान्योलन में उस धान्तरिकता के साथ वे बैसा नहीं करते।

इस अवसर पर एक सर्वभाग्य सिरख नेता के साथ मेरी खूब वातचीत हुंहैं भी। उसका नाम यहाँ पर उल्लेख करना कवाि उचित नहीं होगा। जिस वित भारत स्वाधीत हो आएगा उस दिन उनका नाम प्रकािवात किया जा सकता है। इस नेता ने बहुत आग्लारिकता के साथ मेरे पास एक अस्ताव किया था। उन्होंने यह बतसाया था कि सिख आग्लोतन अब ऐसी स्थिति पर पर्डुंचा है कि सब यह आग्लोलन आगे चलाना प्रायः असम्भव-सा हो गया है। शतस्वों के सेती का काम नष्टप्राय हो चला है। उनके सब क्यापार एवं काम-धंमे चीपट हो चुके हैं। तरकार से समस्तीत का भी कोई लक्षण नहीं विख्वाई देता। सिश्वों के गुन्हारा आग्वों के का परिणाम वया होगा. यह कहना बहुत ही कठिन हो गया है। ऐसी परिस्थित में यदि प्रचण्ड क्य से आतंकवाद की जूष्टि की जा समे थो बहुत सम्भव है सि सरकार के उत्तर खूब दवाव पहें। भैंने उन्हें यह धाश्वासन दिलाया कि यदि कांग्रेस के कुछ नेताण इस वात का रिरोधन करें तो जैसा आप कहते हैं हम बैसा ही करेंगे। चिकन हुंम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे काम से कायेस के प्राव्दोतन को कुछ भी पर्वका पहें ने वहते हम वहते हो चहते हैं

इसी समय एक और विशेष महत्वपूर्ण बात हुई। लाहीर पर्यन्त केस के एक व्यक्ति सरदार गुमुखसिंह सरकार की हिरासत से भाग निकले थे। भागसे मेरी पहली मुजाकात अण्डमन जेल में हुई थी। मेरे छूट जाने के बाद सरदार गुरुष्ठ के सिंह को भारत के जेल में वापस भेज दिया गया था। प्राप्त के में लाम मेज दिया गया था। प्राप्त के में लोने में सहस के एक के से सुसरे जेल में लेलाया जा रहा था। वरो में लोहे की येशे थी से किन हमके हुतन साहस को ले लेलाया जा रहा था। वरो में लोहे की येशे थी से किन हमके हुतन साहस को ले विशिष्ट कि जलता हुन में मौका देखकर सरदार मुक्षुत्वसिंह मानवनार में कूद पढ़े। पुलिस गफलत में पड़ी रही सरदार मुक्षुत्वसिंह जनस उत्तात तरंग समुद्र पुरुष्ट । पुलिस गफलत में पड़ी रही सरदार मुक्षुत्वसिंह जनस उत्तात तरंग समुद्र में यद्य हो गए।।किस प्रकार से बाद को वह पपनी येशे

में मुनत हुए, एवं कैसे किघर गए इसका पूर्ण वर्णन मैंने 'विचार विनिमय' नामक प्रवनी पुस्तक में किया है। इसलिए इस बात को यहाँ पर दूहराने की कोई भ्राय-यकता नहीं है। लाहौर के सर्वमान्य नेता के साथ बातचात करने के परचात् मुक्ते पता चला कि सरदार गुरुमुससिंह भी इस समय भ्रमृतसर में उपस्थित हैं; भीर फिर मैं उनमें मिलने गया।

धमृतसर गुरुद्वारा के पास ही एक गली में एक छोटे-मे मकान में ब्रा पहुँचा। नीचे दुकाने थी, ऊपर सरदार गुरुमुलसिह रहते थे। धकाली घान्दोलन के सर्वमान्य नेता भी मेरे साथ इस स्थान पर बाए थे । सन् 1920 में सरदार गुरुमुखसिंह की ग्रण्डमन में छोड़कर ग्राया था। इतने दिन के बाद फिर फरार हालत में सरदार गुरुम् असिंह से मिलकर विचित्र बानन्द का बनुभय कर रहा था। एक तरफ साम्राज्य की तमाम शक्ति विप्लववादियों की कुचलने के लिए निर्मेम रूप से लगी हुई है दूसरी तरफ अज्ञात कुलशील असहाय सम्पदहीन होते हुए भी प्रात्मविश्वास के कारण ही ग्रपने मादशें में अधिचलित थढ़ा रखने के कारण ही, विप्तववादी ं जीवन की बाजी लगाकर ग्रसंख्य बाघाओं का सामना करते हुए भी कैसी निष्ठा के साय प्रपने काम में कैसे निर्भीक होकर उत्साह के साथ लगे हुए हैं। एक बौर विशेष महत्त्वपूर्ण बात व्यान में रखने की यह है कि श्रकाली ग्रान्दोलन एक प्रकाश्यजन-भान्दोलन था, वह मान्दोलन सशस्त्र कान्तिकारी मान्दोलन न था। उस मान्दोलन के नेतागण भी कान्तिकारी नहीं थे। लेकिन इस झान्दोलन के नेतागण झहिंसा नीति को मासमान परनहीं चढ़ाते थे। जैसी परिस्थिति थी उसी के प्रमुक्त वाता-यरण मे जन-ग्रान्दोलन को जिस प्रकार से निर्मीक रूप में चलाया जा रहा था उसी प्रकार से भारत के दूसरे राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति अकाली आन्दोलन के नेतागण उदासीन न रहकर उसके प्रति अपनी स्पष्ट सहानुभूति की अविचलित स्वर में घोषणा करने में हिचकते नहीं थे। इसीलिए सशस्त्र कान्तिकारी आन्दोलन-कारियों के प्रति प्रकाली ख्रान्दोलन के नेतागणों ने कोई भी धसम्मानसूचक प्रथवा निरुत्साह-व्यंजक शब्दों का ब्यवहार नहीं किया। अपनी कांफ्रेंस में अकालियों ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि सभी कान्ति का समय नहीं झाया है इसलिए हम सलाह देते हैं कि जो बीर और त्यागी नवयुवकगण कान्तिकारी कार्य में लगे हुए है वे ग्रपने कार्य से विरत हों। उनकी वीरता, उनका त्याग उनका साहस इरेष सराहनीय है। लेकिन उनके कार्य धभी समयोपयोगी नहीं हैं। इस मनोवृत्ति के

274 दन्दी जीवन

साथ यदि हम कांग्रेस के नेतागणों की मनोवृत्ति की तुलना करते हैं तो मन में ऐसा लगता है कि ये लोग विशेष करके महात्माजी भीर उनके अनुवायीगण मानों क्रान्तिकारियों को भ्रपना भीर भपने देश का शत्र समभते हैं। कांग्रेस के प्लेट-फार्य से, एवं समापति के ग्रासन से भी, ऐसे विपवत् वाक्यों के उद्गार किए जाते हैं जिससे देश में कर एवं प्रबल दलवन्दी की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा मात्म पड़ता है कि इन नेताओं के दिल में कान्तिकारियों के प्रति एक उग्र कटुता-सीहै। कभी तो ये नेतागण कान्तिकारी धान्दोलन की उसे इंफ्टाइल (Infantile) प्रयंति वालकोचित कहकर निन्दा करते है और कभी कान्तिकारी मान्दोलन को फीत-स्टक कहकर अपनी जलन को शान्त करते हैं। भौर कभी ऐसा भी कह देते हैं कि कान्तिकारियों ने देश की प्रगति को पचास साल पीछे हटा दिया है। यह भी माक्षेप किया जाता है कि कान्तिकारीगण चलपूर्वक असहाय निर्दोप व्यक्तियों को शहीद बना देते हैं। इस मनोवृत्ति के पीछे शान्त युक्ति नहीं है, इसके पीछे ऐति-हासिक प्रेरणा भी नही है और सर्वोपरि इसके पीछे देश-हित की कल्याणमयी कामना भी नहीं है। इसके पीछे केवल आहंकार का एक उग्र रूप विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने भी सरलतापूर्वक बात्यन्तिक रूप में भारत की स्वाधीनता के प्रदन को नस्वीकार किया भीर न उसका विवार किया। जिस समय संसार का प्रस्पेक पराधीन राष्ट्र प्रपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए वेचेन है, तहर रहा है, प्रसाध्य साधन के लिए सर्वस्य विसर्जन करने की भी तैयार हो रहा है एवं अद्भुत साहस और निष्ठा के साथ अपने ध्येय के पीछे लगा हुया है, उसे समय मारतवर्ष के लब्ध-प्रतिष्ठित नेतागण प्रपने सामाध्ये की अपने ध्यान में रखते हुए ही भारतवासियों की रास्ता दिखाने की हिस्मत करते हैं और उनके नेतृत्व में जो विक्वास नहीं करते हैं, ऐसे कान्तिकारियों के प्रति वे कटुतापूर्ण उद्गार करते हैं। लेकिन जैसे सकाली नेतागण एक सरफ कान्तिकारियों के प्रति सहामुमृति सुचक शब्द व्यवहार करते थे इसी प्रकार दूसरी तरफ प्रकाली नेतागर्ग सरदार गुरमुखिंसह जैसे विद्योहियों का छिपकर साथ देते थे घीर जनकी सहायता भी करते थे।

सरदार गुरुमुससिंह के कमरे में प्रकालियों के एक सर्वमान्य नेता थे। सताह हा रही थी कि मातंकवाद की सुष्टि करके बकाली भान्दीतन को सहायता पहुँवाई जा सकती है या नहीं। मैं जानता था कि अपना दल सभी पूर्ण रीति से संगठित नहीं हुमा है तथापि यह भी में जानता था कि दो-चार सरकारी अफ़सरों को यम-धाम पहुँचाने के लिए जितनी शनित की आवश्यकता है उतनी शनित हमने प्राप्त कर ली है। मैं यह भी जानता या कि आतकवाद के चक्कर में पड़कर कान्तिकारी धान्दोलन को काफ़ी धरका लग सकता है। मैं यह भी खुव जानता था कि द्यातंकवाद के द्वारा कभी भी देश की स्वाधीन नहीं किया जा सकता। लेकिन देशवासियों की सहानुभूति ब्राक्टब्ट करने के लिए जनान्दोलन के नेतागणीं की सहायता पाने के लिए हम लोगों को बार-बार आतकवाद के चक्कर में पडना पड़ा है। इस पहलू को विचार-विनिमय नामक अपनी पुस्तक मैं पाठकों के सामने रखना में भूल गया हूँ। भारत के झातकवाद के मूल में यह भी एक प्रबल बात थी कि बहत-से धनी व्यक्ति क्रान्तिकारियों को सहायता देने के लिए इस गर्त पर तैयार हो जाते थे कि कूर श्रत्याचारी राजपुरुषों को समाप्त कर दिया जाय । बारीन्द्र ने इस बात को प्रकाल्य रूप में स्वीकार किया है। प्रजाय में भी प्रकाली नेता की मनोवृत्ति को देखकर वही बंगाल की बात याद बाती है। सरदार गुरमुखाँसह के कमरे में बैठकर यह तय हुआ कि भारत के बड़े लाट के ऊपर बम और पिस्तील से हमला किया जाय। उस समय सरदार गुरमुखसिंह भी पंजाव में बोलशेविक नीति पर एक दल के संगठन कार्य में लगे हुए थे। लेकिन उनके दल में यह सामध्ये न थी कि लाटसाहब के अपर माक्रमण का कोई इन्तजाम कर सके। जैसा मैं पहले यता चुका हूं मैंने युवत प्रान्त मे एक छोटा-सा दल लड़ा कर लिया था। मैंने इक लोगों से बादा किया कि बंगाल के वेशवन्यु सी॰ मार॰ दास से सलाह करने के बाद ही मैं यह बता सकता हूँ कि लाट साहब के ऊपर हमले का दायित्व में ले सकता है या नहीं। पंजाब के नेताओं को मैंने स्पष्ट शब्दों में समक्ता दिया कि हम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे जन-मान्दोलन को कोई धनका पहुँचे। महात्मा गांधी से बंगाल के कृछ कान्तिकारियों ने बादा किया था कि सालमर महात्माजी के कार्य में वे लोग वाधा नहीं देंगे। मैंने अपने दिल में यह आशा पीपी थी कि देशवन्यु सी० ग्रार० दास ग्रीर उनके ऐसे दूसरे कांग्रेसी नेताग्रों को विप्लव भाग्दोलन के प्रति सिक्य रूप में बाकुष्ट करूँगा। इस मनोवृत्ति के कारण में यह नहीं चाहता या कि सी० ब्रार० दास की इच्छा के विरुद्ध भातंकवाद की सिद्ध की जाय। मुक्ते ऐसा भी मालूम या कि सभी थोड़े दिन पहले ही सी० ग्रार० दास 

276 बन्दी जीवन

समभौते की बातचीत चल रही थी । घकाली नेता एवं गृहमूखसिंह ने मेरे दृष्टिकोण का समर्थन किया।

कहाँ पर लाट साहव के ऊपर हमला किया जाय इस पर भी विचार हुआ। पाठक सुनकर हैरान हो जाएँगे कि सिख ब्रान्दोलन इतना व्यापक एवं गम्भीर हो चुका या कि बड़े-से-बड़े सिख अफ़सर भी इस आन्दोलन की हर प्रकार से सहायता देने के लिए तैयार हो गए थे। गुरमुखसिंह के कमरे में जो सिख प्रकसर मौजूद था उसने मुक्तसे कहा कि शिमला में ही हमना हो सकता है। भीर लाट साहब के चलने-फिरने के बारे में एक मण्डे की खबरहमकी दी जा सकती है। मैं शिमला के बारे में थोड़ा-बहुत परिचित या क्योंकि मैं एक साल तक शिमला में रह चुका था। मैं जानता था कि शिमला से बाहर निकल जाने के लिए सैकडों रास्ते हैं। शिमला में मेरे श्राने-जाने का इन्तजाम होने लगा।

एक और विशेष महत्त्वपूर्ण बात यहाँ बता देना अप्रासांगिक न होगा । मुर्से एक तार की नकल दिखलाई गई। यह तार जंगी लाट की तरफ से नाभा के जंगी अफ़सर के पास जा रहा था। यह तार संकेत में लिखा हुगा था। मुफसे कहा गया कि मैं इस तार का मर्गोद्घाटन करूँ। मैंने देखा हजार की संख्या में (एकाई-दहाई सैकड़ा हजार ऐसे हजार की संख्या मे) कई एक प्रंक तीन लम्बी लम्बी कतारों में सजाये हुए हैं—अर्थात् मान लीजिए कि ऐसा है: पहले 4516 लिखा हुमा है, उसके नीचे 3721 लिखा है मौर उसके नीचे 7528 लिखा है इसी प्रकार से तीन लम्बी-लम्बी कतारों में ऐसे बोकड़े सजाये हुए हैं। ऐसा गोपनीय तार भी सिख अफ़सर ने तार घर से नकल करके विप्लववादियों के हाय में लाकर रख दिया है। मैंने इन्हें समकाया कि इस तार के ग्रंथ को समफ्ते के लिए कई महीनों तक परिश्रम करना पड़ेगा। फिर संकेत विज्ञान से भी खुब परि-चित रहना नितांत आवश्यक है। और मैं ऐसा परिचित नहीं हूँ। मैंने यह भी बत-लाया या कि हम लोगों के सांकेतिक चिह्न ग्राज भी सी० ग्राई० डी० वाले समभ नहीं पाए हैं। हम लोगों के एक साथी थी विनायक राव कापते के मत दारीर के साम एक चिट्ठी भी पाई गई थी। उस चिट्ठी में कुछ सांकेतिक चिह्न ये माज भी सी॰ ग्राई॰ डी॰ वाले इन चिल्लों का अर्थ समक्त नहीं पाए हैं। तार की नवन ही ग्रीर बात रही लाटसाहुव के दफ़्तर से नामा के सम्बन्ध में पूरी फाइत-की-फाइत , (कामजात) प्रकालियों ने गायब करा दी । इसका नाम है जन-पान्दोतन,

कर लोगे तो आगे चलकर श्रिषक काम करने की याशा तुमसे नहीं रहेगी। भीर तुम यदि घर में रहते हो तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम याशे करों। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम घर छोड़कर में जहां कहूँ नहीं रहते तग जाओ।" अगतींसह घर छोड़के के लिए तैयार हो गए। मैंने एक दफा वाहा था कि सरदार किशनिसह (अगतींसह के पिताजी) से मिल मिला लें। अगेंकि प्रतीत युग में सरदार किशनिसह से हम लोगों का कुछ सम्बन्ध रहा था। विकिन अगतींसह के घर बोह से बाहर के जाने की बात से मैंने यह निर्णय किया कि सरदार किशनिस किशनिस है कि हो कि एक दफा एक बंगने के सद्दा पकान में में लाहीर शहर की वाहरी तरफ सरदार किशनिवह के सर अगतींसह के सर्वा पकान में में लाहीर शहर की वाहरी तरफ सरदार किशनिवह पा मुक्त है मिला था, किस बार मिला था मुक्त हम बात का समरण मही है। मेरे कहने पर अगतींसह की घर छोड़कर युक्तप्रत चले गए थे। पहले-पहल कानपुर में मन्नीकालजी प्रवस्थी के मकान पर जनके रहने का इन्तजान किया गया था।

## 10 श्री मोतीलालजी, जवाहरलालजी तथा श्री सी० आर० दास से मेंट

इधर बंगाल की बातें कहने को बहुत कुछ रह गई हैं। जमशेवपुर के काम को छोड़ देने के बाद भीर इलाहाबाद माने के पहले एवं इलाहाबाद से भी में कई दफा क्लकत्ता गया था। उसका विवरण देना सभी बाकी है।

पंजाब का समाचार लेकर के उस समय में बंगाल गया था। भाज भी मुक्ते यह ठीक-ठीक स्मरण है कि मैं देशबन्धुसी० मार० दास से कई बार मिला था श्रीर पंजाब का संबेध लेकर उनसे बहुत वातचीत हुई थी। उसका सब वृतान्त ग्राज प्रकाश कर देने से किसी की भी कोई हानि नहीं है ऐसा में समसता है। इसके पहले पं॰ जवाहरलालजी से भी मेरी जो बातचीत हुई थी उसे भी यहाँ लिख देना अप्रासंगिक नहीं होगा। विदोध करके पं० जवाहरलालजी ने अपनी आपनीती (मेरी कहानी) में कान्तिकारी मान्दोलन के बारे में जगह-जगह पर अपने बहुत कुछ मन्तव्य प्रकाशित किये हैं। जमशेदपुर के काम की छोड़ देने के बाद इलाहा-बाद में मैंने पं॰ मोतीलालजी नेहरू एवं पं॰ जवाहरलालजी नेहरू से मुलाकात की थी। उस समय पं० मोतीलालजी नेहरू स्वराज्य पार्टी बनाने में लगे हुए थे। श्रभी तक देहली में कांग्रेस का विशेष श्रीधवेशन नहीं हुया था। मुझे इस समय याद नहीं है कि गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो चुका या या नहीं। मोतीलालजो से मैंने बहुत नम्रता एवं ग्रान्तरिकता के साथ यह निवेदन किया था कि कांग्रेस कार्यक्रम का यह एक प्रधान ग्रंग होना चाहिए कि कांग्रेस सदस्यों को लेकर जो संगठन हो उसका स्वरूप ऐसा होना आवश्यक है जैसा आयरलैंड का 'शिनफीना' संगठन या अयवा जैसा यूरोप के अन्य देशों में राजनीति

होते थे। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर आदिमयों की माँग की जाती है भीर उस समय जाने कितने प्रकार के आदमी कितनी विभिन्न भावनाओं की लेकर थोड़े दिन के लिए कांग्रस के काम में भाग लेते है। लेकिन होना यह चाहिए कि देश-सेवा के धादमें को लेते हुए त्यागी मनुष्यों का ऐसा दल तैयार हो जिसमें प्रस्पेक व्यक्ति देश-सेवा के ब्रादर्श को यथार्थ रूप में हृदयंगम करके भातृभाव से प्रणोदित होकर बहुकाल व्यापी त्याग का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो। मेरे दिल में और भी बहुत-सी बातें थीं जिन्हे प्रकाश करने के पूर्व ही पं० मौतीलाल जी मेरे प्रस्ताय की हेंसी उड़ाने लग गए। मैं पंडितजी को यह नहीं समभा पाया कि फांसीसी राज्य कान्ति के पहले फांस में और विशेषकर पेरिस में कितने राज नीतिक नलवों की स्थापना हुई थी। पंडितजी ने मेरी बातों को पूरी तरह से सुना भी नहीं और जब कभी अपने कामों से फुरसत पाते थे और मैं पास होता था तो पंडितजी मेरी तरफ दृष्टि निक्षेप करके मुस्कराकर मुक्ससे पूछते थे, "कही मिस्टर सान्याल और कुछ बिलियण्ट सजेशन है ?" में भी अपनी लज्जा और भेंप की छिपाने के लिए कह दिया करता था, "जहाँ तो सभी बिलियण्ट है इन सब के सामने मैं क्या भपनी जिलियन्सी दिखलाऊँ।" पं॰ मोतीलालजी से तो इससे भागे बातचीत बढ़ी नहीं। लेकिन पं० जवाहरलालजी से दो-तीन दिन तक बहुत बात-चीत हुई थी। यदि पंडितजी की राय मेरी राय से मिल गई होती तो बाज ये सब बातें लिखने की आवश्यकता न होती। कारण उस अवस्था में तो वे हमारे सहयोगी होते और अपने साविमयों की बात शत्रुओं के सामने प्रकाशित कर देने का अप होता है देशहोह करना । इसके श्रतिरिक्त पं॰ जवाहरलासजी ने श्रपनी श्रास-कहानी में कान्तिकारियों के प्रति घपनी राय व्यक्त करना उचित समसा है, तथा समय-समय पर भारत के राष्ट्रीय नेता की हैसियत से कान्तिकारियों के बारे मे उन्होंने बहत-से वनतव्य प्रकाशित किये है। मैंने भी एक श्रान्तिकारी होने के नाते वं जवाहरलालगी से जो बातचीत की थी राष्ट्रीय धान्दोलन के इतिहास में उसका भी एक स्थान होना उचित है ऐसा में सममता हूँ। भण्डमन से लौटने के बाद राजनीतिक बन्दियों की मुनित के लिए घान्दौलन में उनसे सहायता पाने की इञ्छा से एक दफा मैं पं॰ जवाहरलालबी से मिला था।इसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। इसलिए पण्डितजी से मेरी बुद्ध थोड़ी बहुत पहचान हो गई घी।पं० मोतीलालजी से निराध होकर मैंने चाहा कि एक दक्ते वं व जवाहरसालको से भी

प्रच्यो तरह से वातचीत करके क्यों न देख हूँ। एक दके मिलने की दच्छा प्रगट करने पर पं० जवाहरत्तालजी ने भेरे मिलने के लिए एक समय नियत कर दिया। उस नियत समय पर एक दिन प्रातःकाल में 'मानन्दमवन' मवन में पं० जवाहर्त्तालजी से मिला। वह समय पंडितजी का जलपान करने का समय था। बातचीत सुक्त होते ही पंडितजी के लिए कुछ कत द्यादि प्राए ये। मुक्ते भी उन्होंने सुख 'कुछ खाद्यों के 'में न नकता से उत्तर दिया' 'महीं, मेहरवानी है, में लाकर साया हूँ। 'पंडितजी खाते-खाते मेरे साथ प्रातचीत करते रहे। कम-से-कम डेंद्र घण्टे तो प्रयश्य बातचीत हुई होगी। मैं पंडितजी को क्रान्तिकारी प्राग्वोलन की प्रावद्यकता स्त्रीर उसकी सफलता के बारे में विश्वसा दिलाना चाहता था।

पं॰ जवाहरलालजी से जब मेरी बातचीत हो रही थी और मैं पंडितजी के चेहरे की तरफ देखता था तो मुक्ते ऐसा मनुभव होता था कि मानों में एक प्रया-चीन प्रत्य बुद्धि बहका हुआ सरल लेकिन नासमक युवक हूँ और पंडितजी मानों निहायत कृपापूर्वक मेरे साथ बैठकर कुछ समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ इस तौर पर कि विचारा एक सरल बहका हुआ युवक आया है, कुछ कहना चाहता है, स्या करें, कुछ तो समय देना ही पड़ेगा। प्रच्छा कहो, सुनते हैं। नाश्ते का समय है मो ही सही। लेकिन जैसे-जैसे बातचीत होने लगी वैसे-यैसे ही कमरा: उनका निस्पृह उदासीन भाव चला गया और अपने पक्ष को लेकर पंडितजी ने भी वैसे ही गम्भीरतापूर्वक तर्क किया जैसा मैंने घपने पक्ष को लेकर प्रान्तरिकता के साय उन्हें समभाना चाहा। पंडितजी ने बहुत शान्तिपूर्वक किसी वात को न छिपाकर श्रपनी बात को निहायत स्पष्ट शब्दों में भेरे सामने रख दिया। पंडितजी का कहना था कि माधुनिक काल में सुप्रतिष्ठित किसी भी राष्ट् के विरुद्ध वहीं की प्रजा के लिए सशस्त्र कान्ति करना श्रसम्भव है । मैंने इस श्रीर जर्मनी का दृष्टान्त दिया श्रीर कहा कि ग्राधुनिक काल में इन देशों में सशस्त्र कान्ति सम्भव हुई है। पंडितजी ने मुक्ते समभाना चाहा कि गुप्त रोति से पड्यन्त्र के मार्ग को ग्रहण करने पर हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे कारण एक वो हमें इस मार्ग में बहुत योड़े प्रादमी मिलेंगे और दूसरे यह कि जो बादमी मिलेंगे भी उनमें से हमेशा मुखविर पैदा होगे। इन मखबिरों की वजह से संगठन का कोई काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम लोग गुप्तरीति से पड्यन्त्र रचेंगे। थोडे दिनों में सब बात खुल जाएँगी । जेलखाने तथा फाँसी के तस्तों पर हम लोगों की जाने जाएँगी सीर इस

मार्ग से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मैंने उनकी यह बात स्वीकार कर ली कि गुप्त रीति से काम करने पर मुखबिर तो अवश्य पैदा होंगे भौर इन मुखबिरों के मारे बार-बार हमारा संगठन टूट जायगा श्रीर बार-बार हमारे शादमी काले-' पानी में तथा फौसी के तस्तीं पर जानें देंगे। तथापि बार-बार कान्तिकारी संगठन पुनः तैयार होया भौर हर बार यह संगठन पहले की भपेक्षा भिषक शक्तिशाली एवं व्यापक बनता जायगा घोर फाँसी के तस्तों पर तथा कालेपानी में जीवन विसर्जन करने के परिणामतः दैशभर में लोगों के दिलों में त्याग की भावना फैलेगी । प्राणों का मोह कटेगा, साहस एवं दुवता बढ़ेगी, एवं सर्वोपरि कान्ति की · भावना प्रव्यर्थरूप में देशभर में प्रसार-लाभ करेगी। मैंने उनसे यह भी कहा कि पहले पहल तो बंगाल में ही एक गुप्त थड्यन्त रचा गया। लेकिन इस क्रान्तिकारी पड्यन्त्र के मामले के परिणाम में कान्ति की लहर बंगाल से लेकर पंजाब तक फैल गई। एक पड्यन्त्र के मामले के स्थान पर प्रतिवर्ष बीसियों पड्यन्त्र मामले चले एवं दिन ब दिन यह यह्यन्त्रकारी दल कमशः बढ़ता ही गया, घटा नहीं। जितनी फांसियां हुई, जितनी काले पानी की सजाएँ हुई उतने ही प्रयत रूप में फ्रान्ति की भावना देशभर में फैली। फांसी या मुखबिरों के कारण कान्तिकारी ग्रान्दोलन दबा नहीं विल्क बढता ही गया। मुखबिरों के बारे में सच बात सी यह है कि हम लोगों का काम जितना बढ़ेगा उतने ही बड़े-बड़े मुखबिर भी पैदा होगे। तभी तो हम तोगों का काम बोड़े पैमाने में हो रहा है इसलिए सभी जी मुलीबर पैदा होंगे उनसे हमारी हानि थोड़ी ही होगी। सेकिन जैसे-जैसे हमारा काम मधिक व्यापक एवं प्रचंड होता जायगा वसे ही बड़े-बड़े देशद्रोही निकलेंगे जिनकी स्वायन्धिता के कारण देश को बड़ी-बड़ी हानि पहुँचेगी। 'धमेरिकन वार माफ इण्डिपेण्डेन्स' भ्रमेरिका के स्वातन्त्रय युद्ध के समय बड़े-बड़े जेनरल देश-द्रोहिता करके भंग्रेजी की तरफ चले गए थे। पंडितजी ने यह प्रश्न किया या कि "ब्रिटिश गवनेंमेण्ट के मुकाबिते में तुम लोग कैसे अस्य-शस्य संग्रह कर सकते हो ? अंग्रेजों की सुधि-क्षित सेना के मुकाबिले में तुम क्या कर सकते हो ? तुम्हारे पास वह शिक्षा कहाँ है ?" मैंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया भीर कहा कि हमारे सामने पही तो काम है कि हम अपने मादमी विदेशों में भेजें जहाँपर वे सामरिक शिक्षा एवं ग्रह सामग्री बनाने के कारखानों में शिक्षा पा सकें। यह काम भी प्रकाश्य रूप में कोई र नहीं सकता। इसके लिए भी तो गुप्त रीति से पश्यन्त करने की झादश्यकता

है·····ग्रस्य-सस्य संग्रह करने के वारे में मैंने उनसे जो कुछ कहा था उसे ग्राज भी प्रकाशित करना उचित नहीं समभता हूँ। लेकिन पंडितजो को यह

विश्वास नही हुआ कि हम अंग्रेजों के मुकाबिले में सामरिक तैयारी या प्रस्त-शस्य प्रहुण कर सकते हैं । उन्होने कहा कि "मान लो तुम लोगों ने फ़ौजी अफ़सरों े की शिक्षा भी पाली लेकिन फिर भी बंग्रेज सरकार की फ़ौज के मुकायले में प्रपती फीज कैसे तैयार करोगे। अगर यह बात भी मान ली जाय कि राइफल भीर गोली भी बाहर से मंगा सकोगे तो फिर मनीनगन आमंडकार टैंक, तोपखाना, हवाई जहाज इत्यादि के मुकाबले में तुम क्या कर सकते हो।" मैंने हैंसकर इसका जवाब दिया था कि बाखिर जर्मन राष्ट्र के मुकाबले में बाधुनिक संसार में कोई " राष्ट्र तो या नहीं । जर्मन जेनरलों के समान कार्यक्षम होना सासान बात नहीं है । फिर भी जमेंनी की रियाया ने कैसे सफलतापूर्वक जर्मन राज्य की तोड़कर वहाँ प्रजातन्त्र कायम किया ? वहां भी तो तोपखाने मझीनगन और हवाई जहाज थे । लेकिन प्रजा के विद्रोह के सामने 'कैसर' को हॉलैण्ड भाग जाना पड़ा धीर "हिण्डेनवर्ग" को भी तो भूकना पड़ा । जिस पलटन ने फांस, इनोलैण्ड, इटली धौर भमेरिका की सम्मिलित राक्ति का मुकाबला किया था, जब उसी पलटन ने प्रजा के विद्रोहका साथ दियातो वही मशीनगन वही तोपलाने वही हवाई जहाज भैसर के काम में न आकर विद्रोहियों के काम में बाये। उसी प्रकार से प्रयोजों की शनित चाहे जितनी वड़ी क्यों न हो लेकिन भीतरी विष्लव के कारण जो भावना उत्पन्न होगी उसका मुकाबिला करना उनके लिए बहुत कठिन बात है। यदि भपनी तैयारी के साथ देशी पलटन हमारा साथ दे तो मंग्रेजों की तमाम शक्ति भीर उनके मशीनगन इत्यादि कोई काम नहीं दे सकती। लेकिन मेरी कोई युन्ति काम नहीं आई। पंडितजी को यह विश्वास नहीं हुमा कि भारतवर्ष में सशस्त्र कान्ति सम्भव है। ब्रन्त में पंडितजी ने महिसा की नीति पर बहुत जोर दिया मीर कहा कि ये तो अहिंसा नीति पर विस्वास रखते है और यही मानवता है कि महा-त्माजी के दर्शीय हुए मार्ग से ही सारतवर्ष का कल्याण हो सकेगा। इस प्रकार से बातचीत समाप्त होते समय सम्भव है मुक्तमें कुछ असहिष्णुता कुछ ऊष्णता श्रा गई हो। क्योंकि अधिवर में अहिसा नीति के बारे में पं॰ जवाहरलालजी से मैंने कुछ ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न किये थे जिसका सम्बन्ध विष्लववाद की युक्ति घारा के साथ कुछ भी न था। लेकिन पंडितजी ने मेरेसब प्रश्नों का उत्तर बड़ी शान्ति

284 • बन्दी जीवन

से दिया धौर मुफ़्तें जरा भी श्रसन्तुष्ट नहीं हुए। कारण कि मेरे प्रश्न धसंग्लान न थे ग्रीर मानसिक विश्लेषण की दृष्टि से व्यक्तिगत विकास को जानने के लिए वे प्रयेष्ट संगत थे।

पंडितजी के साथ वातचीत के सिलिसिले में प्रसंग-कम से यह भी बात छिड़ गई थी कि हमारे गुष्त भान्दोलन से प्रकाश्य आन्दोलन का क्या सम्बन्ध रहेगा। पंडितजी कहते थे कि प्रकाश्य रूप में व्यापक जन-आन्दोलन की सप्टि किए विना जन-साधारण में जागृति नहीं हो सकती है और जागत जनता को छोड़कर भारत का राष्ट्रीय मान्दोलन सफल नहीं हो सकता है। गुप्त पड्यन्त्र से जनता में कोई जागति नहीं उत्पन्न हो सकती है। मैंने भी बहुत मंशों में पंडितजी की यह बात मान ली थी लेकिन मैंने यह कहा या कि प्रकाश्य जन-मान्दोलन एवं गुप्त रूप मे विन्तव के लिए पड्यन्त्र का काम भी साथ-साथ चलना चाहिए। एक की छोड़कर इसरा काम ग्रनरिपूर्ण रह जाएगा। पिछले दिनों के बंगाल के राष्ट्रीय प्रान्दीलन का उल्लेख करते हुए मैंने पंडितजी से कहा था कि बंगाल मे मॉडरेट नेतागण भी बहत दबी हुई जबान से विप्लव आन्दोलन की निन्दा तो करते ये लेकिन उनके कहने का सदा यह तात्पर्य रहता या कि प्रकाश्य आन्दोलन विफल होने पर भारत में भीषण रूप में ऐसा खुनी विष्तव श्रान्दोलन प्रारम्य हो जाएगा जिसकी दुवना में ग्रामरलैंग्ड की ग्रवस्था भी तुम्छ मालूम पड़ेगी अर्थात् बंगाल के मॉडरेट नेता-गण मुपना भाग्दोलन इस प्रकार से चलाते थे जिससे बंगाल के विप्लव मान्दोलन का प्रभाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर जरा भी कम न पड़े। जन-म्रान्दोलन की द्यावश्यकता तो अत्यन्त है इसमें कोई सन्देह नहीं। बंगाल मे भी जन-प्रान्दोतन युषेष्ट उग्र एवं प्रचण्ड हो चुका था इसीलिए उस प्रान्त में कान्तिकारी मान्दोलन ने भी खुब जीर पकड़ा। मुनतप्रान्त, बिहार भीर महास में यथेष्ट रूप में प्रकाश्य धान्दोलन नहीं हुधा इसीलिए उन प्रान्तों में क्रान्तिकारी धान्दोलन भी प्रचण्ड नहीं हुआ। इसलिए उनसे येरा नम्र निवेदन यह या कि भविष्य में जन-मान्दोलन का नियन्यण इस प्रकार से करें जिससे विष्तव मान्दोतन को कुछ मी माघात न पहुँचे । ये दोनों म्रान्दोलन एक-दूसरे के परिपूरक हों । ऐसा होना हम लोग जीवत समभते हैं। लेकिन मुझे मत्यन्त दुःख हुआ जब पंडितजी ने महा कि ऐसा होता भी सम्मव नहीं है। कारण महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जन-धान्दीलन हो रहा े है, और होगा वह एकदम महिमा नीति पर चलेगा मीर इसके साथ विप्तव

प्रान्दोलन की कोई सहयोगिता नहीं हो सकती है। बल्कि विप्लय प्रान्दोलन के कारण प्रहिसात्मक प्रान्दोलन को यथेष्ट प्रवक्त पहुँचेगा। यहाँ तक कि यदि विष्लय प्रान्दोलन को ताए वातावरण एकदम विगद आएगा। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं चाहँगे कि विष्लव प्रान्दोलन का काम जनता के सामने प्राए। मैंने प्रवक्त ही पंडितजी को यह वतला दिया या कि ऐसी प्राचा करके प्राप निताल्त दुराजा कर रहे हैं। क्योंकि विष्लवीगण अब जो ठीक समफेंगे वही करेंग। कारण, सिद्धान्तों का जब भेद है तो कम-प्रणानी में भी भेद प्रवक्त होता है इसे कोन रोक सकता है। पंडितजी ने इस पर केयल यही कहा या कि ऐसा होगा नहीं चाहिए।

सब बातें समान्त होने पर हम एक-दूसरे के प्रति यथेष्ट प्रीति की भावना लेकर एक-दूसरे से विदा हुए। इस पटमा के बाद भी पण्डितजी में बीच-बीच में मैं मिलता रहा। 'बन्दी जीवन' प्रयम भाग छपने पर मैंने एक प्रति पण्डितजी को उपहार दी थी। पंडितजी ने स्वयं भी इस किताब को पढ़ा था। एवं दूसरों को इसे पढ़ने को कहा था। पुक्स पण्डितजी ने कहा या कि दूसरे भाग की भाषा कुछ थौर सरस होनी चाहिए। मैंनी जेल में भी पण्डितजी में बहुत बातजीत हुई थी। जिसका वर्णन जेल-जीवन के संदर्भ में ही करने की इच्छा है।

इलाहाबाद में जो दूसरे कांग्रेस के नेता ये उन सबने भी में प्रम्छी तरह मिन्द्र था। उनमें से एक-दो सङ्जन विष्नव आन्दोलन के प्रति यपेष्ट सहानुभूति रसने ये। लेकिन व्यावहारिक रूप के इनमें से किसीने भी हमें कुछ भी सहायता नहीं दो।

विष्यव मान्दोलन के सम्पर्क के प्रकारय नेतामों में में पंडित जवाहरलातजी को छोड़कर देशवन्यु सी॰ भार॰ दासजी ने सबसे प्रियक एवं गम्मीर ष्य में बातचीत हुई थी। पंजाब ने लीटने के बाद किस समय में नलकता गया था एवं सबसे पहले में कर देशवन्यु सी॰ भार॰ दासजी ने मिला था यह मुक्ते इम समय ठीक-ठीक याद नहीं है। मैंने धपनी नीति यह वना ती थो कि हम प्रकारय मान्दो-तक के नेतामों में भपना ऐसा सम्मन्य स्थापित गरें जिमने देश के गण्यमान्य व्यक्ति विस्तय मान्दोलत के अति सपेटर रूप में सहानुम्रतिपूर्ण हो जाएँ और यदि सम्भव हो सके तो जनसे अपने भामोजन के अनुमार सहायता लेने की भी चेटा करें। इस नीति के कारण एवं पंजाब के गुरदारा मान्दोलन के नेता से वात-चीत हो जाने के कारण देशवन्यु सी॰ आरं दासजी में मिनना मेरे निए निवान्त

286 सन्ही जीवन

ग्रावश्यक हो गया था।

बड़े लाट साहब के ऊपर आक्रमण करने से प्रकाश्य राष्ट्रीय प्रान्दोलन की किसी प्रकार से श्रापात पहुँचेगा या नहीं यह समक लेना मेरे लिए उचित था। ग्रीर मैं यह भी नहीं चाहता था कि प्रकाश्य आन्दोलन के नेतागण हमारे अपर यह लांधन लगाएँ कि हमारे ही काम के कारण प्रकाश्य ग्रान्दीलन में विष्न पहेँचा। मैं यह भी चाहता था कि देशवन्यु से विष्तव छान्दोलन के लिए कुछ प्राधिक सहा-यता लं। इन सब कारणों से देशबन्धु सी० आर० दासजी से मैं मिला, एकदम

एकान्त में बातचीत हुई।

देशबन्ध् सी० प्रार्० दास के साथ बंगान के कुछ क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध था। लेकिन मेरे साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। थी सुभापचन्द्र बीस की एक किताब से यह पता चला है कि देशवन्यु के उद्योग से सितम्बर सन् 1921 में महात्मा जी से बंगाल के कुछ कान्तिकारियों की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में देशवन्यु दास भी उपस्थिति थे। महात्माजी से बातचीत होने के बाद इन कारितकारियों ने महात्माजी को यह बचन दिया या कि महात्माजी के कार्यक्रम में वे लोग बाधा तो देगें ही नहीं बल्कि कांग्रेस आन्दोलन में योगदान देकर उनके कार्यक्रम को सफल बनाने की वे भरसक कोशिश. करेंगे। जहां तक मुक्ते मालूम है इन कान्ति-कारियों में ढाका अनुशीलन समिति के कोई व्यक्ति नहीं ये और सम्भव है कल-कता के दूसरे दलों के व्यक्तियों ने मुफ्तेभी ढाका समिति का आदमी समभकर मेरे साथ कोई सलाह नहीं की थी। मैं इस समय जमशेदपुर के मजदूर मान्दोलन में काम कर रहा था। ढाका बनुसीलन समिति कविस झान्दोलन के विरुद्ध थी सी॰ प्रार० दास के विरोधी दल के प्रमुख ग्रादमियों की सहायता लेकर सत्यापह भाग्दी-लन का विरोध करती थी। बंगाल के दूसरे दलों के व्यक्तियों से मुक्ते यह संवाद

मिला था। यह बात मैं पहले ही बता चुका है। पंजाब से लौटकर मैंने भी देशबन्धु दास के साथ सम्बन्ध स्थापित 🛡 रने का निश्चम कर लिया। देशवन्य दास से मेरा परिचय पहले ही हो चुका था। भण्डमन मे रहते ही में श्रपने भाड़यों के पास जो चिट्ठी भेजा करता या उसके प्रनुसार मेरे माई देश के सर्वमान्य नेताओं के पास राजनीतिक कैंदियों को छुड़ाने के लिए प्रावेदन-निवेदन पत्रादि भेजा करते थे। उस समय के राजनीतिक नेताओं मे मे केवल सी = भार० दाम एवं प्रसितचन्द्र नियोगी ने उन प्रावेदन-निवेदनों के उत्तर दिए थे। इस बात गे

भी देशबन्धु का महत्त्व व्यक्त हीता है। इसके बाद नागपुर कांग्रेस में सी० ग्रार० दास जी के साथ मेरा साक्षात परिचय हुआ। कुछ थोड़े आदिमियों ने नागपुर में देशबन्धु को यह ग्रास्वासन दिलाया था कि यदि ग्राप वकानत छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में यवतीर्ण हों तो हवा ऐसी पलटेगी जिसकी तुलना मिलनी मुश्किल है। इन थोड़े ब्रादिमयों में में भी एक था। श्री सी० बार० दास को यह भरोसा नहीं था कि उनके राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्णरूप से अवतीर्ण होने पर भी बंगाली जनता ठीक प्रकार से उनके प्राह्मान का प्रत्युत्तर दे सकेगी। स्कूल, कालेज के लड़के भी सत्याप्रह भाग्दोलन में यथार्थ रूप में भाग लेंगे या नहीं, स्कूल-कालेज छोड़ेंगे या नहीं इसमें सी॰ आर॰ बास जी को काफ़ी संवेह था। जिन व्यक्तियों ने सी॰ आर॰ दासजी से यह कहा था कि सापके बकालत छोड़ने पर बंगाल के छात्रवृन्द प्रवश्य ही स्कूल-कालेज छोड़ देंगे जनमें बंगाल के एक बकील श्री गिरजाप्रसन्त सान्याल भौर मैं थे। नागपुर कांग्रेस के प्रधिवेशन के समय विषय समिति की बैठक में भी मैंने सी० श्रार० दास के पक्ष में दो-चार वातें कही थीं। उस समय दासजी के साथ महारमाजी की तनातनी चल रही थी। इसलिए जो व्यक्ति दास के पक्ष में कुछ कहता या उसके प्रति उनकी दृष्टि ग्राकृष्ट होती थी। फिर खुले प्रधियेदान में राजनीतिक बन्दियों के सिलसिले में मैं ही एक बंगाली या जो सर्वप्रथम हिन्दी में सफलतापूर्वक बोला था। बाद को मैंने सुना कि बंगाल कांग्रेस के लेयर-विभाग में मुक्ते लेने के लिए सी० ब्रार० दासजी ने इच्छा प्रकट की थी। इन सब बातों के अतिरिक्त और भी एक वड़ी बात यह थी कि सी॰ भार॰ दास के सम्पादन में 'नारायण' नाम से जो मासिक पत्र निकलता था उसमें 'बन्दी जीवन' नाम का मेरा लेख प्रकाशित होता था। इस लेख के प्रति भी सी॰ आर॰ दासजी की दिट प्रवल रूप में भाकुप्ट हुई थी ऐसा मैंने गुना है। भी हेमन्तकुमार सरकार उस समय देशबंच्यु के अन्तरंग कार्यकर्ताओं में से थे। इन्हीं की जवानी मैंने ये सब वातें सुनी भीं। नागपुर कांग्रेस के बाद देशबन्सु दास ने कुछ कार्यकर्ताओं की प्रपने यहाँ दायत दी थी। उस दावत में में भी निमन्त्रित या। मुझे नितांत दुःख है कि उस समय वर्दवान जिले के कालना नामक स्थान में मैं ईंट के कारोबार में बुरी तरह फैस गया था। इसलिए ऐसे सुनहले अवसर पर मैं देशवन्यु के साथ मिलकर काम करके अपने कमंजीवन को सार्थक नहीं कर पाया। इन सब कारणों से देशवन्य दास से मेरा मधेटट परिचय हो चुका था । इसलिए जब मैंने देशवन्तु से एकान्त

में बातचीत करने के लिए कुछ समय चाहा तो दासजी ने सहर्प मुक्ते इसके लिए समय दिया।

मेरे साथ देशवन्यु सी॰ भार॰ दास जी की बातचीत दो-तीन बार हुई थी। जहाँ तक मुफ्ते स्मरण है मैंने उनसे जो पहली बार बातचीत की थी वह सबसे महत्त्व-पूर्ण थी ग्रीर उसी बातचीत में मैंने पंजाब के बारे में भी बातचीत की थी। जब निर्दिष्ट समय पर दासजी के मकान पर गाया तो वे विशेष स्नेह के साथ पुके एक निजेन कमरे में ले गए। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ जिनका मतभेद भी है उन्हें भी वे उदारता के साथ सहायता देते हैं यह बात सर्व-विदित है। मतः मैं भी भापके पास कुछ सहायता पाने की इच्छा से ग्राया हूँ। संभव है वे मेरे भादर्श से सहमत न हों तथापि मैंने यह हिम्मत की कि उनसे सहायता की प्रार्थना करूँ। फिर मैंने दासजी को अपना गुप्त कार्यक्रम बताया। फिर पंजाब के प्रकाली तेला के बारे में वातचीत की भीर कहा कि यदि वे समकें कि वड़े लाट साहब के ऊपर बाकमण करने पर प्रकाश्य ग्रान्दोलन को धक्का नही पहुँचेगा भौर यदि इस बात पर उनको कोई भाषति न हो तो हम लोग वाइसराय पर बाकमण करना चाहते हैं। भौर यदि वे समभौं कि ऐसा करने से उनके भ्रान्दीलन में विध्न पैदा होगा तो हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। यदि हम लोग यह काम करते हैं भीर यदि हमारा यादमी पंजाबियों भीर विशेष करके सिक्सों के साथ सहार्षः भृति प्रकट करने के शिए पंजाब में जाकर बात्मबलियान करता है तो इस प्रकार से हम सिक्खों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याइसराय पर धाक्रमण गरने के परिणामतः जब हुमारा ब्रादमी भदालत के सामने कटघरे के मन्दर खड़े होकर भीरत्व व्यंजक शब्दों में पंजाबियों के प्रति सहानुभूति दिखलाते हुए यह कहेगा कि राष्ट्रकी समस्त शनित से तुम वाइसराय हमारे राष्ट्रीय ग्रान्दोलन को बलपूर्वक कुचलना बाहते हो तो हमारा भा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दिखला में कि बलपूर्वक किसी राष्ट्रीय भान्दोलन को कुचला नहीं जा सकता। मंग्रेज ! तुम परि सममते हो कि शकालियों के पीछे दूसरे मारतवासी नहीं हैं तो तुम शत्यन्त अम में हो। इस अम की दूर करने के लिए ही मैंने अपने प्राणों की वाजी लगाकर गह प्रमाणित करना चाहा कि भारतवर्ष में सकाली धकेले नहीं हैं। श्री सी० मार० दास जी सब वाते सुनकर गम्भीर हो गए और बाद में कहा 'माज का दिन मीर रात मुझे समय दो। कल फिर मेरे साथ मिलो। सब वार्त ममभ-नूमकर कल मैं

ग्रपनी राय दुंगा।'

यायसराय के प्रश्न को छोड़कर सिक्ख नेताओं ने एक और बात मुझे बताई यो। इसे भी मैंने श्री सीं॰ श्रार॰ दासजी के सामने रख दिया था। सिक्खों ने मुझ से कहा या कि अंग्रेज की नीति यह हो रही है कि काश्मीर को किसी-न-किसी बहाने से ब्रिटिश इण्डिया के अन्तामुंक्त कर लिया जाय और काश्मीर को अंग्रेजों की एक कालोनी के रूप मे परिणत कर दिया जाय। अंग्रेज चाहते थे कि काश्मीर में अधिक-से-अधिक संख्या में अंग्रेजी पस्टन रखी जाय। इसके विरुद्ध किस प्रकार से आंग्रेजी यह सी सिक्ख नेता गण जानना बाहते थे। मैंने सिक्ख नेताओं से कह दिया था कि देशवन्धु सी॰ आर॰ दासजी मे परामर्ग किये जिना में कोई काम नहीं करूंगा। वे भी यह चाहते थे कि काश्मीर का प्रहम सी॰ प्रार॰ दास के कानीं तक पहुँच जाय।

सी० ग्रार० दासजी ने काश्मीर के प्रश्न को विशेष महस्व नहीं दिया ग्रीर इसके बारे में मुफते कुछ कहा था या नहीं मुफ्ते याज याद नहीं है। दूसरे दिन नियत समय पर में सी० ग्रार० दासजी के मकान पर बहुत उत्पुक्ता के साथ पहुँचा। सी० ग्रार० उत्तरजी ने कहा 'तमाम रात मुफ्ते नीद नहीं ग्राई, तुस्हारे प्रश्न नो लेकर बहुत गम्भीरता के साथ मैंने दिन ग्रीर रात सोचा। लेकिन महत्त में में इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ग्रभी वायसराय के उत्तर कोई ग्राप्तम होना उचित नहीं है। तथापि यदि में गिरफ्तार हो गया तो मेरी गिरफ्तारी के बाद तुम लोग इस काम को कर सकते हो। 'मैं सब बात समक गया। ग्रीर क्या कहता? तेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम करना है तो हरएक प्रकार के व्यक्ति से जितना लाभ हो सके उठाना चाहिए। किर एक तो में सी० ग्रार० वासजी में सहायता पाने की ग्राया कर रहा था श्रीर दूसरी बात यह थी कि ग्रमी हमारा सगठन योड़े दिन का या इसिलए में नहीं चाहता था कि ग्रमी हमारा सगठन योड़े दिन का या उसिलए में नहीं चाहता था कि ग्रमी हम तो ऐसा कोई काम कर जिलसे सरकार की तमाम शर्मित हमें मिटाने में लग जाय। इन सब करणों से मैंने पंजाब के नेताओं को प्रपत्ती परिस्थित समभा दो। परिस्थिति के सामने उन्हें भी मुकना पड़ा।

एक बात मुक्ते ठीक से याद नहीं है कि देशवन्युदासजी से मैंने सहायता के लिए जो प्रार्थना की यो वह पंजाब की वातों की आलोचना करते समय की थी अपवा उसके बाद, मैं ठीक से नहीं कह सकता । जहाँ तक मुक्ते याद है मैं सममता हूँ अनु-

द्यीलन समिति के साथ भेरा कोई समकौता होने के पहले ही मैंने सी० ग्रार० दास जी से ये सब बातें की थीं। सहायता देने के बारे में दासजी ने मुफसे कहा था कि ऐसा कोई सिलसिला निकालो जिसके जरिए मैं सुम्हें सहायता दे सकूँ। फिर थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा कि बड़ा बाजार की तरफ यदि तुम्हारा कोई प्रभाव-शाली श्रादमी हो तो उसे मैं मासिक वेतन के रूप में कुछ दिया करूँगा। वह व्यक्ति प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ा बाजार में कांग्रेस का कार्य करेगा। बड़ा वाजार में तुम्हारा कोई बादमी है। दासजी जानते ये कि मेरा कार्य-क्षेत्र युक्त प्रान्त है। सम्भव है इसीलिए वे चाहते ये कि मेरा कोई परिचित व्यक्ति बड़ा बाजार में कांग्रेस का काम करे। बड़ा बाजार में जो लोग कांग्रेस का कार्य कर रहे थे उनमें से श्रधिकांश व्यक्ति महारमाजी के कट्टर मनुयायी थे। इसलिए संभव है दासजी यह चाहते ये कि मेरी सहायता से उन्हें वड़ा दाजार में कोई श्रादमी मिल जाय । वासजी बड़ा बाजार में एक प्रभावशाली व्यक्ति चाहते थे। र्मैंने ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया। सी॰ ग्रार॰ दासजी ने इस प्रकार से मुक्ते तीन सौ रुपया मासिक देने का वचन दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से गया कांग्रेस के वाद मैंने एक परचे में सी० भार० दासजी का कुछ विरोध किया था। गया कांग्रेस के सभापति के पद से देशबन्धु दासजी ने विष्लव आन्दोलन की चर्चा करते हुए विष्तव नीति के विषक्ष में कुछ कहा था। उसी सिलसिले में दासजी ने यह भी कहा या 'विष्लव भान्दोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि मुक्ते विष्वास होता कि विष्लव ग्रान्दोलन सफल होगा तो मैं भी सशस्त्र कान्तिकारी मान्दोलन में अवश्य भाग लेता। मुक्ते बिलकुल विश्वास नही है कि विप्लव प्रान्दोलन सफन हो सकता है। इसलिए मैं विप्लव भाग्दोलन में धोगदान नहीं करता।' मैंने भपने पर्ने में यह लिखा या कि जिस दिन लोग यह समऋने लगेंगे कि विप्लव प्रान्दोलन सफल होने जा रहा है उस दिन हमे यह परवाह नहीं रहेगी कि सी॰ भार॰ दास जी हमारे साथ ग्राते हैं या नहीं। राजनीतिक होने का ग्रमं तो यह है कि सफलता की आशा दिखाई देने के पहले ही वह जान जाय कि वह धान्दोलन भागे चलकर सफल होगा या नहीं। यह लिखते समय मैंने इस बात पर ध्यान रसा या कि जहाँ तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है वहाँ कोई भी किसी से भी समभीता नहीं कर सकता। श्रपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए एवं उसके श्राचार के लिए बड़े-बड़े नेनामों का भी विरोध करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कार्य-क्षेत्र में हम सबके साप

मिलकर काम कर सकते हैं। केवल सिद्धान्त के बारे में हम किसी से भी कोई समभीता नहीं करेंगे, यह हमारा प्रण था। इसिलए देसवन्यु सी० धार० दासजी ने कांग्रेस के सभागति के भ्रासन से विष्यंत भ्रान्दोतन पर जब कटाक्ष किया तव हमारा भ्री कर्तव्य हो गया कि हम उसका उत्तर दें। लेकिन इस उत्तर से दास की मेरे ठपर प्रत्यन्त समनुष्ट हो गए थे। यहां तक कि जब मैंने किर उनसे मिलना बाहा तो उन्होंने मेरे साथ मिलने से भी इकार कर दिया।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि देशवन्धुजी के साथ मेरा यह बिगाड़ उस समय की घटना है कि जब में युक्तप्रान्त को छोड़कर फरार हालत में कलकत्ता में माकर रहने लग गया था। बड़े लाट साहब के ऊपर, बाकमण करने की बात पर देशबन्धुदासजी से परामर्श किया या उस समय मैं कलकता फरार हालत में नही आया था। परिपत्न बुद्धि न रहने के कारण एवं दुनियादारी की बातों से एकदम अपरिचित रहने के कारण मैंने देशबुरुषुदास को अपना विरोधी बना लिया था। मेरी गिरफ्तारी के बाद बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक कांफ्रेंस के भवसर पर विचारालय से दण्ड प्राप्त न होने पर भी जो सैकड़ों युवकों को जेलों में बन्द कर दिया गया था उस सम्बन्ध में जो ब्रालोचना हुई थी उस समय देशवन्यु दासजी ने खुले जलसे में यह कहा था कि नजरबन्द राजबन्दियों में सभी अ्यक्ति निर्दोप नहीं हैं इसलिए सब नजरबन्दों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना युक्ति-संगत एवं न्याय-संगत नहीं होगा। प्रान्तीय कांफ्रेंस में देशबन्धु दासजी की इन बातो का प्रचंड विरोध हुन्ना था। विरोध होने पर भी देशबन्धु दासजी ने स्पष्ट शब्दों में कांफेंस के सामने यह प्रका रखा या कि क्या ग्राप लोग कहना चाहते हैं कि शबीन्द्र-नाय सान्यास निर्दोप व्यक्ति है। इस बात पर कांफ्रेस में घोर वाद-विवाद हुन्ना था एवं देशबन्ध्दासजी से यह कहा गमा था कि यदि श्री सान्याल निर्दोप व्यक्ति नहीं हैं तो खले इजलास में उनका विचार क्यों नहीं होता । सम्भव है कि सरकार के खुफिया विभाग से भागको कुछ खबर मिली हो । लेकिन कांफेंस के सामने ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम दाचीन्द्रबाबू के विरुद्ध खुनै सम्मेलन में भ्रापकी तरह कुछ कहें। खुनै सम्मेलन में सभी पार्टियों के व्यक्तियों ने मेरे पक्ष में सी० भ्रार० दास जी के विरुद्ध भावार्जे चटाई थीं। हमारे देश के गण्यमान्य नेताम्रों की सनी-वित्त का परिचय इन सब बातों से खूब मिल सकता है। कान्तिकारी मान्दोलन प्रधान रूप में गुष्त रीति से ही चल रहा था। इस. आन्दोलन के विरुद्ध प्रकास्य

292 . बन्दी जीवन

रूप में कट्रित करना बहुत प्रासान बात थी। कारण कि इन कट्र्वितयों का उत्तर देना सब समय क्रान्तिकारियों के लिए प्रासान नहीं होता वा क्यों कि उन्हें तो गुल रीति से ही काम करना पड़ता था। हमारे देश के प्रायः सभी गण्यमान्य नेताओं ने इस आन्दोलन के प्रति अनेकों वार अनेकों प्रकार से कट्वित की है। यदि किसी ने इस सब कट्वित यों के विच्छ कुछ कहने का साहस किया तो हमारे देश के गण्य मान्य सब्ध-प्रतिष्ठित नेता गणों ने उसकी खबर लेने की खूब चेल्टा की है। लेकिन मान्य सब्ध-प्रतिष्ठित नेता गणों ने उसकी खबर लेने की खूब चेल्टा की है। लेकिन इसमें एक विशेष अपनाद अवस्य है वह है महारमा गांधी। महारमा गांधी ने भी बेला क हासि में फ्रान्तिकारियों के प्रति भीषण कट्रित की थी। लेकिन जब मैंने उस कट्टित की था। लेकिन जब मैंने उस कट्टित को प्रति मार्थ के प्रति भीषण कट्टित की थी। लेकिन जब मैंने उस कट्टित को प्रति मार्थ के स्वाय की स्वाय वा मिर्टित स्वाय वा में स्वाय की स्वाय वा में प्रति मार्थ के प्रति में छाप विश्व या। इसके लिए बाज भी मेरा हट्टिया महारमाजों के प्रति अन्त में खाप दिया या। इसके लिए बाज भी मेरा हट्टिय महारमाजों के प्रति अन्त में खाप दिया या। इसके लिए बाज भी मेरा हट्टिय महारमाजों के क्यों स्वाय स्वाय स्वाय होता हिता स्वयं स्वाय सहारमाजों के स्वी चरणों का स्वयं करता है।

एक दफे की बात है, किसी काम से मैं कलकत्ता माया था। श्री सी॰ प्रार॰ वासजी से मेरी खूब बहस हुई थी। वास और मुक्ते छोड़कर उस कमरे में एक क्यक्ति भीर थे। ये सज्जन बंगाल के प्रसिद्ध नेता श्री ग्रह्विनीकृमार दत्त के भाई भ्रयना भतीजे थे। सन नातें भाज याद नहीं हैं लेकिन इनना याद है कि देशवन्यु ग्रत्यन्त उत्तेजित होकर तीव स्वर से भत्संमा व्यंजक शब्दों में मेरे प्रत्येक प्रश् का उत्तर दे रहे थे। उत्तेजित होने से युक्ति स्थिर नहीं रहती है। ग्रन्त में उस तीसरे सज्जन से रहा नहीं गया। मेरे पस की लेकर उन्होंने भी थी सी॰ मार॰ दासजी से बहस की। मुक्ते इस समय अपना एक प्रत्यूत्तर याद है। दासजी प्रहिसी नीति के पदा में तीवरूप से वाद-विवाद कर रहे थे और उन्होंने अन्त में यह वहीं था कि पाश्चविक वल से आदिमक वल कहीं अधिक प्रवस है। तुम लोग शारीरिक बल पर शत्यधिक ध्यान दे रहे हो ग्रात्मिक वल पर नहीं। इस पर मैंने यह उतर दिया या कि 'आप हम लोगों को ग्रलत समक रहे हैं। आप समकते हैं कि पिस्तील या बस्द्रक का चलाना एक पाशिवक बल मात्र है। आप पूल जाते हैं कि दीगर (Triger) का खीचना पांशियक बल से नहीं होता है। ट्रीयर को खीचने के पीधे कुछ कम ग्रास्मिक बस की ग्रावश्यकता नहीं होती। एक पहस्तवान भी तो ट्रीगर खींच सकता है लेकिन पहलवान होने से ही वह फान्तिकारी धान्दोलन में भाग लेगा

ऐसी बात नही है। ग्रात्मिक वल रहे विना क्या कोई ब्यक्ति कात्तिकारी ग्रान्दोलन में सम्मिलित हो सकता है। एक तरुण वयस्क युवक पहलवान की श्रपेक्षा कहीं कम सारीरिक बल रखता है लेकिन विप्तवकार्य में यह तरुण युवक सहज हो में ट्रोगर खोंच सकेंगा लेकिन पहलवान वह ट्रोगर नहीं खींच सकता। ट्रोगर खींचने को ग्राप पार्वाविक बल क्यों समक्ष रहे है।"

इसी प्रकार से एक और बात मुभ्ते ग्रव भी खूब बाद है। यह वात सहायता पाने के सिलसिले में ही हुई थी। किस नीति के चनुसार कान्तिकारी भाग्दीलन सफल होगा उसके बारे में बातचीत हो रही थी। जब सब प्रश्नों का उत्तर मैंने सफ-लतापूर्वक दे दिया तो अन्त में दासजी ने यह प्रदन किया कि "अञ्छा मान लो और सब बात ठीक है, लेकिन माम जनता को किस प्रकार से तुम लोग प्रपत्ने साथ जोगे ? तुम जोगों के कार्यक्रम में जनता की साथ लेने का कोई विधान नहीं है। जनताको साथ निये बिना कोई भी कान्तिकारी धान्दोलन सफल नहीं हो सकता।" मैंने इसके उत्तर में कहा था, ''ब्राम जनता को साथ लेना हम लोग ब्रधिक कठिन े बात नहीं समभते है। इस बात को ले लीजिए कलकत्ता के बासपास दस-पंद्रह मील के अन्दर जितने कारखाने हैं उनमें कम-से-कम दस, ग्यारह लाख मजदूर काम करते होगे। तीन-चार महीने के परिश्रम से इन कारखानों में हड़ताल करा देना विशेष कठिन बात नहीं है। इतनी बड़ी हड़ताल के सवसर पर मिलिटरी. पुलिस और पलटन कारलानों की रक्षा के लिए भवश्य का जाएगी। ऐसे मौकी पर मजबूरों की भड़का देना कोई कठिन बात नहीं है। ऐसी परिस्थित में यदि हमारे पास फ़ौजी शिक्षा प्राप्त किये हुए खपयुक्त व्यक्ति ग्रायस्यक संस्था मे हों घौर धपने प्रयोजन के अनुसार उपयुक्त संख्या में शस्त्र-शस्त्र भी हो तो क्या. कान्ति का प्रारम्भ करना कुछ कठिन बात है। ऐसी सबस्था में बसा जनता हमारा साथ नही देगी ?" मुक्ते याद है दासजी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए थे।

इस प्रसंग में एक बात और बता देना अप्रासंगिक न होगा। भेरे साथ बात-चीत करने के परिणामतः देशवन्धुदास इतने प्रवस रूप से प्रभावानित हुए वे कि उन्हों दिनों में एक प्रकाश्य सभा में उन्होंने संग्रेश सरकार को खेतावागे देकरकहा या कि यदि सरकार समफ्ती है कि कान्तिकारी आन्दोलन दव गया है तो वह भारी भूल में पड़ी हुई है, यह आन्दोलन इतना व्यापक एवं गंभीर रूप धारण किये हुए है कि यदि सरकार जनमत की अवहेलना करेगी तो उसे बुरी तरह पहताना पडेगा ।

इस वक्तुता के बाद बंगाल सरकार की तरफ से खुफिया विभाग के एक पुलिस सुपरिट डेंट थी भूपेन्द्र चटर्जी को थी देशवन्यु के पास भेजा गया था। सर-कार जानना चाहती थी कि दासजी के उस वक्तव्य का आधार क्या है। भूपेन्द्र चटर्जी बहुत देर तक सी॰ धार॰ दास॰ जी को प्रवन पूछ-पूछकर परेशान करते रहे। सरकार जानना चाहती थी कि क्या वर्तमान परिस्थित वैसी नाजुक है जैसे। कि सन् 1915-16 में हुई थी।

भूपेन्द्र चटर्जी के मिलने के बाद मैं फिर सी० बार० दासजी से मिला पा भ्रीर चन्हीं की जबानी ये सब बातें सुनी थीं। कलकत्ता शहर-भर में यह बात फैन गई थी कि बंगाल सरकार सी० भ्रार० दास की बातों से विचलित हो गई थी।

ाइ था कि बगाल सरकार सीठ आरठ दांत जा बाति सार्थ काल समिति के सीव भिरा सममें ता हो चुका था। मैं सीठ आरठ दांतजी के साथ जो सक्वय स्थापित के सीव भिरा सममें ता हो चुका था। मैं सीठ आरठ दांतजी के साथ जो सक्वय स्थापित करना चाहता था दांका अनुसीलन समिति के नेतागण उसे पसाद नहीं करते थे। उनका कहना था कि दांतजी के वबतव्य से सरकार और चौकानी हो जाएगी। इससे हमारे कार्य में बहुत बाधा पहुंचेगी और लाम कुछ म होगा। मैं इनकी बातों से सहमत ज्या। मैं बहुत बाधा पहुंचेगी और लाम कुछ म होगा। मैं इनकी बातों से सहमत ज्या। मैं बहुत बाधा पहुंचेगी और लाम कुछ म होगा। मैं इनकी बातों से सहमत ज्या। मैं बहुत बाधा पहुंचेगी और लाम होगा। इस प्रकार से राष्ट्री सार्थों के कार के उपर कार्तिकारी धान्दों का नाम होगा। इस प्रकार से राष्ट्री आयोदाल के उपर कार्तिकारी धान्दों का एक यहरे खाय पढ़ रही है। सेकिन दाका समिति के नेताओं ने मेरे दृष्टिकोण को स्थीकार नहीं किया।

## 3त्तर भारत में दल का विस्तार

मुक्ते युक्तप्रान्त एवं पंजाब का बार-बार दौरा करना पड़ा श्रीर जब मैंने समक्त लिया कि उन प्रदेशों का काम अन्य व्यक्तियों पर छोड़कर दूसरी जगह जाया जा सकता है तब भैं अपने बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार हालत में क्लेकता चला प्राया। लेकिन इसके पहले पंजाब में भीर विशेष रूप से युक्तप्रान्त मैं कानित का कार्य बहुत कुछ आने बड़ा था। यहाँ अपने साध्य के अनुसार उसका परिचय देने की मैं चेप्टा करता हैं।

सन् 1923 के प्रारम्भ में यूनतमान्त एवं पंजाब में मैंने कम-से-कम बीस या पच्चीस विप्लव केन्द्र स्थापित कर लिए थे। सन् 1923 में मैंने दिल्ली में कांग्रेस के विशेष प्रधिवेद्यान में भाग लिया था। उस समय तक ढाका अनुशीलन सिमित के साथ मेरा कोई सम्बच्ध नहीं था। वेहली में कांग्रेस के विशेष प्रधिवेद्यान के बाद ही मैंने प्रपो संगठन का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसीसिएशन' रस दिया था भीर इस मामकरण के अवसर पर ही अपने संगठन का लक्ष्य एवं साधन इत्यादि को लेते हुए एक परिपूर्ण निममावती बनाई थी। इस प्रकार पोवांपर्य निर्णय करने के लिए मेरे पास कुछ साधन मीजूट हैं।

जब में जमशेतपुर में अमजीवियों के चान्दोलन में काम कर रहा था उसी समय मैं क्रान्तिकारी म्रान्दोलन के लिए धन मिलने की व्यवस्था भी कर रहा था। मेरे परम सौमान्य से एक महानुभाव घनी व्यक्ति ने मुक्ते मासिक एक सौ पचास कपए देने का बचन दिया था। मेरी गिरस्तारी के बाद भी थे महानुमाव नियम-पूर्वक प्रति मास एक सौ पचास कपए देते गए। इन्हों रुपयों से हम लोगों का रेल 296 बन्दी जीवन

खर्च इत्यादि निकल ग्राता था । ढाका बनुशीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के पहले तक यनतप्रान्त या पंजाब में हम लोगों ने कभी कोई डकेंती नहीं की। जो सज्जन हमें प्रतिमास एक सौ पचास रुपए देते थे उन्होंने कभी भी हम लोगों से इसका कोई हिसाव नहीं मांगा। विश्वास के ऊपर हम लोगों का काम चलताथा। इस प्रकार से और कुछ बादमी भी थोड़ी रकमों से हम लोगों की सहायता करते थे। एक दफे मैं मेरठ के वैक्य अनावालय मे श्री विष्णुकरणजी द्वलिस के यहाँ ठहरा था। विष्णुरारणणी उस समय वैश्व सनायालय के अध्यक्ष थे। एक दिन धनायालय में अलीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति ठाकूर टोडरसिंहजी झाए। मैं एक पेड के नीचे चारपाई पर बैठा हुया था। चारपाई पर बन्दी जीवन की दो-एक प्रतियां पड़ी थीं। ठाकुरसाहब मुक्ते पहचानते नही थे। टोडरसिहजी बन्दी-जीवन की एक प्रति को उठाकर लेखक के प्रति बहुत प्रवांसासूचक शब्द कहने लग गए। इसके पहले दुवलिसजी ने मुक्ते बताया था कि ठाकुर टोडरसिंहजी एक धनी जमींदार है, अच्छे व्यक्ति है। लेकिन यह भी कह दिया था कि अपना परिवय इन्हें भभी न देना। इवलिसजी समभते थे कि सम्भव है टोडरसिंहजी क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति न प्रकट करें। दुवलिसजी किसी काम से घर के भन्दर गए थे। बाहर चारपाई पर बैठे-बैठे टोडरसिंहजी से मेरी बातचीत होने लगी। वातचीत के प्रसंग में मेरा परिचय पूछने पर टोडरसिंहजी को मैने प्रपना परिचम दे दिया। मैंने समक लिया था कि टोडरसिंहजी से सहायता लेनी मसम्भव बात नहीं थी। लेकिन दबलिसजी ने मेरा इस प्रकार से परिचय देना पसन्द नहीं किया और बाद को यह कहकर मेरी खुव हुँसी उड़ाई कि उबोही टोडर सिंहजी ने कहा कि बन्दी जीवन के लेखक की यदि में सामने पाता तो उनका पर छता त्योंही सान्यामजी नपककर कह उठे कि मैं ही लेखक हैं। ग्राज भी दुवितसंगी इस बात पर चटकी लेते है यद्यपि यह बात सच नहीं है कि मैंने एकदम में भपना परिचय टोडरसिंहजी को दे दिया था। टोडरसिंहजी से बात करते समय र्मने यह मनुभव किया था कि ठाकुरसाहब पर प्रभाव डालने से कुछ काम निकत सकता है। इसी गरज ने उनके पूछने पर मैंने मपना परिचय दे दिया। परिणामतः टोडरसिंहजी मुमें अपने स्थान पर ले गए। उन्होंने मुम्मे प्रेम से भीजन कराया, भीर भन्त में मेरे एक श्रादमी को चालीस रुपया माधिक वेतन पर भपने यहाँ के एक स्कूल में शिक्षक रखने के लिए वे राजी हो गए। टोडरसिंहजी कान्तिकारी

प्राप्तेलन के विशेष पक्षपाती नहीं थे तथापि इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को चालीस रुपए मासिक देना स्वीकार किया था। टोडरसिंहची महात्माजी के मनु-रक्त प्रजुयापियों में से थे तथापि उनसे हम लोग यह सहायता लेने में समर्थ हुए ये। लेकिन दुर्भाग्यथदा जिस व्यक्ति को मैंने टोडरसिंहजों के स्कूल में भेजा था वह व्यक्तित हम लोगों के काम के उपपुक्त नथा। दो महीनों के बाद वह व्यक्ति विज्ञल कार्य से प्रला हो गया। इसी व्यक्ति ने वनारस में मेरे विवाह के भवसर पर पुक्ते चुक्ती हुई बात खुनाई थीं। गनीमत यह थी कि सरल रूप में एक पत्र द्वारा मुक्ते उन्होंने यह सूचना थी कि विज्ञन कार्य से समर्थ में भान हो रहा हूँ वारी कुक्त हम को में के लिए में प्रपने को उपयुक्त नहीं सम्भ रहा हूँ। यह घटना सितन्बर सत्त 1923 के पहले हुई। टोडरसिंहजी से हम लोगों ने भीर कोई विशेष सहायता नहीं गई।

मेरठ की एक और घटना विशेष उल्लेख योग्य है। यह घटना भी ढाका मन-भीलन समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के पहले ही हुई थी। मेरठ होकर मैं लाहीर जानेवाला था। मेरे मनीवेग में पौच सी व्यए के नोट भीर कुछ रेजगारी थे। मेरठ स्टेशन में मनीबेग से दो दस-दस रुपए के नोट निकाले। मनीबेग की फिर कोट के उत्परी जेव में रख दिया। टिकट लेने गया। उस समय खिडकी के सामने दो ही चार बादमी थे लेकिन फिर भी उन दो-चार धादिमयों में ही जाते समय कुछ धनकम-धनका हुआ। उस समय में समक नहीं पाया कि धनकम-धनका करना गिरहकटों की एक तरकीय है। बाद को जेन में इस तरकीय का पता चला था। एक भादमी यदि किसी को घरका देता है तो स्वभावतः ही घरका खाने वाला धनका देने वाले की तरफ देखता है। योड़ी देर के लिए उसका पूर्ण ध्यान धक्का देने वाले के प्रति बाकुष्ट रहता है। इसी अवसर पर गिरहकट अपनी नारीगरी दिखसा देते हैं। उस जरा सा ही धनकम धनके के बाद जब मैंने खिडकी के सामने प्राकर लाहीर का टिकट मौगा तो टिकट बाबू ने कहा कि गाडी पाने में मभी देर है टिकट अभी नहीं बटेगा। जब मैंने खिड़की से बाहर माकर नीट अपने मनीवेग में रखना चाहा तो देसा मनीवेग गायव है। मेरे होश-हवास विलक्ष उड़ गए। किकतंत्र्य विमूढ़ की तरह रह गया, क्या करूँ मीर क्या न करूँ कुछ समक्त में नहीं भाषा। भवश्य भेरे मुँह से यह निकला होगा कि भरे मनीवेग गायब है नयोंकि किसी ने मुक्तमें कहा कि जामो पुतिस में इतला दे हो।

298 - बन्दी जीवन

इत्तला भी देता तो पुलिस को भपना नाम-धाम क्या बताता । यदि मैं भपना मसल नाम बताता हूँ और यह कहता हूँ कि मेरठ में भाकर वैश्य भनाथालय में मैं ठहरा था तो भविष्य में घावश्यकता पड़ने पर पुलिस को इस बात का प्रमाण मिल जाता कि दुवलिसजी के साथ मेरा सम्बन्ध है। लेकिन फिर भी मैं रेलवे धाने में गया एक पुलिस का हेडकांसटेवुल दौड़कर मेरे साथ टिकट बॉटने के जंगले के सामने भाया। वहीं के लोगों से कुछ पूँछ ताछ की कि कौन टाँगावाला यहाँ या कौन गया है, उसका कोई जान-पहचान का जादमी उस समय उस स्थान पर या या नहीं इत्यादि बातों को जानकर फिर हम लोग रेलवे याने में बापस बाए । मुभसे पूछा गया कि भेरठ में मैं कहाँ ठहरा था। मैंने बता दिया कि वैश्य वतीमलाने में ठहरा या। पुलिसवालों ने मुक्ते पूछा कि रिपोर्ट सिख् या नहीं। मैंने बताया कि मूठ-मूठ लिखने से क्या फायदा रुपया मिलना तो है नहीं। लेकिन यह भी मैंने बताया कि मनीवेग में पांच सी रुपए के नोट थे। यदि रुपया वापस मिल जाय तो पता लगानेवाले को भाषा दे द्ंगा। रिपोर्ट नहीं लिखवाई दिल छोटा करके पुलिस के देपतर से फिर उसी टिकटेंबर के सामने धाकर खड़ा हो गया और सोचा कि में कितना बड़ा बेवकूफ हैं। अब कीन-सा मुंह लेकर कहाँ वापस जाऊँ। कितनी मुक्किल से तो रुपये मिलते है । बड़ी मुसीबत हैं। थोड़ी देर तक इस प्रकार के विमर्श के बाद दुवलिसजी के यहाँ वापस जाना ही ठीक सममा । मेरे दिल में यह एक ब्रात्यन्त भय हो रहा था कि दुवलिसजी घीर मेरे बन्य साथी मेरे जपर यह सन्देह न करने लग जाएँ कि मैं रुपए हजम कर बैठा हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं मिट्टी में मिल जाता। लेकिन ये रुपए मैं जहाँ से लाता था असका पता हमारे दल के भीर किसी की नथा। मुक्ते छोड़कर भीर दो व्यक्तियों को इसका पता रहता था। एक तो देने वाले और दूसरा वह जिसके जरिए से मैं कभी-कभी रुपया लाता था। इसके प्रसावा मुफसे प्रश्न करनेवाला तो कोई था नहीं मनीवेग ग्रायव होने का किस्सा यदि में प्रकाश न करता हो किसी को क्या मालूम होता। ये सब बाते होते हुए भी मेरे मन में एकाएक मय घौर लज्जा उत्पन्त हुई थी।

मुक्ते वापस भाते देशकर दुवितसजी मेरे पास भाकर हसते हुए खड़े हो गए भीर पूछा बया बात है। गाड़ी छूट गई। मैंने कहा टांगवाले को तो कुछ दे दो फिर बताता हूँ। टांगवाले को पैसे दे दिए ग्रीर मैंने भ्रपनी वेवकूफी की कहानी कह सुवाई। सब बावें सुनकर कीय भीर भविष्यास के स्थान पर मेरे प्रति दुविलसजो के हृदय में दया का उद्रेक हुया। मुफ्ते माश्वासन दिसाकर दुविलमजी ने कहा कि श्राप माज रातभर ठहर जाइए। में मापको कुछ रुपया लाकर देता हूँ। मेरे लिए दुविलसजी ने एक वण्डी भी दी जिसकी भीवरी तरफ एक जेम थी। दूसरे दिन दुविलसजी ने कही से दो सो रुपए लाकर मुफ्ते दिए। उस दिन से माज तक में कभी मो मनीबेग कोट या कभीज के उपरी हिस्से में नहीं रसला हूँ। मेरे यदन में हमेशा एक वण्डी रहती है। उस वण्डी को छोड़कर भीर कहीं में पैसा नहीं रसता। जीवन में यह दूसरी बार हुया था, जब मेरे जेव से रुपया निकल गया। पहली बार हायहा स्टेशन में एक दफ्ते मेरे जेव से सुपए निकल गया।

मेरठ में रहते समय एक भौर सज्जन से मेरी जान-पहचान हुई थी जिसका उल्लेख करना यहाँ पर अधासगिक न होगा। उन सज्जन का नाम था चौपरी विजयपालसिंह। हम लोगों के साथ उनकी गहरी सहानुभूति थी लेकिन हम लोगों की सहायता करने का उन्हे भवसर नहीं मिला। उनके पास से मैंने एक किताब ली यी उसका नाम है सोवियत कन्सटीटयुशन । सितम्बर सन् 1923 के पहले ही मैंने इस प्रकार से सोवियत कल्स्टिट्यूयान को समभने की चेप्टा की थी। सन् 1923 में दिल्ली कांग्रेस के बाद मैंने कम्युनिज्य को समभने के लिए घच्छी तरह से चेप्टा की उसी समय सोवियत कन्स्टिट्यू दान से भी यथेट्ट लाभ उठाया । यह किस्सा बाद का है। दुवलिसजी के साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई यी। दुवलिसजी का घर पा मेरठ जिले के मवाना बाम में। मवाना से हस्तिनापुर बहुत करीब है। दुस्तिगजी ने प्रपने घर ले जाने के लिए मुक्तमे विशेष ग्राप्तह किया था ग्रीर कहा था कि मवाना से हस्तिनापुर बहुत करीब है भीर हस्तिनापुर देशने योग्य स्यान है। ऐसा कीन सा भारतवासी होगा जिसके हृदय में हस्तिनापुर का नाम गुनकर चांचल्य पैदा न हो । इन्द्रप्रस्य हस्तिनापुर और दिस्सी ये तीन नाम भारत के इतिहास में मानों एक सूत्र में प्रधित हैं। लेकिन मुक्तमें एक बुरी भादत है कि जिस काम के लिए जहां जाता हूँ उसको छोड़कर एक तिल-मर भी इघर-उघर जाना मुझसे नही होता । यह एक बुटि है । व्यापक रूप में किमी बीज को न देखना एक मपूर्णता है। में प्रपने कामों से ऐसा उलका हुधा रहता या कि दो दिन की जगह सीन दिन एक स्यान पर रहना मेरे लिए कठिन हो जाता था। मैं ग्राज तक मी हस्तिनापूर नहीं गया । सन् 1937 में छूटने के बाद मैं दो दफा मेरठ गया । मेरे कुछ सामी हस्ति-नापुर हो भाए हैं। सेकिन मुझे हस्तिनापुर जाने का भवकाश नहीं मिला।

मेरठ में मैं कई बार भ्राया-गया। दुवलिसजी की सहायता से मेरठ में दो-चार भ्रादमी और मिलने लग गए ये। लेकिन मेरी गिरफ्तारी के कारण मेरठ का संगठन कुछ अधिक अग्रवर नहीं हो पाया। एक आर्यसमाजी प्रचारक वैध्य धनायालय में आया करते थे। उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद वह मायसमाज के प्रचारक मेरे साथ काम करने को संयार हो गए। वह सज्जन पंजाब तक जाते थे। लेकिन बु:ख की बात है कि मेरी अनुपस्थित में इन सज्जन से किसी ने कीई काम नहीं लिया।

भरठ के बाद मुक्ते पंजाब जाना था। लेकिन जेब से रूपया निकल जाने के कारण फिलहाल पंजाब जाना स्थणित किया किन्तु पंजाब जाना तो था ही, इस-लिए बनारस भीर इलाहाबाद यूमकर में फिर पंजाब गया।

पंजाब में जाकर लाहोर के प्रोफेसर जयचन्द्रजी विद्यालकार के यहाँ ठहरता था। अब की बार भी विद्यालंकारजी के ही यहाँ ठहरा। मुक्ते ठीक स्मरण नहीं है कि झवं की बार या इसके पहले ही मुक्ते पता लग गया था कि सरदार गुरमुखसिंह इत्यादि जो ग्रपना ग्रलग संगठन कर रहे थे यह नही चाहते ये कि भवकी बारसिख गैर सिख संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय विष्लववादी बान्दोलन में भाग हों। यहाँ तक कि सरदार गुरुमुखसिंहजी ने चाहा कि हमारे सच्चे साथी सरदार भगत॰ सिंह को हम लोगों से तोड़कर अपनी संस्था में मिला लें। इस कारण गुरुमुखर्सिहणी ने भगतसिंहजी को बहुतेरा समकाया कि तुम बंगालियों के फेर मे मत पड़ो इनके फेर में पड़ोगे तो फौसी पर लटक जाओंगे काम कुछ भी नहीं कर पामोगे। इस प्रकार से ग्रमुखसिहजी जितनी बातें भगतसिहजी से कहते थे वे हम लोगों से सब कह देते थे। बहुत बहुकाने पर भी भगतसिंहजी ने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैं भी गरमखसिंहजी से मिलता रहा। अपनी संस्था के छपे हुए क़ानून-क़ायदे गुरुमखासहजी ने मुक्ते दिए थे। उन सबसे मुक्ते पता चला कि उनकी संस्था हम की साम्यवादी नीति पर संगठित है। साम्यवाद की नीति पर गुरुमुखर्सिहजी से बहत वातचीत हुई। जहाँ तक मुक्ते भाज याद है उस समय गुरुमुखसिहजी पूर्ण रीति से मानिसस्ट नहीं ये कारण कि मौतिकवाद में उनका पूरा विद्वास नहीं था। यदि में भूल नहीं कर रहा हूँ तो सम्भव है गुरुमुखसिहजी ने मुकत यह भी वहाया कि रूस की पूरी नकल करने की कोई भावश्यकता नहीं है। सरदार सन्तोपसिंह -नामक एक सञ्जन रूस से बापस थाये हुए थे। मैं जिस समय पंजाब गया था उस

समय सरदार सन्तोपसिंह ही एक गाँव में नजरवन्द थे। विकिन मुफ्ते ऐसा माल्म हुग्रा कि सरदार सन्तोपसिंह ही यथायं में गुरुमुलसिंह ग्रादि के संस्था के संचालक, व्यवस्थापक या संस्थापक थे। उनकी सलाह से ही गुरुमुलसिंह इत्यादि काम करते थे। इसके बहुत पहले से ही में कम्यूनिचम का साहित्य पढ़ने लग गया था। लेकिन क्षमी भी कम्यूनिचम का पूरा स्थल्प मेरी समक्ष में नहीं स्थाय था। गुरुमुणसिंह की सं बातचीत करने के बाद एवं सीवियत कांसिट्यू वा तासन विष्यान) पढ़ने के कारण कम्युनिचम के बारे में भेरी धारणा धीर भी स्पष्ट ही गई। सरवाद गुरुमुलसिंह की संस्था के बारे में भेरी धारणा धीर भी स्पष्ट ही गई। सरवाद गुरुमुलसिंह की संस्था के बारे में अरी धारणा धीर भी स्पष्ट ही गई। सरवाद गुरुमुलसिंह की संस्था के बारे में अरी बातचीत हुई भौर यह विवाद किया गया कि कम्युनिचम के सिद्धान्त का कितना प्रंश हम प्रपनी संस्था में ग्रहण कर सकते है। उस समय प्रष्टाण कर सकते है। उस समय तक योगाल के पुराने कालिकारी थी ने तम्य तक योगाल के पुराने कालिकारी स्था तरे हमा प्रमुला यं उफ मानवेन्द्र राय यूरोप के कम्युनिचम के बारे में लेख इत्यादि भारत में भेवा करते थे। उनके प्रकारित 'के द्वार प्राप के सारे में लेख इत्यादि भारत में भेवा करते थे। उनके प्रकारीत 'के हाथ में मार। उन पार वारों ले हाथ में मार। उन पारों एवं पर्वों से भी कम्युनिचम के बारे में हम लगे एवं हम लोगों के हाथ में मार। उन पारों एवं पर्वों से भी कम्युनिचम के बारे में हम लगे। हम लगे हम लोगों के हाथ में मार। उन पारों एवं पर्वों से भी कम्युनिचम के बारे में हम लगे थी खीर स्था सिंह स्थानिक स्वार स्थान स

प्रवक्ती बार पंजाब धाकर जैता एक तरफ रूस की साम्यवादी नीति के संतर्भ में बाए उसी प्रकार से दूसरी तरफ रावलींग्डी तक के नीजवानों से परिवित हुए। इस लीक संग्रह के कार्य में अध्यापक जयबन्दनी ही प्रधान रूप में सहायक थे। मंतिम दिन तक भाई जयचन्द्रजी हमारे इस विष्यव धान्योनन में लगे रहते तो धाज जिस प्रकार से बापने इतिहास गवेषणा के क्षेत्र में अपनी नवीन सोज एवं नवीन वृद्धिकोण के कारण रूपाति अजित की है उसी प्रकार से अथवा सम्भव है उससे भी अधिक व्यापक रूप में अपनी प्रतिकृत को संपर्क में अपनी प्रतिकृत स्थापक रूप में अपन अरत के राजनीतिक धान्योनन के संपर्क में अपनी प्रतिकृत स्थापित करते। हमारा दुर्भाग्य है कि श्री व्यवन्द्रभी राष्ट्रीय निर्माण संज से अवना होकर एक ऐतिहासिक यवेषक होकर हो रह गए। लिन के बारे में एक दिन पेरिस के एक प्रोफ्त सहीवय ने निन के एक सेक्ष को पढ़कर ऐसा कहा या कि लिनन एक बति उत्तर प्रतिकृत

संभव है प्राज ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रसिद्धि लाग करके जयचन्द्रजी संतुष्ट हों लेकिन मेरे हृदय में एक घरवन्त गंभीर खेद बना हुया है। कारण में सममता हूं कि भी जयचन्द्रजी के तुन्य उपयुक्त व्यक्ति यदि मारत के विस्तव धान्सेलन से 302 बन्दी जीवन

ठीक प्रकार से भाग लिए होते हो बाज हमारे इस बान्दोलन ने भारत की राजनीति में भपना भमोध प्रभाव अवस्य ही डाला होता।

पंजाब में जो बिप्तव धान्दोलन की नींव पड़ी थी उसका पूर्ण श्रेय श्री जयचन्द्र को ही है कारण उनके बिना में अकेला पंजाब के क्षेत्र में घल्प समय के घन्दर इतना प्रधिक अवसर नहीं हो सकता था। विनक स्कूल और पॉनिटिक्स के छात्र बृन्दों से जो मैं परिचित हुमा या वह भी लयचन्द्रजी की ही कुपा से। मापकी एहा-यता से ऐसे झादमी भी मुक्ते मिले ये जिन्हे मैं घरयन्त कव्टसाध्य एवं विपद्-संकुल स्थानों में भेज पाया था। बाज इस बात में मैं कोई दोप नहीं समऋता हूँ कि उस समय की दो-एक महत्त्वपुणे चेष्टाओं की बात में यहाँ पर प्रकाशित कर यूँ। मुक्ते जहां तक पता है उससे मैं कह सकता हूं कि भारत के भीर किसी भी विप्लव दल ने ऐसी चेव्टा नहीं की वी जैसी कि हमारे दल के डारा हुई थी! सरदार गुस्मुख-

सिंह के दल में अवस्य ऐसी चेप्टा सफलतापूर्वक हुई थीं।

उस व्यक्तिका नाम आज मैं भूल गया है जिसे हम लोगों ने काश्मीर की प्रसिद्ध सरहद गिलगिट में एवं पेशावर की सरहद जमरूद इत्यादि की तरफ भेजा था। हम लोगों का उद्देश्य यह था कि इन सरहदों के जरिए से बाह्य जगत् मे भारत के विष्लव बान्दोलन का वीग सूत्र स्थापन किया जाय। इस व्यक्ति ने कई महीनों तक भीषण कष्ट सहन करते हुए गिलगिट के बासपास मे मुसीबत के विन बिताए थे । उनकी सहायता से हम लोगों की यह पता बला या कि भारत पौर चीन के लिए गिलगिट के रास्ते से व्यापरी झाते-जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी सहत निगरानी होती है। महीनों तक का रसद साथ नेकर इन रास्तों से गुजरना पड़ता था। धन और वृद्धि से काम लेने पर इस रास्ते से शस्त्र-वास्त्र मेंगाना शसंगव बात नहीं थी। श्राज स्वर्य इन रास्तों से ग्रस्य मैंगाने की सावश्यकता नहीं है। लेकिन जिन दिनों की बात यहाँ लिख रहा हूँ उन दिनों में हम लोग विदेश से बड़े पैमाने में ग्रस्थ-शस्य मेंगाने का रास्ता ढूँढ रहे थे। यदि मैं बीध पकड़ा गया न होता तो संगव है, हमारा विष्लव मान्दीलन कुछ घौर ही रंग-रूप ग्रहण किए होता। गिल-गिट के रास्ते के अलावा पेशावर के रास्ते का भी हम लोगों ने मली प्रकार मे निरोक्षण कर लियाचा। भवश्य ही बिटिश सरकार को यह पता है कि पेग्रावर के रास्ते से बाहर के विष्तवकारियों का गुजरना संभव एवं स्वामाविक है।

सन् 1923 के सितम्बर मास में देहनी में कांग्रेस का विदोध प्रधिवेदान हुमा

या। ऐसे प्रवसरों पर भारत के प्रत्येक प्रांत से हर प्रकार के मनुष्य प्राधा करते हैं। इस कारण कांग्रेस के श्रधिवेशन के समय भ्रन्तर प्रांतीय संगठन का कार्य वहत थागे बढ़ जाता है। देहली के कांग्रेस के विशेष श्रधिवेशन के समय मैंने कराची के ध्रध्यापक गिडवानी साहब, श्री कुरेशीसाहब (जो कि एक समय महात्मा गांधी के 'यंग इंडिया' के सम्पादक भी रह चुके थे), महाराष्ट्र के हार्डीकर साहब मिर्जापुर के बेरिस्टर श्री युसुफ इमाम साहब, बुन्देलखण्ड के दीवान शत्रुध्नसिंहजी मादि से वातचीत की थी। प्रध्यापक गिडवानी साहुय जानना चाहते ये कि कान्तिकारी भान्दोलन के साथ देशवन्य चितरंजनदास का कहा तक सम्बन्ध था। मैं भी जानना चाहता या कि कान्तिकारी धान्दोलन के बारे में गिडवानी साहब की क्या धारणा है। उनसे बातचीत करने पर मुक्ते यह निश्चय हो गया था कि गिडवानी साहब श्रीहिंसा नीति को सिद्धान्त के तौर पर नहीं मानते थे। नीति के हिसाब से भी हिसा भीर अहिंसा के रास्ते पर उनकी कोई निश्चयात्मक धारणा नहीं थी। जिस समय की बात मैं लिख रहा हूँ उस समय गिडवानी साहब राष्ट्रीय विद्यालय के मध्या-पक ये। अपने प्रांत के नवय्वकों में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वे देशवन्ध्दास के अत्यन्त विरोधी थे। अकाली भान्दोलन के सिलसिले में एक वार पं० जवाहर-लालजी के साथ गिडवानी साहव नाभा पधारे थे। गिरफ्तारी के बाद थोड़े ही दिनों में वे बोतों सज्जन छोड़ दिये गए थे। पुनः नागा के सत्याग्रह बान्दोलन में इन सज्जनों में से किसी ने कोई भाग नहीं लिया। सन् 1921 में प्रासाम बंगाल रेलवे कर्म वारियों ने एवं पूर्व बंगाल की स्टीम नेवीगेशन कम्पनियों के कर्मवारियों ने भी भारी हडताल कर दी थी। इन हड्तालों के कराने में देशवन्यदासजी का विशेष हाय नहीं था। लेकिन जब हड़ताल प्रारम्भ हो गई थी तो देशबन्धजी ने हड़तालियों की जी-जान से सहायता की थी । उस समय चटगाँव इश्यादि स्थानों के कलेक्टरों को भी इन हड़तालों के कारण कोई सामान नहीं मिलता था हर प्रकार से हड़ताल सफल रही थी।

देहती की कांग्रेस में जाने के पहले ही पं अवाहरलालजी से मेरी बातचीत हो चुकी थी। उसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। देहती कांग्रेस के मबसर पर एक बार मुझे डाक्टर अंसारी के स्थान पर जाना पड़ा। वहाँ पर पं अवाहर-लालजी से मेरी मेंट हुई। पंडितजी बहुत भाग्रह के साथ ग्रानस्दित होकर मुझे एक विदोप कमरे में के गए। वहाँ श्री कुरैसी से मेरी जान-गहचान करा दी। मु 304 वन्दी जीवन

गह देख रहा या कि इन नेताओं में गुरा मान्दोलन की बातें जानने का तीय कुतूहल हो रहा था। कुरेबी साहब मुफें बहुत प्रशान्त मालूम पड़े। वे प्रफुल्लित तो ग्रवस्य दिखाई पड़ रहे थे किन्तु बातें उन्होंने बहुत कम की। जब प्रापसे मेरी फिर मुलाकात हुई तो मैं ग्रभिमुक्त की दशा में काकौरी केस के सिलसिले में बदालत के कटपरे से मन्दर बैठा था ग्रीर कुरेबी साहब दर्शकों के स्थान पर बैठे थे।

हिन्दुस्तानी सेवा दल के संस्थापक डाक्टर हर्डीकर महोदय एक समय धमेरिका में थे। उस समय भारतीय कान्तिकारी ग्राम्दोलन में कुछ व्यक्तियों से उनका परिचय हुआ। था। उनके परिचित व्यक्तियों में से एक सज्जन का नाम पिगले था। "बन्दी जीवन के पाठकगण पिगले के नाम से भली-भौति परिचित हैं। पंजाब का विष्लव ग्रान्दोलन विफल हो जाने के पश्चात् जिस समय श्री रासविहारी बोस बनारस में रहकर फिर नये सिरे से विप्लव मान्दोलन का कार्य कर रहे ये उस संगय श्री हर्डीकर का संवाद श्री रासविहारी के पास ग्राया था। इस बात को मैं जानता या। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के ग्रवसर पर मैं हुई किरजी से बहुत मिलना चाहता था। परन्तु उनसे मिलकर मुक्ते तृष्ति नहीं हुई। मैंने भनुभव किया कि हडींकर साहव अब पुराने रास्ते की छोड़ना चाहते हैं। सन् 1916 से नेकर माज सन् 1929 तक श्री हर्डीकरजी प्रपने ढंग पर देश सेवा के काम में लगे हुए थे। हर्डीकरजी त्यागी समकदार तथा गंभीर प्रकृति के विचक्षण व्यक्ति हैं। तेकिन यदि हम ऐसे विचक्षण व्यक्ति के तेईस सालों के कामों की तुलना सरदार भगत-. .सिंह भयवा श्री यतीन्द्रनाथ दास अथवा चटर्गांव आमेरी केस के श्री सूर्यकारत सेन भीर बंगाल के दूसरे विष्लवी कार्यकर्ताओं के कार्यों से करें तो क्या हम यह वह सकेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर हर्डीकरजी का उतना प्रभाव पड़ा है जितना कि कान्तिकारी आन्दोलन का पड़ा है।

हर्डीकरजी गुष्त रीति से कोई दल नहीं बनाना चाहते थे। उनको दच्छा थी कि कांग्रेस में रहते द्वुए प्रोर उसकी छनछाया में कांग्रेस की मर्यादा से लाभ उठाते हुए कांग्रेस केता नर्जी के सहस्रोग से एक स्वयंसेवकों का विराट दल बनाएँ। प्राण भी हर्डीकरजी उसी फाममें नमे हैं। लेकिन भव सक उन्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई।

भारत का विष्तव धान्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व पर कुछ भी निर्मर नहीं रहा। इसके विपरीत कांग्रेस धान्दोलन पर ही विष्तव धान्दोलन का यथेप्ट प्रभाव पड़ा। दुरदात रूप में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ध्येय में जो धरिवर्तन हुमा इसका सबसे बड़ा श्रेय विष्तव धान्दोलन को ही है। जिस समय भारत के संतान-गण विदेशों में जा-जाकर भारत की पूर्ण रूप में स्वतंत्र बनाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, जिस समय विदेशों में एक तरफ श्री० एम० एन० चटर्जी, श्री प्रन्दुल्ला, श्री महेन्द्र प्रताप एवं दूसरी झोर रासबिहारी बोस इत्यादि भारतवर्ष की स्वतंत्र करने के लिए जी-जान से लगे हुए थे उस समय भारत में कांग्रेस के नेता गण मांतीय स्वराज्य लाभ करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। भारत के उग्रपंथी व्यक्तियों ने बार-बार यह चेच्टा की कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र करना कांग्रेस का म्येय वन जाय लेकिन हर बार वे इसमें चसफल रहे। भारत की पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए कितने ही युवकों ने फाँसी के तस्ते पर जीवन बर्जि .चडा दी । साल के बाद साल गुजरते गए । पड्यंत्र रचे गए । ऐसा कोई मास लाली नहीं गया जिसमें भारत के किसी-न-किसी प्रांत में राजनैतिक पड्यंत्र के मामले ग चले ! . दो-दो तीन-सीन हजार नवयुवकों को बिना, जनपर किसी प्रकार का मुकदमा चलाए पाँच-पाँच, इस-दस साल के लिए श्रिटिश सरकार ने जेलों में बन्द रखा। नया इत सब बातों का प्रभाव कांग्रेस के नेतागणों के मन पर कुछ भी नहीं पड़ा ? सन् 1919 के दिसम्बर महीने मे ब्रिटिश सरकार के घोषणा-पत्र द्वारा विद्रोहियों के लिए विशेष रूप से सन्देश भेजा गया। एक भीर जैसे मारत के गासन विधान में सुधार हुए दूसरी भ्रोर भारत की ब्रिटिश पजे के चनुल में सुरक्षित रखने के निए रौलट कमेटी की सिडिशन रिपोर्ट के अनुसार काले कानून बनाये गए । भारत के पिप्लय मान्दोलन की कुचलने के लिए मुख्य रूप से ये काले कानून बनाये गए थे। भारत के राष्ट्रीय बान्दोलन में महात्मा गामी ने सर्वप्रथम जब अपना कदम रखा तो उन्होंने इस काले कान्न के विरुद्ध ही घपना भाग्वीलन प्रारम्भ किया था। विष्लव भान्दोलन कुचला नहीं गया। महात्माजी का चलाया हुमा भान्दोलन भी बदता गमा। विष्लव भान्दोलन को दवाने के लिए रौलट ऐक्ट बना। रौलट ऐक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह धान्दोलन प्रारम्म हुमा । पहले कांग्रेस का ध्येय प्रांतीय स्वराज्य लाभ करना था। श्रहमदावाद कांग्रेस में उत्र पंथियों, ने भ्रपनी सारी शक्ति कांग्रेस के उक्त ध्येय की बदलने के लिए लगा दी। बहुत बोटों से महात्माजी इसके विरुद्ध जीत गए। लेकिन: धन्त तक कम-मे-कम कहने के लिए निहारनाचा वर्षक प्रतिक्र के हो ही गया तो क्या यह कहना निवान्त भूल है कि कांग्रेस भान्दोलन पर विष्नव भान्दोलन का यथेप्ट प्रभाव प्रदा है ?

306 • बन्दी जीवन

मिर्लापुर के वैरिस्टर श्री युसुक इमामजी तथा बुन्देससंड के विशिष्ट व्यक्ति सेवान शत्रुष्टार्सिहजी से हम लोगों की वात हुई । हम लोगों ने एक-दूसरे को बच्छों तरह से समक्त स्विता । सेकिन विशेष दुःख की वात है कि मेरी अनुपरिषति में इन लोगों से किसी ने कुछ काम नहीं लिया। आज भी सोप्रदायिकता की तहर में युसुक इमाम साहय पूर्ण राष्ट्रीयताचादी हैं। दीवान अनुष्ट्रासिहजी एवं युसुक इमाम साहय पूर्ण राष्ट्रीयताचादी हैं। दीवान अनुष्ट्रासिहजी एवं युसुक इमाम साहय दोनों ने ही कांग्रेस आमयोलन में पूर्णरीति से माग लिया। शाज मी सब्बे देशमक्तों की भीति ये दोनों सज्बन राष्ट्रीय कोन में काम कर रहे हैं।

भारत के विष्तव ज्ञान्दोलन के लिए यह विशेष कुछ की बात थी कि विष्तव धारदोलन के नेताओं को प्रकाश्य भारदोलन में भाग लेने का प्रवसर नहीं प्राप्त हुया। यह भी एक कारण है जिसके लिए भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर विग्लन धान्दी-लन का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए या उतना नहीं पड़ा। इसलिए प्रण्डमन से मक्त होने पर मेरी इच्छा थी कि मैं भी प्रकाश्य झान्दोलन में भाग लूं। देहली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय मैंने देश-वासियों के प्रति एक अपील निकाली थी। इस प्रपील में एक नया कार्यक्रम किया गया या-भारत की पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना है इस ब्येय पर विशेष बोर देते हुए एशिया की विभिन्न गद-दलित जातियों का एक राष्ट्र संघ बनाने की कल्पना के धनुसार इस धपील में कार्यक्रम दिया गया था। इसके मतिरिक्त मजदूर संगठन के बारे में भी इस कार्यक्रम में विशेष व्यान दिया गया था। राष्ट्रीय समस्याओं को भली प्रकार समभने वाले चैतन्यवान त्यागी दृढ् सं रुष्ययुक्त देशप्रेनियों को लेकर स्वयंसेवकों का देशव्यापी एक विराट् दल बनाने का संकल्प भी इस कार्यकम में था। इस प्रकार थोड़े राग्दों में भोजस्विनी अंग्रेजी भाषा में अपने कार्यक्रम का स्वप्ट चित्र खीचते हुए मैंने यह भवील निकाली थी। प्रोफेसर जितेन्द्रवाल वनशी भ्रंग्रेणी के प्रसिद्ध रावितशाली छेखक हैं। इस अपील को पढ़कर उन्होंने यह जानना चाहा था कि इस अपील की भंगेजी किसने लिखी है। मेरे साथ बंगाल के प्रसिद्ध फान्तिकारी नेता थी विषिन चन्द्र गांगुली थे। उन्होंने बनर्जी साहव को मेरा नाम बताया। मैं थी जिंगन गांगुली को लेकर इस अपील पर जितेन्द्रलाल बनर्जी के हस्ताधार कराने गया था। हेतीगेट की हैसियत से मैं देहली कांग्रेस में भाषा था। मेरा नाम इस मधील के विलयुत्त श्रन्त में या। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है सबसे पहले श्रीयत विषिनचन्द्र गांगुची के हस्ताक्षर थे। इस क्षपीन में ज्ञान इण्डिया कांग्रेस कमेटी के बहुत-ने सदस्यों के

हस्ताक्षर थे। इस अपील के निकालने के साथ-साथ हम एक प्रकाश्य आग्दोलन की सृष्टि करना चाहते थे। इस काम में विधिन गांगुली की पूर्ण सहानुभूति थी। उन्होंने यह कहा था कि वे ऐसा आग्दोलन तो छूव चाहते हैं लेकिन कठिनाई तो ऐसे की है। अप के विना कोई भी आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता। भुक्ते कुछ अप पाने की पूर्ण आशा थी। इसलिए में इस कार्य में पूर्ण उद्यास समाना चाहता था। गांगुली ताहव ने भुक्ते यह चचन दिया था कि पैसे की बात छोड़नर अन्य सब वातों में थे भेरे साथ पूर्ण रूप से सहाया वातों में थे भेरे साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे।

इस प्रपील को लेकर में सुभाष बाबू के पास भी गया था। उन्होंने इस प्रपील को बहुत गम्भीर तथा शान्त चित होकर पढ़ा। इस विषय पर मेरे साथ उनका फुछ वाद-विवाद भी हुमा। सुभाष बाबू का कहना था कि सभी वह समय नहीं आया है कि में कांग्रेस के कार्यक्रम से भिन्न किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर चलूँ। उनका यह भी कहना था कि एक ही ब्यक्ति के लिए गोपनीय एवं प्रकाश्य आन्दो- लन में काम करना उचित नहीं है।

सुभाप बाह्न के साथ क्रांग्लिकारी झान्दोलन के बारे में बातचीत करने का मेरा मह अपम अवसर था। मैं चाहता था कि मुभाप बाबू हमारे आन्दोलन का नेतृत्व सहण्य करें। नेतृत्व बारे के में मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं दूसरे का नेतृत्व सार्थ के में मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं दूसरे का नेतृत्व संशिकार न कहें। वरन सुआप बाबू को बादि में अपने नेता के पर पर वेश सकता तो मेरे आनन्द की सीमा न रहती। बही सब बातें मैंने मुमाप बाबू को समझानी चाहीं। सुमाप बाबू को समझानी चाहीं। सुमाप बाबू ने एकाझचित्त होकर मेरी बातें तो सब सुन ली परन्तु उन्होंने अपना कोई स्थिर मत नहीं अवसा किया। उन्होंने बार-बार सही कहा कि प्रभी मेरा समय नहीं बाया है। अन्त में यह निश्चय हुया कि में उनसे कलकत्तें में फिर मिला। स्थास्थान इसका वर्षन विस्तारपूर्वक प्राने किया वाएगा। सुमाय बाबू ने मेरी लिखी हुई अभील पर अन्त तक हस्तावार नहीं किए।

बंगाल के प्रसिद्ध क्षान्तिकारी बल अनुशीलन समिति के नेताओं के पाम भी में गमा था। सब तक इस समिति के माय भेरा विगड़ा हुआ सम्बन्ध मुलमा नहीं था। इसिलए मुझे इस बात का विशेष आग्रह न था कि अनुशीलन ममिति के नेतागण मेरी अपील पर अवस्य ही अपने हस्ताक्षर कर हैं। थोड़े सब्दों में मैंने उन्हें अपना ग्रास्य समक्षाया। पहले तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर देने में शानाजानी की।

मैंने भी जनसे श्रधिक श्रनुरोध नहीं किया। जनकी इस श्रानाकानी को देखकर मैंने भी कूछ लापरवाही से यह कह दिया कि यदि ग्राप इस ग्रपील पर हस्ताक्षर करना उचित न समभें तो न कीजिए। मेरी उदासीनता को देखकर वे कुछ सोच में पड़ गए। न जाने नया समसकर मुक्तसे उन्होंने कहा कुछ देर ठहर जाएँ हम ग्रापस में परामर्श कर लें। कुंछ देर के बाद उनमें से कुछ ने प्रतिनिधि की हैसियत से प्रपील पर हस्ताक्षर कर दिएं। लेकिन उनका दृष्टिकोण कुछ श्रौर ही या। मैं यह चाहता या कि कान्तिकारी नेतागण अपने मौलिक कार्यक्रम की लेकर प्रकाश्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अवतीणं हो। कलकत्ता कान्तिकारी दल के नेता श्री विपिनचन्द्र गांगुली ने तो इस बात के महत्त्व को अनुभव किया परन्तु अनुशीलन समिति के नेताओं ने इसे व्यंथे समस्ता ।

्रइस अपील की लेकर में देशबन्धुदात के पास भी गया था। अपील पड़कर दासजी मुख हैंसे और वोले कि कौसिल प्रवेश का कार्यक्रम इसमें क्यों नहीं रक्या ! मैंने भी हैंसकर कहा कि कौसिल प्रवेश के कार्यक्रम से तो हम सहमत हैं।ही मर्दि श्रन्य सब बातों से श्राप सहमत हों तो इस कार्यक्रम को भी इस श्रपील में रखा जा सकता है। मैं जानता था कि दासजी इसमें अपना हस्ताक्षर न देंगे। दासजी उस समय एक ही बात पर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। की सिल प्रवेश को

छोडकर घीर किसी प्रश्त पर उनका ध्यान न था। 🗥

ः इस सिलसिले में एक विचित्र बात से मुम्से बहुत लाम हुआ। मुम्से यह श्रपील छपवानी थी। (इसके लिए मेरे पास पैसे न थे।) देहली की जिस धर्मशाला में मैं ठहरा या उसीमें मेरे दल के कुछ साथी भी थे। यह प्रपील मैंने उनके परामर्श है उसी धर्मशाला में बैठकर लिखी थी। उसी समय मेरे एक साथी ने मुक्ते नोटों की एक वंडल दिया और कहा कि ये रुपए उसे झमुक कमरे में मिले थे। यदि उस व्यक्ति का पता चल जाय जिसका यह रूपया है तो उसे दे दिया जाएगा प्रमाया इसे प्रपने काम में लगाया जाय। मैं मन-ही-मन ऐसा सीचता था कि यदि कोई रुपया मांगनेवाला न बाए तो अच्छा हो । मुक्ते हर घड़ी यही चिन्ता भी कि बोर्ड मांगनेवाला तो नहीं मा रहा है। परन्तु सौमाग्य से न किसी ने स्पया मीगा न रुपया खोने की उस धर्मशाला भर में कोई चर्चा ही हुई। इस बहल में पद्धतर रुपयेके नीट थे। देहली के एक गार्थसमाजियों के प्रेस से यह श्रपील छपवाई थी। शो छता के कारण प्रेस ने अपील की छपवाई के दाम स्थिक ही लिए थे। इस

वात की सुविधा मुक्ते अवश्य मिली कि इस प्रेस ने भेरी अपील छाप तो दी, सम्भव या कि दूसरे प्रेस इस काभ को न करते।

ः इत छ्ये हुए अपीलपत्रों को कांग्रेस पंडाल के अन्वर हम लोगों ने बीटना जाहां लेकिन स्वयंसेवकों ने ऐसा करने से हम लोगों को रोका। तब प्रोफेसर जितेदबाल वनर्जी की सहायता से हम स्वयंसेवकों के सरदार श्री आसफसली के पास पहुँचे। आसफसली साहव ने वादा किया कि वे अपने स्वयसेवकों की सहायता से इस अपील को पंडाल के अन्वर बँटवा देंग। हमने इस अपील को पंडाल के अन्वर बँटवा देंग। हमने इस अपील को पंडाल के अन्वर बँटवा देंग। हमने इस अपील को पास रखकर बाकी सम प्रतियाँ अपने पास रखकर बाकी सम प्रतियाँ अपने पास रखकर बाकी सम प्रतियाँ आसफसली को दे दो। लेकिन वाद को हमें यह देवकर बढ़ा आपवर्ष हुआ कि उनमें से एक प्रति यो किसी को नहीं दो गई थी।

इत घपील की प्रतियाँ मैंने भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्वादपर्शों को नेज दी लेकिन भारत के किसी पत्र ने इस अपील को नहीं खापा। इसकी कुछ प्रतियाँ जापान में श्री रासिबहारी एवं अमेरिका में श्री तारकनायदास के पास भी भेज दी। अमेरिका के एक प्रविद्ध साप्ताहिक पत्र 'दि न्यू रिपिक्तक' में यह अपील घर्षों-की-त्यों छप गई और उसके साप्त श्री तारकनायदासजी ने भी इस अपील के महत्व के बारे में एक लेख लिखा। जापान से रासिबहारी बोत ने उस पत्र की एक प्रति में एक जेली ली। सम्मवतः इस अपील के पिक प्रति में एक प्रति थे एक लेख लिखा। जापान से रासिबहारी बोत ने उस पत्र की एक प्रति में पास भेजी थी। सम्मवतः इस अपील की एक प्रति महात्माजों के यंग इंपिडया को भी भेजी गई थी। भारत में इस अपील के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई।

• इंप्लिया को भी भेजी गई थी। भारत में इस सपील के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई।

'! बंगाल के उपन्यासकार श्री शरत्यन्द्र भटजीं से एक संस्वाद सुनकर हम

'" वंगाल के उपन्यासकार श्री शरत्यन्द्र भटजीं से एक संस्वाद सुनकर हम

'चित्र हो गए। शरत् बाबू भी हम लोगीं की भीति महात्याजी के श्रम्य भवत नहीं हैं किर भी

जब शरत् वाबू जैसे न्यप्तित को सम्मति ह्यारी सम्मति से मिल गई तो हमें बड़ी

"खंशी हुई। इस प्रकार महात्याजी के बारे में चर्ची करते समय बारदोली के सत्या
ग्रह को इसलिए स्थानित नहीं किया गया था कि चौरीचौरा में हिसात्मक काण्ड हो

हो गया विलक्ष बारदोली के किसान पहले ही से सात्यार का लगान सरकार को

हे चुके थे। केवल इतना ही नहीं यह भी स्वर थी कि बारदोली के किसानों ने

प्रपत्ती हटाने मोग्य सारी वस्तुएँ यपने मकानों से यलग कर दी थीं। गुजरात के

एक सब डिबीजनल प्रक्रसरने यह संवाद महात्याजी को दिया या इस पर महात्या

310 बन्दी जीवन

जी ने ग्रपने विश्वस्त व्यक्तिको वारदोली भेजाया। उसने भी महात्माजी केपास एस० डी० ग्रो० की बातों को सही बताया। ऐसी श्रवस्या में बारदोली के सत्या-यह ग्रान्दोलन को स्पर्गित कर देने के श्रतिरिक्त महात्याजी के पास और रास्ता ही क्या रह गया था।

उत्तर भारत के विष्लववादी आन्दोलन के सम्बन्ध में देहली के कांग्रेस प्रधियेशन के विशेष भवसर पर दो महस्वपूर्ण बातें हुई यीं जिनका उल्लेख इस स्थान पर करना विशेषत: आवश्यक है।

कांग्रेस के इस अधिवेशन के पहले ही मैं इलाहाबाद के श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से भली प्रकार परिचित हो चुका था। टंडनजी ग्रच्छी तरह से जानते ये कि हम लोग गुप्त रीति से कान्तिकारी बान्दोलन में लगे हुए हैं। हम लोगों के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी। परन्तु वास्तविक क्षेत्र में हम लोगों ने उनकी सहानुः भृति से कुछ लाभ नहीं उठा पाया । टंडनजी श्रपरिवर्तनवादी थे । देहली कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हो गया कि कांग्रेस जन लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य वनकर उसके कार्य में भाग ले सकते हैं। सस्याग्रह ग्रान्दीलन एक बार व्यर्थ हो चुका था। प्रपना घान्दोलन समाप्त होने पर महात्माजी राजनीतिक क्षेत्र से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाते हैं। किसी आन्दोलन के विफल हो जाने पर जनता में पद-साद छा जाता है। आशा मंग के श्राधात से जब जनता उत्साह श्रीर उदम हीन हो जाती है ऐसी ग्रवस्था में महाश्माजी कार्यक्षेत्र से ग्रस्तग हो जाते हैं। भवसार के दिनों में ग्रन्य नेतागण राष्ट्रीय भाग्दोलन को चलाते हैं। फिर जब ग्रान्दोलन उप-रूप धारण करता है तो फिर महात्माजी कार्य क्षेत्र में प्रवतीण होते हैं। सन् 1921 के सत्याग्रह मान्दोलन के समय महात्माजी कौंसिल प्रवेश के विरोधी ये भौर देशवन्धु दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू ग्रीर लाला लाजपतराय इत्यादि मुख नेता गण कौंसिल प्रवेदा के पक्ष में थे। पं॰ जवाहरलाल श्री पुरुषोत्त मदासजी टंडन -इत्यादि नेतागण महात्माजी की तरह कौसिल प्रवेश के विरोधी थे । देहती कांग्रेत में दास पक्ष की विजय हुई। ऐसी परिस्थित में मैंने टंडनजी से यह घापह किया कि सब समय आया है कि कांग्रेस ध्येय में परिवर्तन करने की चेप्टा की जाय। अपनी विशेष मानसिक परिस्थिति के कारण टंडनजी ने भवकी थार भेरे परामर्श को स्वीकार कर लिया। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने भी स्<sup>ते</sup> प्रधिवेशन में टंडनजी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। टंडनजी ने यह प्रस्ताव

किया था कि कांग्रेस के ब्येय में अब परिवर्तन करने का समय आया है। इस प्रस्ताव के समयंकों में भेरा नाम भी था। परन्तु भेरे बोलने का समय आने से पहले ही मौलाना अबुलकलाम आजाद जी सभापति के आसन से कुछ देर के लिए हट गए ये और उस समय श्री दास जी सभापति के आसन पर बेठे थे। मैंने तो मन ही मन समका कि मुक्ते अच्छा अवसर मिला। परन्तु हुर्याग्य से मौलाना मुहम्मदसली बोलने को खड़े हो गये और लगभग डेढ़ या दो घण्टे तक बोलते ही रहे। सासजी जन्हें बोलने से रोकना नहीं चाहते थे। इसके बाद मुक्ते बोलने का अवसर महीं मिला।

टंडनजी पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय को तो पसन्द करते थे। परन्तु इस ध्येय को कार्यकृप में परिणत करने के लिए जीवन में उन्होने क्या प्रयत्न किये यह मुक्ते शात नहीं हैं। देहली अधिवेशन के बाद कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भी उन्होंने कांग्रेस के ब्येय को बदलने की कोई चेष्टा की या नहीं मुक्ते पता नहीं । हिसा-ग्रहिसा के प्रश्त पर भी उनकी नीति कान्तिकारियों अथवा श्री बरविंद या लोकमान्य तिलक की नीति से भिन्न न थी। श्री तिलक ने गीता रहस्य लिखकर धपने दाईं-निक सिद्धान्त को युनित एवं भारतीय दर्शन के याघार पर सुप्रतिष्ठित करने की चेट्टा की । श्री अरविन्द ने सालों तक दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों में प्रपने राप्टीय एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रचार किया। उस समय भारत एवं विशेपकर बंगाल में सशस्त्र कान्ति की लहर उमड़ रही थी। प्रकाली सिवलों की तरह उन्होने भी कभी विष्लव शान्दोलन की निन्दा नहीं की । प्रकाश्य शान्दोलन के सम्पर्क से शयवा ध्यक्तिगत जीवन में उन्होंने कभी भी हिसा और प्रहिसा के सिद्धान्त पर राज-पुरुषों के दिव्हिकोण से अपने पक्ष को दुवंस नहीं किया । देशवन्युदासजी ने भी म्पने देहावसान के कुछ दिन पहले तक अपनी नीति तिलक और अरविस्ट की भांति स्थिर रखी। जब कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर टेमार्ट की भूल में 'है' साहब मारे गए तो बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में 'डे' साहब के मारनेवाले श्री गोपी-मोहन के प्रति सम्मान एवं प्रीति सूचक प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के पास कराने में देशवन्धुदास जी की पूर्ण सहायता थी। महात्माजी इस बात से एकदम विगड़ गए एवं महात्माजी ही के कारण अ० मा० कमेटी में वंगाल प्राप्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के विरुद्ध दूसरा प्रस्ताव साथा गया। दासजी अपने प्रस्ताव पर डटे रहे। अवश्य महात्माची को अधिक बोट मिले फिर भी

312 : वन्दी जीवन

गोपीमोहन साह की प्रश्नंसा में जो प्रस्ताव पहले पास हो चुका था उसके पस में 'भी मंगेष्ट बोट आये। महात्माजी अपने व्यक्तित्व के कारण जीत तो अवस्य गए परन्तु उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था कि दासजी के पक्ष में भी इतने बोट आए इससे 'यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महिसा का पक्ष अभी प्रवल नहीं हुमा। महान् 'आइचर्य की बाल तो यह है कि सरदार अगतसिंह की प्रशंसा में कराची कांग्रेस में महात्माजी के ही परामशे एवं सहायता से एक विशेष प्रस्ताव पात हुमा। इससे भी प्रात्मव की बात यह है कि विजायत में राजण्ड टेबुल कांग्रेस में जाने के पहले विवस्त्र में भा कांग्रेस कमेटी की बैठक में कराची के इस भगतिवह के प्रसंगा-सूचक प्रस्ताव के विवस्त्र एक अन्य प्रस्ताव पास किया या। और कराची वाले प्रस्ताव की बापस कर लिया गया। इस प्रकाव प्रस्ताव की बीति पर कांग्रेस मान्दील में जितनी वार प्रकाव ठठ खड़े हुए टंडनजी ने कभी भी महात्माजी के विवस्त्र प्रपत्नी वार समर्यन नहीं किया।

व्यक्तिगत जीवन में टंडनजी महान त्यांगी पुरुष हैं। जिस समय प्राप लाहीर के एक बंक के भैनेजिय डायरेनटर थे लाला लाजपतराय का वेहान्त हो गया। लाला जी लोक सेवक संघ के अध्यक्त थे। महारमाजी के कहते पर टंडनजी ने मैनेजिय डायरेनटरी छोड़कर लोक सेवक संघ का कार्यभार अपने उनर के लिया। सन् 21 के सत्याप्त हु भारदोलन के समय टंडनजी ने वकालस छोड़ दी भीर उसके बाद उन्हें बहुत आधिक कण्ट सहने पड़े। फिर भी कभी उन्होंने किसी के सामने हाप नहीं फैताये। इसके अतिरक्त महारमाजी के राष्ट्रीय मानदोलन में आपे के बहुत पहंसे ही टंडन की प्रपोट व्यक्तिगत जीवन में अहिंदा गीति का पातन करते आप हैं। भाप हलां हायद हाईकोर्ट में भी 'कीपसील' बाले कैनवेस के जूते पहनकर वकालत करते साप हैं। भाप हलां हायद हाईकोर्ट में भी 'कीपसील' बाले कैनवेस के जूते पहनकर वकालत करते सति थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के क्षेत्र में भार पदा ही कान्तिकारी प्रान्दोलन के पति हार्दिक सहानुत्रूति रस्ते थे । लेकिन थे सव वातें होते हुए भी भारतीय कान्तिकारी प्रान्दोलन का यह बज़ बुगंग्य है कि टंडनजी जैसे महाजुमान ने दस सान्दोलन में सिन्य रूप से मान नहीं लिया। बहुत कहने-सुनने पर कांग्रेस के देहती अधिवेशन में आपने स्वायीनता का प्रस्त उठाया था।

राष्ट्रीय झान्दोलन के बहे-बहु नेवाझों के विषय में में इसलिए इतनी वार्ते लिख रहा हूँ कि वाठकों को इन महानुभावों की मनोवृत्तियों से परिचित होने का प्रवत्तर मिले। यह कहना घरयन्त कठिन है कि भविष्य मे भारतीय त्रान्तिकारी धान्दोलन कैसा रूप ग्रहण करेगा। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मारत के इतिहास-कारों को मारतीय राष्ट्रीय धान्दोलन का विश्लेषण करना पड़ेगा। मुक्ते धाना भीर विश्वास है कि मेरे इतिहास से भविष्य के इतिहास लेखकों को सहायता मिलेगी। इसी ग्रीभलापा से मैंने इस इतिहास को लिखना प्रारम्भ किया है। ग्राज तो कांग्रेस ने भविष्य होया है चाह स्थीकार कर तिया है कि पूर्ण स्थानिता

ग्राज तो कांग्रेस ने झवश्य ही यह स्वीकार कर तिया है कि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना ही हमारा ब्येय है परन्तु इस स्थिति पर पहुँचने के तिए कांग्रेस में पर्यों तक मर्मान्तक दृश्व हुए हैं और बेहली के झिषवेशन में ही इसकी सर्वप्रथम चैष्टा हुई थी यह बात भी स्मरण रखने थोग्य है।

# 12 कान्तिकारी दल और कम्यूनिस्ट

अब एक दूसरी विशेष महत्त्वपूण बात का उत्लेख कर रहा हूँ। देहती में एक और व्यक्ति से भेरी मुलाकात हुई। आपकी आयु अनुमान से तीस वर्ष की रही होगी। आपके मेरा पूर्व परिचय न था आपका नाम कुतुबुदीन झहमद था। अपना परिचय देते हुए जापने बताया कि वे थो मानवेन्द्रनाथ राथ के आदमी हैं। इस परिचय से मेरे अन में बड़ा हुएं जीर कुतृहत हुआ। कुतुबुदीन साहब ने वड़े प्रेम कहा मैं बहुत दिनों से आपने मिलना चाहता था। कुतुबुदीन साहब ने वड़े प्रेम कहा मैं बहुत दिनों से आपने मिलना चाहता था। मानवेन्द्र राम ने प्रापको मानवे कुलाया है। वहीं कम्यूनिस्ट इच्टर नेवानक कांगेस होने जा रही है। राय साहब की क्ष्या है कि आया भी उस समय पर उपस्थित हों। विशेषकर आप हो से मिलने के लिए मैं देहली आया हूँ।" मैंने कहा, "कम्यूनिचम के बारे में में ठीक ठीक सब वाते नहीं जानता।" कुतुबुदीन साहब ने उत्साहपूर्वक कहा, "आपको यह सब वाते नहीं जानता।" कुतुबुदीन साहब ने उत्साहपूर्वक कहा, "आपको यह सब वाते समस्ताना मेरा काम है।"

मैं तो कम्यूनिजम के बारे में सब बातें पहले हो से प्रच्छी तरह जानना पाहती था। कुतुबुद्दीन साहब का प्रस्ताव तो मेरे िताए एक सौभास्य की बात थी। उनकें साथ बहुत देर तक मेरी बातचीत हुई। कुतुबुद्दीन साहब से ही मैंने जीवन में तर्व प्रयम कम्यूनिजम के मुख तत्व को यथार्थ छन में समक्षा। मेरे जीवन की यह एक महान् ऐतिहासिक घटना है।

कुतुबुद्दीन साहव ने मुफले कहा कि कम्यूनिजा का ब्येय है सपान की ऐसी व्यवस्था फरना जिससे समाज की कोई भी सम्पत्ति किसी व्यक्ति के हाप में न रहकर समाज के हाथ में रहै। यह सुनते ही मेरे मन में हिन्दुमों के संस्थास मार्थम की बात ग्राई इसलिए उसी क्षण मेंने कहा कि यह तमे मनुष्य जीवन की चरम जन्मति पर निर्मर है। मनुष्य जीवन की अन्तिम उन्नति हुए विना कैंमे यह सम्भव है कि समाज की सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में चली जाय । यह मुनकर कुतुबुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं कान्ति के मार्ग से भी समाज व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है जिसके परिणाम में सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में से समाज के हाथ में चली जाय एवं उसी अवस्था में शिक्षा-दीक्षा की सहायता से मनुष्य की चरम उन्नति संमव होगी। मेरे लिए यह एकदम नई कल्पना यी। मैं पोड़े समय के लिए चिकत-सारहगया। भीर मुक्ते ऐसा प्रतीत होने लगा कि बहुत संभव है कि कुतुबुद्दीन साहब की बात सत्य हो। क्षणभर में मेरे मानसिक चित्रपट में संन्याम प्राथम के बारे में मुहुतं-भर के लिए यह प्रश्न उठा कि जीवन-भर की तपस्या के परिणामतः जिस चरम और परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हिन्दू समाज में व्यवस्था है कम्यूनियम की व्यवस्था में क्या उसी अयस्था की इतने सरल एवं सहण नार्ग से प्राप्त किया जा सकता है ? परन्तु यह प्रस्त क्षण भर के लिए ही मन में उदय हुया था। घोड़े ही समय के अनन्तर में समफने लगा कि संभव है विप्लव के बाद हिन्दू समाज प्रदर्शित उत्कर्ष के मार्ग को मनुष्य ग्रहण कर सके। कम्यूनिज्म को भली प्रकार समभने के लिए मन में उत्सुकता भीर बढ़ गई। एक समय नियत करके में फिर कुतुबुद्दीन साहब से मिला मौर कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के बारे में उनसे मेरी घण्टों तक वातचीत हुई।

क्वीन गारडेन में बैठकर घंटों तक कुनुपुरीन साहब से मेरी बातकीत हुई। कुनुपुरीन साहब ने प्राचीन काल से लेकर आज तक के इतिहास का एक साका खीनकर दिदाने का प्रयत्न किया। उन्होंने एवन जीवेल्स के इतिहास से दृष्टान्य केरर यह दिदाना काहा कि कैसे एक समय नारी राज्य का अस्तित्स में भीर नस समय स्त्री जाति के प्रभाव के कारण समाज की रीति व्यवस्वा पढि मादि सव दिस्यों की इच्छानुसार होती थीं। उस समय पुरुषों के अधिकार दिनयों के अनुवार के लोहों से स्वार्थ के अनुवार होती थीं। उस समय पुरुषों के अधिकार दिनयों के अनुवार होती थीं। उस समय पुरुषों के अधिकार दिनयों के अनुवार होती थीं। उस समय पुरुषों होते होते से सर्वार्थ के अनुवार होती थीं। उस समय पुरुषों होते प्रभाव कि सीति नीति समाज स्ववस्था स्थादि सनातन नियमों की अनुवारी होतर नहीं मती, रुद्धन राज-पानित जिसके हाथ में रहींग जनकी इच्छा एवं स्वार्थ के अनुसार हो समाज व्यवस्था सेमी। सामाजिक उन्तति भी राज-पानित पर निर्मर है। राज-पानित की

सहायता से समाज में शिक्षा-दीक्षा उद्योग-घन्घों मादि की व्यवस्था मनायास ही एवं ठीक नीति पर हो सकती है। व्यक्ति के लिए उन्निति का मार्ग भी तभी प्रशस्त । होगा जब राज-राक्ति की सहायता मिलेगी। व्यक्ति की उन्नति की प्रतीक्षा में ः यदि हम बैठे रहेंगे तो समाज का कोई काम नहीं चल सकेगा। याज समाज में जितने घोर मनयं हो रहे हैं जनके मूल में सबसे बड़ी बात यह है कि. समाज के धन तरपादन के जितने साधन हैं वे सब कुछ थोड़े ही मनुष्यों के हाय में हैं। वे जैसा चाहते हैं उसी प्रकार समाज व्यवस्था बनाते हैं जिघर चाहते हैं उसी तरफ समाज को ले चलते हैं। राज-शक्ति भी इन्हीं के हाथ में रहती है। एक भीर तो धन की समृद्धि होती है दूसरी घोर वरिद्रता के निष्ठुर दवाव से समाज के प्रसंख्य व्यक्ति हाहाकार करते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज्य में भी पूँजीपति ही फो-जो चाहते े हैं वही करते हैं। कहने के लिए तो प्रजा को सब राष्ट्रीय कर्णधार बराबर हैं परन्त धनी व्यक्ति गरीबों के बोट अपने धन की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यपार्च प्रजातन्त्रात्मक राज्य तभी वन सकता है जब समाज से 'ग्ररीब शौर शमीर का भेद मिट जाय। गरीब और समीर का भेद तभी मिट सकता है जब पनीरपाइन । के साधन व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में रहें। कान्ति के ही मार्ग से यह काम बन सकता है भन्यथा नहीं। यदि भाषिक दृष्टि से समाज में साम्य नहीं - रहता तो उस समाज की प्रत्येक व्यवस्था एवं राज्य की नीति दूवित एवं सकल्याण-मयी हो जाती है।

जीवन में एक और 'नवीन समस्या पैदा हो गई। अभी सक वेदान्त के लपेटे में पड़कर ज्ञान और कमें की विषम उलक्षन में पड़ा था। फिर हिंसा और अहिंसा के दृश्य में पड़कर भी कुछ अधान्ति भूगती, गांधीवाद और सरक्षाप्रहु-मार्ग से सप्तस्य क्षान्तिकारी मार्ग के भीषण अतिहस्ति हता के कारण जीवन में बड़ी कहिनाइ भी का सामना करना पड़ा, अब अन्त में कम्यूनिज्य के भीतिकवाद, इतिहास की आधिक ख्याह्या एवं राज को नवीन परिकल्पना प्रसूत राजनीतिक एवं दार्गिक जनकरों में पड़कर जीवन में एक नवीन एवं जटिल समस्या की उत्पत्ति हुई है।

सम्पत्ति व्यक्ति के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में रहे इसके मूल में जो महान् ब्रादर्श है उसे में ब्रस्वीकार नहीं कर सका। परन्तु धन उत्पादन के साधन ही सम्पत्ति हैं यह मैं देहली में भली भौति नहीं समक पाया था। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम मेरे मन में इस मावना की उन्नति हुई कि मैं इस महान घादरों का अनुपायी बनने योग्य न था। मेरे मन में वही सन्यासी का प्रादर्श दिखाई दिया श्रीर मैंने यह अनुभव किया कि मैं इसके लिए उपयुक्त न था। इसके साथ-साथ मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाया कि ग्राधिक व्यवस्था के कारण ही समाज में हर प्रकार की उन्नति हो सकती है। जब मैंने कुतुब्दीन झाहब की वेदान्त के मूलतरव के विषय में कुछ समकाना प्रारम्म किया तो प्रापने यह स्वीकार किया कि वे सब बातें दार्शनिक विचार-घारा में शोभा पा सकती हैं। एवं सम्भव है इनकी उपयोगिता भी हो लेकिन धर्म के प्रति कम्यूमिण्म का जो प्राप्त-मण है उससे इन दार्शनिक विचारों का विशेष सम्बन्ध नहीं है। ध्राज ये सब बातें स्मरण करते समय मुक्ते ऐसा सन्देह होता है कि सम्भव है कुतुब्हीन साहव वेदान्स. के विचारों से भली भौति परिचित न रहे हों ग्रथना यह भी हो सकता है कि क्योंकि क्त्यहीन साहब मुक्ते धीरे-धीरे अपनी शोर खींचना चाहते थे, इसलिए मेरे दह दारांनिक विचारों के प्रति सहिष्णुता दिखाकर मुक्ते यह समकाना चाहते थे कि दारा-निक विचार घारा एवं घामिक मावना ये दो एकदम मिन्न वस्तुएँ हैं। कुतुब्होन : साहब का यह कहना कि धर्म के कारण संसार में भीषण अनर्थ हुए हैं मुक्ते वहत सीमा तक स्वीकार करना पड़ा था। तथापि मैंने इस वात को किचित् मात्र भी स्वीकार नहीं किया कि घम का सद्व्यवहार नहीं हुया इसलिए यथाये में घर्म भी स्वाभार नहां गण्या । स्वयं सद्वस्तु नहीं है। इतिहास में बहुत से भवसरों पर धर्म का दुष्पयोग हुया है इसलिए धर्म का सदुपयोग भी नहीं हो सकता है यह बात न युनितयुनत है न

ऐतिहासिक वृष्टि से ही सत्य है। फिर निरो आर्थिक दृष्टि से ही इतिहास को समभने की चेष्टा करना यह भी एक युनिस संगत बात नहीं है। इस प्रकार कम्यूनियम के संस्पन्नों में आकर जीवन में एक महान् नवीन आदर्श की प्रेरणा का मैंने अनुमय किया। परन्तु कम्यूनियम के सिखान्त में एक महान् आदर्श के साथ कुछ ऐसी भी बातें जोड़ दी गई है जिन्हें न मैंने उस दिन ही स्वीकार किया था और न इतने दिनों के मनन और अध्ययन के बाद आप भी कर सकता हूँ। मैं युक्त, दार्शनिक दृष्टि अथवा मानव अभिज्ञता की दृष्टि से मौतिकवाद को धाज भी सर सकता हूँ। मैं मुक्त, दार्शनिक दृष्टि अथवा मानव अभिज्ञता की दृष्टि से मौतिकवाद को धाज भी सरस नहीं समभता। किसी नवीन आदर्शकी परिकल्पना केवल जड़बाद के दिल्दिनीण से उरपन्त नहीं हो सकती।

विप्लव धान्दोलन की दृष्टि से देहली में कांग्रेस के विशेष ग्रथिवेशन के मव-सर पर वहुत महत्त्वपूर्ण बातें हुई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ब्येय को बदलने की सर्वप्रथम चेष्टा हुई। उत्तर मारत के बिप्लव ग्रान्दोलन पर कम्यूनिज्म के भादर्श का भभूत प्रभाव पड़ा । भारतीय विष्तव मान्दोलन के इतिहास में यह एक विशेष महत्त्वपूर्ण घटना है। देहली में कांग्रेस के अधिदेशन के समय भारत में कम्यूनिस्टों का कहने योग्य कोई संगठन नहीं था। सन् 1924 ई॰ में कानपुर के बोलशेविक पड्यम्य के मामले में इने-गिने मनुष्य अभियुक्त थे। हम तीगों के कान्तिकारी दल की तुलना में भारतवर्ष भर में दूसरा कोई व्यापक एवं सुसंगठित दल नथा। पंजाब में सरदार गुरुमुखींसह तथा सरदार संतोपसिंह के नेतृस्व में कम्पूनिज्य के म्रादर्शपर एक दल तैयार हो रहाथा। लेकिन इस दल की तमाम कर्मवैष्टा पंजाब प्रान्त मे ही सीमित थी। बंगाल के अन्य कान्तिकारी दलों में कम्यूनिज्म के किसी भी प्रभाव का चिह्न नहीं दिखाई दिया था। मैंने उत्तर भारत में जिस विप्लव दल का संगठन किया था भारतीय विप्लव बान्दोलन के इतिहास में इती दल ने सर्वप्रयम कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के बहुत ग्रंशों को स्पष्ट सन्दों में ग्रहण कर लिया था। उस सिद्धान्त के जिन घंदों की हमने उस दिन नहीं ग्रहण किया पा वह इसलिए नहीं कि वे हम लोगों की समक्त में नहीं घाए थे, वरन हम लोगों ने जान-यूफकर सिद्धान्त के विचार से, यूक्ति की कसौटी पर उनके निर्वल प्रमाणित होने के कारण ही उन्हें स्वीकार नहीं किया था। यूरोप के श्राधुनिक इतिहास की पर्यालोचना करने से यह प्रमाणित हो रहा है कि हमारा दृष्टिकोण सत्य है। ेपरामुकरण वृक्ति के कारण जो लोग सौ वर्ष से पहले के सिद्धान्त को धपरिवर्तिस

रूप में जोरें का श्वीं धाज भी देश-काल-गाय-भेद का विचार न करके जैसे का तैया ग्रहण करने को लालायित हैं वे भूल जाते हैं कि गत धात वर्ष की प्रवल चेच्टा के बाद भी प्राज यूरोप श्रववा अमेरिका में कोरे मानसंवाद की विजय नहीं हुई बिल्क यूरोप के कम्यूनिस्टों को प्रपत्ती नीति में बहुत परिवर्तन करना पड़ा है। श्रेणी संपर्ष के स्पान पर प्राज संयुक्त भोचां धादि के नारे युनच्द हो रहे है। ध्यान देने योग्य एक श्रीर बात यह है कि इंग्लंड, फांस तथा श्रमेरिका में कम्यू-विल्टों के साय दूबरे प्रशक्ति वालों ने सहयोग करना स्वीकार नहीं किया। कम्यूनिस्टों के संयुक्त भोचें के प्रयत्न विकल हो रहे हैं।

वेहनी से लोटकर् में धागरा, मधुरा इत्यादि होकर कानपुर त्याया था। कानपुर प्राक्तर एक सज्जन के यहां ठहरा। इनका नाम श्री सत्यभवतजी था। धाप हिन्दी के एक परिचित्त लेखक है। सुक्रमें कम्यूनिज्म के सिद्धान्त से भली प्रकार

परिचित होने की प्रवल इच्छा उत्पन्न हुई थी।

सस्यमनतजी कम्यूनिजम के सिखान्त के धायार पर मुनत प्रान्त में एक दल संगठित करना चाहते थे। कम्यूनिजम का एक मूल सिखान्त है कि विल्लब के ही मागें से सफलता प्रान्त की जा सकती है अन्यया गही। हम स्वीग यथायें में विल्लब के हो मागें से सफलता प्रान्त की जा सकती है अन्यया गही। हम सोग यथायें में विल्लब के । साथ मनतजी विल्लब के मागें पर नहीं चलान चारते थे। तिकिन उनके पता कम्यूनिजम के विषय की कुछ अच्छी-प्रच्छी पुरतकों थी। उन्हें मैंने पढ़ हाला। कम्यूनिजम को समम्प्रने के लिए मुक्ते 'युखारिन' लिखित 'ए० यो० सी० आफ कम्यूनिजम को समम्प्रने के लिए मुक्ते 'युखारिन' लिखित 'ए० यो० सी० आफ कम्यूनिजम 'तामक पुस्तक से यही सहायता मिली। विलिय तिन-चार पुस्तकों भी पढ़ हाली। इन सब पुस्तकों में से तीन-चार पुस्तकों भी एक हाली। इन सब पुस्तकों में से तीन-चार पुस्तकों भी एक हाला। इन स्वत्य स्त्रत्वों, 'स्टेट ऐण्ड देवल्यूना', 'काम युटोपिया ट्र साइन्त, 'कोचे एण्ड शिक्स रिवोट याक दी सम्यूनिस्ट इन्टर ने गानत कोचित्र' इत्यादि। इसके अतिरिचत मानवेन्द्रराम हारा सम्यादित बहुत-से पच पढ़ने का भी अवसर मिला। इस प्रकार सन् 1924 में ही कम्यूनिस्ट इन्टर ने पच पढ़ने का भी अवसर मिला। इस प्रकार सन् 1924 में ही कम्यूनिस्ट क्वातालाच में हमा, तक्त वहुत कुछ समक्र लिया था। सर्यभनतजी से मेरा बहुत वार्तालाच मे हमा, तक्ते वहुत कुछ समक्र लिया था। सर्यभनतजी से मेरा बहुत वार्तालाच में हमा, तक्ते वहुत कुछ समक्र लिया था। सर्यभनतजी से मेरा बहुत को आयिक व्यास्था एसं श्रेणी संवर्ष इत्यादि प्रवर्ती को तकर दिन-दिनमर तक आलोचनाएँ हुई।

पंजाब के सरदार गुरुमुखांसहजी से बातचीत होने के बाद मैंने प्रपने दल के निए एक लिखित संगठन भीर कार्यक्रम की योजना तैयार करना मावस्थक समस्त

भीर कानपुर में स्नाकर यह योजना तैयार की । इसके बारे में विशद रूप स्रोर विस्तार से लिखने की ग्रावश्यकता है। कारण यह कि क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन के बारे में भारतवर्ष में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। हमारे देश के बहुत से गण्यमान्य लब्ध-प्रतिष्ठ नेतागण भारतीय विष्लव ग्रान्दोलन को बच्चों का खेल समझते आए हैं। भारतवासी प्रायः यह समझते आए हैं कि भारतीय किलव भान्दोलन का केवल यही अर्थ है कि समय-समय पर कुछ अंग्रेज और पुलिस शक-सरों का गोली से मारना अथवा धनी देशवासियों के धरों में हाका डालकर अर्थ संग्रह करना । हमारे देशवासी आज भी नहीं समक पाए हैं कि कान्ति के मार्ग से भारत को स्वाधीन करने की चेप्टा युनितसंगत एवं ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर समर्थन योग्य है। इस नासमभी के मूल में यथार्थ बात ता यह है कि भारतवासी ग्राज भी सच्चे हृदय से भारत को स्वाधीन करने के लिए कुछ नहीं करना चाहते है। भारत के किसी भी राष्ट्रनेसा की मनोबृत्ति मेजिनी, गेरीवाल्डी, के बूर, डि बेलरा अथवा किसी इतिहास प्रसिद्ध विष्लयी नेता की तरह नहीं है। यही कारण है कि भारत के नेतागण यहां के विष्तव आन्दोलन को यथायं रूप मे नहीं समक पाए है और दूसरी बात यह भी है कि भारतीय विष्तवी गणों ने स्वयं प्रपने सिद्धान्तों का प्रचार कुछ नहीं किया। भारत के विष्लवियों ने प्रकारय म्रान्दोलन में भाग लेकर ज्वालामयी प्राण-स्पर्शी भाषा द्वारा एवं मलध्य मुक्ति के मार्ग से जन-साधारण को अपनी बोर बाकपित करने की यथार्थ चेप्टा नहीं की।

, प्रायमन में रहते समय ही मैंने यह धनुभव किया था कि भारत में कार्ति कारी प्रान्दोलन की भोर से ऐसे साहित्य की सृष्टि करने की परम प्रायस्थनता है। ऐसे साहित्य की सृष्टि तभी हो सकती है जब उपयुवत विक्षित यमें मानिकारी प्रान्दोलन में मान ले। परन्तु भारत के दुर्भाग्य से यहां के प्रतिभावान; विचारतीत, साहित्य क रिच सम्मन, मननशील भीर शब्यमनशील व्यनिकारों में से प्रिषकांश विक्त प्रान्दोलन में मान नहीं लिया। इसी कारण भारतीय मानिकारी प्रान्दोतन की सोर से उपयुवत साहित्य की सृष्टि कहीं हुई। किसी धान्दोलन की सफलता के लिए उसके इंटिकोण से उपयुवत साहित्य की सृष्टि करना संप्रमम एवं परम प्रावस्थक बात है। वरन्तु यह परम दुःख की बात है कि इस देश में मारतीन किरन अग्रदीलन के सम्बन्ध में किसी भी कहने योग्य साहित्य की सृष्टि कहीं।

हुई। सन् 1919 ई० से सत्याग्रह बान्दोलन की बीस वर्ष हो गएपर इस बीच में भी साहित्य की सृष्टि नहीं हुई। यूरोप श्रमेरिका अथवा चीन के किसी भी धान्दोलन को ले लीजिए उन देशों में जितने प्रकार के साहित्यों की सृष्टि हुई है उनका सतांश भी हमारे देश में नहीं हुई। कम्यूनिस्ट झान्दोलन के सम्बन्ध में इतनी पुस्तकों, पुस्तिकाएँ एवं सामयिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं कि उनसे संसार भर में विष्तव मचा हुमा है। साम्राज्यशाही राष्ट्रों के निकट कम्यूनिस्टों की एक साधा-रण पुस्तिका मदीनगन से भी अधिक भीतिप्रद एवं आपत्तिजनक समभी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम माग में बंग माणा में मेजिनी, गैरी वाल्डी इत्यादि प्रसिद्ध राष्ट्र विष्लवियों के जीवन चरित्र लिखे गए थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बंकिम रवीन्द्रनाथ, नवीनचन्द्र, शरत्चन्द्र इत्यादि प्रतिभाशाली लेखकों ने जिस साहित्य की सुब्दि की है उसकी तुलना बाज भी भारत में नहीं मिल सकती । फिर ऐतिहासिक गवेषणा में, वंज्ञानिक चनुसंधान में, काव्य में. कला में, प्रयात् राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक दिशा में प्राणसक्ति का प्रपूर्व स्फुरण हुमा था। कलकता हाईकोर्ट के न्यायालय में जब पहले पहल राजनीतिक पह-यन्त्र के मामला पर विचार प्रारम्भ हुआ तो युगान्तर पत्र के धनुवाद के सम्बन्ध में जजों के सामने यह कहा गया था कि युगान्तर की भाषा इतनी मौलिक है कि उसका भापान्तर करना सम्भव नहीं। मिल्टन की भाषा में जो शक्ति है, वर्क की शैक्षी में जो स्रोजस्थिता है, मार्ले की भाषा में जो प्रांज्जनता सौर प्रसाद है, युगान्तर की मापा में मानों इन सब गुर्जों की श्रद्भुत ब्यंजना व्यवत हुई है। युगान्तर की तुलना में हिन्दी आपा में हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। नेपोलियन के समय में जर्मन प्रदेश शतया विभवत था। सौ मील जाने में तीस दुकड़े-दुकड़े स्वतन्त्र प्रान्तों से होकर जाना पड़ता था। नेपोलियन द्वारा तीव्र रूप से बाघात प्राप्त करके जमती में राष्ट्रीय चेतना का नव-उन्मेष हुआ था। उस समय भी जमन साहित्य में अद्भुत जागृति दिलाई दी थी। जर्मम विदनविद्यालय के एक प्रसिद्ध अध्यापक भ अबूभुत आयुक्त प्रकार के अबूभुत प्रेरणा के बसीमूत होकर जो इतिहास फान् [ट्टरक न नवान अपा ५ गर्ड । निला ला उसी के प्रभाव से जर्मनी में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना का संदार हुया । लिला खा उसा क अशाय उपाय की चर्चा करने पर हमें निवास्त्र निराग्न होना भारतवर्ष के राष्ट्रीय झान्दोलन की चर्चा करने पर हमें निवास्त्र निराग्न होना भारतवर्ष के राष्ट्राम आव्यापात । पड़ता है। महात्माजी एवं पं० जवाहरसासजी की बात्म-कयामें तथा सुमाप वाहू की एक-दो पुस्तकों को छोड़कर पिछले बीस वर्षों में कुछ भी साहित्य की मृद्धि

नहीं हुई है। यह कुछ श्रासा की बात नहीं है। श्रण्डमन में रहते समय मेरे मानस पटल में ये सब वार्ते स्थायी रूप से शंकित हो गई थीं। तथापि श्राज भी मेरे मन में परिताप की सीमा नहीं है कि श्रपनी श्रीमलापा के श्रनुसार में कुछ भी साहिसिक प्रयत्न नहीं कर पाया। बात यह थी कि विष्तव कार्य में श्रात्यन्तिक रूप से लिप्त रहने के कारण मुक्ते साहित्य चर्चा करने का श्रवसर ही नहीं मिला।

मेरी एक यह इच्छा थी कि कान्तिकारी झान्दोलन की उपयोगिता एवं आव-रयकता के विषय में एक परिपूर्ण ग्रन्थ लिख डालूँ। कान्तिकारी झान्दोलनों के विपक्ष में झाज तक जितने आलेप किये गए हैं इसे तुच्छ एवं बृद्धिहीनों ना व्यर्थ झाफ्फालन प्रतिपादित करने के लिए जितनी बात कही गई हैं इन सबका प्रखुतर देने की मन में प्रबल इच्छा थी। परन्तु परम दुर्भाग्यवश में कुछ भी न कर पाया। इस प्रकार के ग्रन्थ लिखने में यथेट्ट समय की बावश्यकता होती है, और मुक्ते यह समय प्राप्त नहीं है। यदि ग्रन्थ लिखने बैठ जाता हूँ तो इधर संगठन का कार्य पड़ा रहता है और संगठन के कार्य में लग जाता हूँ तो लिखने का समय नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति के ही मैंने अपने दल कार एक कार्यक्रम तैयार किया था। मेरी समफ से भारतीय कान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। यह कार्यक्रम आज पुलिस के श्रीकार में है। अकिन फाकोरी प्रद्यन्य के मामले के फैसले में इस कार्यक्रम का बहुत-सा गंश उद्दुत है।

जन उद्धृत मंत्रों से जस कार्यक्रम का कुछ परिचय इस स्थान पर देने का प्रयत्न करूँगा। इस कार्यक्रम से पाठकों को विदित होगा कि उत्तर भारत का कारितकारी आस्दोलन कितने दृढ़ सिद्धान्तों के आधार पर प्रारस्म हुमा था।

श्री राप्तविहारी के समय उत्तर भारत में जो श्रान्तिकारी बल काम कर रहा या उपका कोई कार्यक्रम न था। यूनाइटेड स्टेटस और कनाडा में जो विष्कष वस था वह गवर पार्टी के नाम से विख्यात था। वंगाल में जितनी पार्टियों थी उन सब के प्रवान प्रवान नाम थे। थव की वार मैंने जो दल संगठित किया उपका नाम 'दि हिन्दुस्तान रिपब्निकन एसोसिएसन' रनक्षा। अवय चीफ कोर्ट के गैसले से इस दल के तहम समा सामन एवं इसकी संगठन प्रणाली के नियम इत्यादि नीचे उद्गर हैं।

नाम

#### लक्ष्य

सुसंगिठत एवं सदास्त्र कान्ति के द्वारा निमुक्त भारतीय प्रजातन्त्र संघ का स्यापना करना इस दल का ध्येय होगा। इस प्रजातन्त्र के विधान भीर उसके अन्तिम स्वरूप का निर्माण एवं उसकी घोषणा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे समय की जायगी जब वे अपने निस्वयों को ध्यावहारिक रूप देने में समर्थ होंग। सार्वजनिक मताधिकार की नीव पर इस प्रजातन्त्र तथ का संगठन होगा। इस प्रजातन्त्र संघ में उन सब ध्यवस्थाओं का अन्त कर दिया जायगा जिनसे किसी एक मनुष्य द्वारा द्वसरे का शोषण हो सकने का अवसर भिन अकता है।

#### विधान

संवालक समिति—इस दल के समस्त कार्य केन्द्रीय सिमिति हारा संवालित होंगे। इस केन्द्रीय सिमिति में भारत के प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधि रहेंगे। केन्द्रीय सिमिति के सभी निहक्य सब सदस्यों की स्वीकृति से होंगे। केन्द्रीय सिमिति के हांग में प्रसंक प्राव्या सिमित के स्वार्थ के स्वार्थ के सिम्स्य स्वार्थ के समस्त कार्यों की जानकारी इस सिमिति को रहेगी। विभिन्न प्रान्तों के कार्यों को समस्त्रीभूत करके प्रपन् उद्देश साधन में उन्हें परस्वर सम्बद्ध करना और उन पर नियन्वण रखना इस केन्द्रीय सिमित का मुख्य कार्य होगा। भारत के बाहर विदेशों में जो कुछ किया जाएगा वह केन्द्रीय सिमिति के ही तत्वावधान में होगा।

#### प्रान्तीय संगठन

साधारणतया प्रत्येक प्रान्त में दल के पीच विभागों के पीच प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्यकारिणी समिति बनेगी। प्रान्त के समस्त कार्य इस समिति के नियन्त्रण में होंगे। इस समिति के समस्त निर्णय सर्वे सम्मति से निस्नित होंगे।

### दल के पांच विभाग

- प्रचार कार्य, 2. लीक तंत्रह, 3. पर्य संयह एवं म्रानंकवाद, 4. मस्त्र-सस्त्र का संग्रह एवं उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, 5. विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना ।
  - पत करना । 1. प्रचार कार्य---(क) प्रकाश्य एवं गृप्त मुद्रित पत्रों की सहायता से, (स)

बन्दो जीवन

व्यक्तिगत वार्तालाप की सहायता से, (ग) सार्वजनिक समा इत्यादि द्वारा, (घ) कथा वार्ता प्रर्थात् धर्म विषयक व्याख्यानों द्वारा सुनियन्त्रित रूप से अपने उद्देश का प्रचार करना, और (ङ) भैजिक सैण्टर्न द्वारा ।

2. सीक संग्रह का काम जिलों के भार प्राप्त संचालकों द्वारा होगा।

 साधारणतया स्वेच्छाकृत दान की सहायता से अर्थ-संग्रह किया जायगा परन्तु समय-समय पर वल प्रयोग द्वारा भी । विदेशी सरकार से मृत्यन्त उत्पीड़ित होने पर इस दल का कत्तंव्य होगा कि वह उत्तका उचित रूप से प्रतिशोप ने 1

4. इस दल के प्रत्येक सदस्य के पास शक्त पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा परन्तु ये सब शक्त विभिन्न केन्द्रों में मुरक्षित रक्षे आएँगे एवं प्रान्तीय कमेटी के सियत्त्रण में हो उनसे काम लिया जाएगा। इस विभाग के प्रधिनायक प्रथा जिला संगठन कक्तों की विना अनुमति एवं विना जानकारी के कोई भी शस्त्र इचर से उधर नहीं किया जाएगा।

5. बिदेशी विभाग-इस विभाग के समस्त कार्य केन्द्रीय समिति के ही

नियन्त्रण एवं संचालन में होंगे।

# जिलों के संचालक और उनका कर्तव्य

जिलों के सदस्यों का भार पूर्ण रूप से जिला मार्गनाइजर पर रहेगा। प्रपने जिले के प्रत्येक शंश में जिला-संचालक इस दल की धाखाएँ स्थापित करने की ययादावित चेव्टा करेगा। सफलतापूर्वक लोक-संग्रह के कार्य के लिए प्रत्येक संवा- लक अपने जिले के विभिन्न सार्वजनिक कामी एवं संस्थाओं के साथ धिनष्ट रूप से सम्पर्क रक्षेणा। जिलों के संचालक गण सब प्रकार से प्रास्तीय कमेटी के प्राणी रहकर काम करेंगे। प्रान्तीय कमेटी उनके सब कामी पर नियम्त्रण रक्षेणी एवं इस समिति के संचालन में ही जिलों के ये संचालक गण काम करेंगे। जिले के संचालक अपने सदस्यों को छोटी-छोटी दोलियों में विभाजित कर देगे एवं इम बात पर ध्यार रक्षेणी के सात विभिन्न टोलियों एक-दूबरे से परिचित नही रहेंगी। पर ध्यार रक्षेणी के सात विभिन्न टोलियों एक-दूबरे से परिचित नही रहेंगी। जहाँ तक सम्भव हो सके एक प्रान्त के विभिन्न जिला संचालक पण भी भाषत में एक-दूबर के कामों से आनकारी नहीं रक्षेणे। एयं यवासम्भव से संचालक पण भी भाषत में एक-दूबर के कामों से आनकारी नहीं रक्षेणे। एयं यवासम्भव से संचालक पण भाषत में एक-दूबर के कामों से आनकारी नहीं रक्षेणे।

जानेंगे । ग्रपने ऊपर वाले को बिना सूचना दिए किसी भी जिला संवालक को यह मिंपकार न होगा कि वह मपने स्थान को छोड़कर कहीं भीर चला जाय ।

## जिला संचालक की योग्यता

 विभिन्न स्वभाव एवं प्रकृति वाले मनुष्यों को साथ लेकर चलने भीर उनसे काम लेने की योग्यता प्रत्येक जिला संचालक में होनी चाहिए।

2. प्रत्येक जिला संचालक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह माधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्षिक समस्यामों की पूर्ण रीति से समस्य सके घौर जन समस्यामों के साथ प्रपनी मात्भूमि का गया और कहाँ तक सम्यग्ध हैं इसका भी जसे जान होना परमावस्यक हैं।

 प्रत्येक जिला संचालक से यह योग्यता होनी चाहिए कि भारतीय इति-हात की समैकचा को हृदयंगम करते हुए भारतीय सम्यता की विशेषता को वह

मली प्रकार समभ सके।

4. मानव सम्यता को स्वाधीन भारत की भी कुछ देन है इस बात पर जिला संचालकों की परिपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। प्राच्य ब्रीर पादचास्य सम्यतार्थों में मानव की प्रध्यास्मिक एवं पाधिक झावश्यकतार्थों में संगति चाना यह सब स्वाधीन भारत ही कर सकता है। मानव सम्यता की स्वाधीन भारत की यही देन है।

5. जिला संनालकों के लिए यह परमावस्थक है कि वे त्यागी एवं साहसी हों

क्यों कि इन गुणों के बिना उनकी और सब प्रतिभाएँ व्ययं हो जाएँगी।

# प्रान्तीय एवं केन्द्रीय कमेटी

इन क्योटियों के सदस्यों को उचित है कि वे इस यात पर विदोष ध्यान रखें कि प्रपनी संस्था के सदस्यों को इस बात में पूर्ण रीति से विकसित कर पाएँ एवं प्रपनी कार्य-कुदासता का पूर्ण परिचय दे सकें। प्रन्यपा सम्भव है यह संस्था कमनाः भयोगिति को प्राप्त हो जाय।

### कार्यक्रम

इस संस्था के समस्त कार्य दो रीतियों से होंगे, एक प्रकाश्य दूसरी गुन्त ।

#### प्रकाश्य कार्यक्रम

 पुस्तकालय, व्यायामञ्जाला, सेवा-समिति इत्यादि के रूप में विभिन्न संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना ।

- 2. किसान एवं मजदूरों का संगठन करना। इस संस्था की ग्रोर से मोग्य व्यक्तियों को कारखानों, रेलों एवं कोयले की श्रानों में भेजा जाय जिससे वहाँ के मजदूरों पर इनका प्रभाव जम जाय घीर वे मजदूरों के मन में यह यात प्रच्छी तरह से बैठा सकें कि मजदूर वर्ग कान्ति के साधन-मात्र नहीं है वरन् मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी। मजदूरों की तरह किसानों को भी संगठित करना है।
- प्रत्येक प्रान्त से एक-एक सम्ताहिक निकासा जाय भीर उसकी सहायता से स्वाधीनता ग्रीर प्रजातन्त्र की वातों का प्रचार किया जाय !
- 4. विदेशों में क्या-क्या हो रहा है और उन देशों में विचार-वाराएं किन दिशामों की मोर प्रवाहित हो रही हैं इन सब बातों को समकान के जिए मोटी-स्रोटी पुस्तकें और पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जाएँ।
- ठ. कांग्रेस तथा अन्य सार्वजनिक कामो पर ययादावित अपनी संस्याका प्रभाव डाला जाम भीर जनसे यथासम्भव लाभ उठाया जाम ।

#### गुप्त कार्यक्रम

- गुप्त रीति से खायेखाने की प्रतिष्ठा की जाय और उसकी सहायता से ऐसे साहित्य की मृष्टि की जाय जिसका प्रकाशन प्रकाश्य रूप से सम्मद नहीं है।
  - 2. ऐसे साहित्य का प्रचार करना ।
  - 3. समस्त देश में जिलेबार इस संस्था की साखाएँ स्थापित करना होगा।
  - 4. जैसे भी सम्भव हो ग्रर्थ-संग्रह किया जाय।
- 5 विष्त्रव के श्रवसर पर अस्त-शस्त्रों के कारसानों एवं सेना परिवालन का कार्य-भार प्रहुण करने के योच्य वनने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को विदेशों में सामरिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के वहेंद्रय से येजा जाय।
  - विदेशों से प्रस्त-शस्त्र मँगाना एवं इस देश में उनके निर्माण का प्रयान

- विदेशों में भारतीय विष्ववियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्च रखना एवं उनके साथ पूर्ण सहयोग से काम करना।
  - 8. ब्रिटिश सेना में अपनी संस्था के सदस्यों की भरती कराना।
- 9. समय-समय पर प्रतिकोध के उद्देश्य से ऐसा काम करना जिससे जनसाधा-रण की सहानुभूति अपने सिद्धान्त की ओर श्राक्रप्ट हो सके। इस प्रकार देश में एक ऐसे बल की सृद्धि होगी जिसकी सहानुभूति से हम लाम उठा सकेंगे।

#### सदस्यों के बारे में

- सदस्यगण इस संस्था के काम में अपना पूरा समय लगाएँगे, श्रीर आव-स्यकता पड़ने पर अपने जीवन को संकट में डालने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। प्रत्येक प्रान्त के जिला संचालकमण ऐसे सदस्यों की भरती करेंगे।
  - 2. प्रस्येक सदस्य जिला संचालक की बाजाओं का निविरोध पालन करेंगे।
- 3. प्रत्येक सदस्य अपनी मौलिक कार्य-कुशलता को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न फरेगा। इस सस्या की सफलता एवं सार्यकता इस वात पर निर्भर है कि इसके सदस्यगण कितने उद्योगी, मौलिक रूप से कार्य-कुशल, एवं कर्तव्य-परायण हैं, प्रत्येक सदस्य इस बात को समरण रखेगा।
- 4. प्रत्येक रादस्य का माचरण ऐसा होना ब्रावस्थक है जिससे इस संस्था के ध्येय पर किसी प्रकार की कालिमा न लग सके एवं उनके कार्यों से साक्षात् ब्रथवा परोक्ष रूप में इस संस्था को कोई हानि न पहुँच सके।
- जिला समालक की अनुमति विना इस सस्या का कोई भी सदस्य दूसरी संस्था का सदस्य नहीं वन सकेगा।
- जिला स्वालक को बिना सूचित फिए कोई सबस्य अपना स्यान नहीं छोडेगा 1
- प्रत्येक सदस्य इस बात की चेष्टा करेगा कि जनसायारण अथवा पुलिस की दृष्टि में इस सम्देह की उत्पत्ति न हो कि उसका कान्तिकारियों से कुछ सम्बन्ध है।
- 8. प्रत्येक सदस्य को इस वात का स्मरण रखना परम धावदयक है कि उसका व्यक्तिगत व्यवहार या उससे एक भी गलती होने पर समस्त संस्था नष्ट हो सकती है।

328 बन्दी जीवन

 कोई भी सदस्य अपने सार्वजनिक कार्य के बारे में जिला संवालक से किसी बात को नहीं खिपाएगा।

10. विश्वासघात करने पर सदस्य को संस्था से निकाल दिया जायगाया उसे मृत्यु दण्ड दिया जायगा। दण्ड देने का ऋषिकार पूर्णतया प्रान्तीय कमेटी को होगा।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसीसिएशन प्रयवा हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ की नियमायली एवं कार्यक्रम को यदि कोई विदेश ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो उसे प्रवस्त्र प्रतीत हो जायगा कि उत्तर सारत का विष्लव आन्दोलन प्रजातन्त्र एवं समाज-तन्त्र के विद्वानों के काक्षार पर प्रतिष्ठित या। और यह केवल कल्पनामात्र ही न थी। प्रपेत ध्येय को कार्य में परिणत करने के लिए सारत के चुने हुए युक्क-वृत्व पर-गृहस्थो की सुख स्वध्द्वनदा को, माता-पिता के स्नेह की, भाई-बिहां के त्यार और मोह को, जुनियादारों के प्रयोग ने तिलांजित देकर प्रपंत उद्देश-साधन के लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान प्राप्त को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान प्राप्त को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से पर चढ़ने से प्रयान को लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए फीसी के तस्त्र पर चढ़ने से प्रयान की लिए की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से प्रयान की लिए की की कि साम की लिए की से पर चढ़ने से प्रयान की लिए की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से प्रयान की स्वर्ण की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से प्रयान की स्वर्ण की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से प्रयान की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से प्रयान की स्वर्ण करते से पर चढ़ने से पर चढ़न

उस समय इस में राज्य-कान्ति हो चुकी थी। कम्यूनिजम की रक्ताभ प्रानिविश्वा से समस्त संसार के उत्पीड़ितगण एवं यह-वह साम्राज्यों के संबातकण
मस्त भीर प्रस्त-व्यस्त हो चुके थे। तब से पूरोप भीर धमेरिका में कम्यूनिजम के
सिद्धान्त के भागार पर तुमुल आग्वोलन हो चुका या थीर उसका प्रचण्ड हर कि
पर दिन उप से उप होता जा रहा था। इन सन परिस्थितयों के प्रति व्यान रखते
हुए यदि हम उत्तर भारत के विव्यव आग्वोलन को आसोचना करें हो गई
निविचत इप से विवित हो जाएगा कि यह आन्दोलन भी आसोचना करें हो गई
निविचत इप से विवित हो जाएगा कि यह आन्दोलनभाव निवान्त बान सुनम्
चपका या अदूरदर्शी उद्देश्व युवक-वृन्दों की विचारहीन प्रस्तामा न थी।
अथवा हतासारस्त कार्मकर्तामों का व्यथं आस्फाजन मात्र न थी। यदि यह कही
जाम कि वह-वहे सन्दों के व्यवहार से अथवा क्षेत्र विचार के सिद्धान्त के उत्तेषमाम से ही किसी आन्दोसन की सार्पकता का पिचार होगा कि संसार में जब कभी भी किसी
उत्तर में केवम इतना ही कहना पर्यान्त होगा कि संसार में जब कभी भी किसी
प्रधान रूप से विचार के सेत्र में हो सर्वक्त आरम्म परिमित सात्रार में एवं
प्रधान रूप से विचार के सेत्र में हो सर्वक्त आरम्म होगा है। यहाँ तो इन विच्यविगें
ने भीपण प्रतिकृत्वता का स्वानना करते हुए संसार की सबसे करी साधान्त्राही

के प्रहार को सहते हुए भारतवासियों के शिथिल एवं यवसाय प्रस्त मन को प्रपन्ने जीवन के बिलदान से संजीवित किया। सन् 1921 सत्याग्रह मान्दोलन के प्रवसान होने के बाद से सन् 1930 तक भारत में जो म्रान्दोलन होता रहा महात्मा गांधी का उसमें कोई हाथ न था। उस समय यह भात्तिकारी म्रान्दोलन ही ऐसा मान्दोलन या जो संसार के सामने उच्च स्वर से यह घोषित कर रहा था कि भारत को स्वापीन करने के लिए बहाँ के नवयुवकगण प्राणों की ब्राह्मित है सकते हैं। सन् 1929 की लाहौर कांग्रेस के समापति पं० जवाहरलालजी नेहरू के भिम्मपण को स्थानपूर्वक पवने से सबको यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि भारतीय कान्तिकारी मान्दोलन का प्रभाव भारत के राष्ट्र नायकों पर कितने प्रबंध रूप से पड़ रहा था। यदि में भूल नहीं रहा हूँ तो पेहिलजी ने अपने अभिभाषण में यह भी कहने का साइस किया था कि भारत के युवक-चून्दों के कान्तिकारी कार्यों ने ही भारत के राष्ट्रीय मान्दोलन को जीवित रक्षा है।

यह बात सत्य हो सकती है कि हमारी संस्था के इस कार्यक्रम की सब बातें सब सदस्यों की समक्त में पूर्ण रूप से न धाई हों। इस कार्यक्रम की पूर्ण रूप से समभने के लिए दो बातों को जान लेने की विशेष भावश्यकता है। जिसने मार-तीय सम्यता की मर्स-कथा की भली-मांति नहीं समका उसके लिए यह सम्भव नहीं कि कम्य निजन के दोष को वह ठीक-ठीक समक सके। इसलिए भारतीय सम्यता के प्रति जिसका प्रेम नहीं है और इस बात पर कि मानय-सम्यता की उन्नति के लिए भारतीय सम्बता की विशेष उपयोगिता है जिसकी थढ़ा नहीं है वह इस कार्यक्रम को ठीक-ठीक नहीं समक सकता तथा वह भी जिसने यह मान ही लिया है कि कम्यनिजम का सिद्धान्त एक परिपूर्णांग अविभाज्य मुटिरहित समुचे सीर पर अभात है, वह भी हमारी संस्या के इस कार्यक्रम की पूर्ण रीति से नहीं ही समक्त सकता। कारण यह है कि उसकी ऐसा प्रतीत होगा कि कम्यूनिउम के परे सिदान्त को इस कार्यक्रम में ज्यों-का-त्यों नहीं लिया गया है भीर इसलिए यह सिद्धान्त का ६६ कावना । समभ्रेगा कि इसके बनाने वाले कम्यूनिज्म के सिद्धान्त को ठीक-ठीक नहीं समभ्रे है। जिस प्रकार एक झोर पण्डित जवाहरलालजी जैसे व्यक्ति ने कान्तिकारियों हो। जिस प्रकार इन्हें उसी प्रकार दूसरी झोर कुछ नवीन मान्संबादी इस कार्य-कम था भाषाच्या सम्मृतिज्य के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से नहीं समक्षा या इसलिए श्रेणी संपर्ष के

वारे में यह कुछ नहीं लिए रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों में से मेरे एक सायी श्री मन्ययनायजी गुप्त भी हैं। ब्रापने प्रपत्ने कई लेखों में ऐसा लिखा है कि श्री सान्यालजी ने हिन्दुस्तान रिपब्जकन एसोसिएसन के कार्यक्रम की तैयार किया था और उसमें कुछ मान्यवादी सिद्धान्तों को भी रस्ता था। मेकिन सान्याल भी श्रेणी-संघर्ष के मर्म को समक्त नहीं पाए थे। श्री मन्ययनाथजी प्रपत्न को कामरेड कहते हैं। इसलिए उचित है कि मैं भी उन्हें कामरेड ही सिख्नं। कामरेड कान्यक्रम में श्रीणयों के स्वार्थ के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए वह समक्ति है कि इस कार्यक्रम के रावायता के मन में श्रीणी-संघर्ष एव श्रीणी-संघर्ष के बारे में कोई धारणा ही न थी।

लोगों की गिरणतारी के पहले मन्मयनायजी ने इस बात के प्रति कभी भी हमारी दृष्टि आकृषित नहीं की। इसका कारण यह है कि इस समय मन्मयनायजी इस कार्यक्रम को भलीभीति समभे नहीं थे। कृष्यूनिज्य को बिना समभे इस कार्यक्रम की विशेषता को समक्षना किसी के लिए सम्भव भी नहीं है। मन्मय-नायजी उस समय क्ष्यूनिज्य के सिद्धान्त से विश्वेष परिचित न थे। आज कामरेड मन्मयनाय कृष्यूनिज्य को जिस प्रकार समभक्षेत्र हैं सम्भव है भविष्य में ठीक ऐसा ही न समभें।

प्रपने पक्ष के समयंन के लिए इस स्थान पर में दो-एक वातों के प्रति पाठकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कम्यूनिज्य के सिद्धान्त में इतिहास की प्राधिक व्याख्या का एक विशेष महस्वपूर्ण स्थान है। और इतिहास की प्राधिक व्याख्या का एक विशेष महस्वपूर्ण स्थान है। बोद इस सिद्धानों के मूल में अंगी-संघर्ष की घारणा प्राणस्वरूप वर्तमान है। बोद इस सिद्धानों के मुक्त में अंगी-संघर्ष की घारणा प्राणस्वरूप वर्तमान है। बोद इस हिंही सकता। मैंने विशेष ध्यानपूर्वक इन सब सिद्धानों को प्रहुप नहीं कर पाया, तथाप इस वात को मैंने स्त्रीकार कर लिया था कि स्वाधीन भारत के अजततत्र राज्य में भजदूर एवं किसान वर्ग के स्वाधीन अपनत के प्रश्नात राज्य में भजदूर एवं किसान वर्ग के स्वाधीन आहत हो हो सिद्धानों के सहा होनी चाहिए। इतिहास में वार-वार यह देशा गया है कि मजदूर तथा किसान वर्ग की ही पहापता है राज्य क्लिन्सों हुई परन्तु कान्ति के बाद उधकी उध्या हुई सत क्लिन के बाद राज्य क्लिन सहा में के समय बार-बार उनके स्वाध्य भी संघर्ण के मान से ही होने होगी। लिकन इसके लिए यह प्रावस्थन नही है कि भेणी संघर्ण के मान से ही होने

म्रागे बढ़ना पड़े सबवा इतिहास की ग्राधिक ब्याख्या की हमें स्वीकार करना पड़े । गिरपतारी के समय भेरे पास एक छोटा-सा परचा पाया गया था जिसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या की अपूर्णता को प्रमाणित करने के लिए मैने कुछ बातें संग्रह करके लिख रक्खी थीं। यह परचा काकीरी पड्यन्त्र के मामले में एक्जिबिट् है। इतिहास की आर्थिक ज्याख्या का खंडन करते हुए मैं इस समय एक प्रत्य तिख रहा हैं। विचारविनिमय नामक मेरी एक पुस्तक के 'व्यक्ति, समाज श्रीर मायसंवादी' शीर्पक लेख में 23 पृष्ठों मे मैंने इतिहास की श्रायिक ध्याख्या के कुछ मंत्रों का लंडन किया है। स्रीर कुछ परिचित कम्यूनिस्टों से इस बात की भी प्रार्थना की है कि वे इसका प्रत्युत्तर दें। लेकिन धर्मी तक इसका किसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त अपनी सस्या के कार्यक्रम से भी कुछ अंश उद्त करके ही में यह दिखाने का प्रयस्न करूँगा कि वर्ग-ज्ञान की धारणा भी इस कार्यक्रम में विद्यमान है। देखिए इस कार्यक्रम के प्रकारय ग्रंश का दूसरा नियम। इस नियम से सबको विदित हो जाएगा कि मजदूर ग्रीर किसान वर्ग के स्वार्थ के ही लिए कान्ति की बायोजना की गई थी। इस स्थान पर श्रेणी-संघर्ष की नीति पर निशद रूप से भालोबना करने की इच्छा नही है। इस विषय में मैंने कानपुर के साप्ताहिक प्रताप में एक काफ़ी बड़ा निवन्ध लिखा है। इस निवन्ध का शीर्पक है 'कम्पूनिस्ट दृष्टिकोण मे परिवर्तन ।' मैं समभता हूँ कि विष्लव धान्दोलन के इतिहास में कम्प्तिस्ट सिद्धान्त पर शालोचनात्मक विचार करने का यहाँ उपयुक्त स्यान नहीं है, इसके लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिखने की गायरयकता है ग्रीर वह मैं लिख रहा है। यहाँ पर यह स्पष्ट निर्देश कर देना भावस्यक है कि हमारी संस्या के कार्यक्रम मे कम्मृतिज्य के बहुत से सिद्धान्त ग्रहण कर लिये गए थे और जिन सिद्धान्तों को नहीं ग्रहण किया गया था यह इसलिए नहीं कि वे सब हमारी समक्त में न श्राए थे बल्कि इसलिए कि उन्हें हमने जान-वूसकर अच्छी तरह से सोच-विचारकर ही नहीं ग्रहण किया था। एक विदीप बात इस कार्यक्रम में यह पाई जाएगी कि कम्यूनिस्ट द्ष्टिकोण से इस कार्यक्रम को बनाए जाने पर भी हमारी संस्था के नाम के साथ कम्यूनियम अथवा सोश्चित्रम का नाम नहीं जोडा गया था। इस बात से यदि कोई यह समक्षे कि हम लोग सोश्रतिज्य से परिचित न ये अथवा उसके सिद्धान्त को ग्रहण नहीं कर पाए ये तो वह भी उसकी भूत होगी। य अथवा उक्षक स्वकारण गान्य । हमने यह सोचा था कि सोरालिज्म के नाम से सम्भव है बहुत चे बनी व्यक्ति जो

उस समय हमारी सहायता कर रहे थे हमसे विमुख हो जाएँ। नेवल इसी विचार से हमने घपनी संस्था के नाम के साथ सोशलिज्म नाम नहीं लगाया था। पंजाब के सरदार गुरुमुलसिंह के दल को देखकर मैंने भी यह चाहा था कि प्रपनी संस्था का नाम सोशलिज्म से युक्त रचलें। परन्तु मेरे परम मित्र झध्यापक जयसन्द्रजी के परामर्श से ऐसा नहीं किया गया । हम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सरदार भगत-सिंह ने इस संस्था के साथ सोशलिज्म का नाम भी लगा दिया था। लेकिन फिर भी लक्ष्य करने की बात यह है कि इस नाम के मितिरक्त इस कार्यक्रम में भीर कोई ' परिवर्तन नहीं किया गया था। हमारी संस्था के ब्येय का वर्णन करते समय स्पष्ट दाब्दों में कहा गया था कि हम मिष्ठय में भारत की समाज व्यवस्था ऐसी बनाने चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किसी प्रकार का भी बोपण सम्भव न हो सके। फिर इस संस्था की ब्रोर से जो घोषणा-पत्र निकाला गया या उसमें यह भी कहा गया था कि भारत की भावी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े-बड़े कारखाने भीर उद्योग-धन्धों के व्यापार व्यक्ति के अधीन न रहकर राष्ट्र के अधीन रहेगे जैसे रेलवे, कोयले इत्यादि की खानें। अहाजों का बनाना प्रथवा चलाना इत्यादि की व्यवस्था समाज के हाथ में रहेगी। इस ध्येय के साथ यदि प्रकादय कार्यक्रम के दूसरे नियम को देखें, तो निष्पक्ष पाठकों को निसन्देह यह बात विदित ही जाएगी कि कम्युनिज्य के मूल सिद्धान्तों को हमने बहुत ग्रंश में ग्रहण कर विया था। प्रकारय भाग्दोलन के दूसरे नियम को यदि व्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो किसी के मन में सन्देह का अवकाश नहीं रहेगा कि कम्यूनिस्ट सिद्धान्त के धन्तर्गत वर्ग-बुढि की घारणा हमारी कल्पना एवं संकल्प में सिक्य रूप से यतमान घी। यह नियम यह है: 'किसान एवं मजदूरों का संगठन करना । इस संस्था की मीर है योग्य व्यक्तियों को कारखानों, रेलों एवं कोयले की खानों में भेजा जाम जिससे वहाँ के मजदूरों पर इनका प्रमाव जम जाय और वे मजदूरों के मन में यह बाउ अच्छी तरह से बैठा सकें कि मजदूर वर्ग कान्ति के सापन मात्र नहीं हैं वरन् मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी।' मजदूरों की तरह किसानों को भी संग-दित करना है। इस स्थान पर मैं पाठकों की दृष्टि थी वाक्यों पर विदोष हम से प्राकृषित करना चाहता हूँ। "मजदूर वर्ग क्रान्ति के साधन मात्र नहीं हैं <sup>यरन</sup> मजदूर वर्ग के मंगल के लिए ही कान्ति होगी।" मेरी समक्ष में समब इतिहास की ममें कथा जो कम्यूनिस्ट सिद्धान्त की प्राण-स्वरूपा है इन दो बाक्यों में व्यक्त हो

गई है। इसके प्रतिरिक्त हमारी संस्था की घोर से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया पा उसमें दो-तीन ऐसे मौर बाक्य भी थे जिनसे साम्यवादी दृष्टिकीण का स्पप्टीकरण होता है जैसे स्वाधीन भारत के भावी राज्य संविधान में विचा-रालयों (न्यायालयों) की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। सार्वजनिक मताधिकार होगा। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोगिता के झादर्श को ग्रहण किया जाएगा क्योंकि इसीमें संसार का कल्याण है प्रतियोगिता मे नही। इस कान्तिकारी दल का ध्येय जितना राष्ट्रीय है उससे प्रधिक अन्तर्राष्ट्रीय होगा श्रीर इस हिसाब से यह यल प्रतीत काल के गौरवमय युग के भारतीय ऋषियृन्दों एवं प्राधुनिक काल के बोलग्रेविक रूस के पदांक का अनुसरण करेगा। इस स्थान पर एक स्रीर बात का कहना ग्रप्रासंगिक न होगा। हमारे ग्राज के नवीन ग्रालीक प्राप्त कुछ बन्ध्राण प्राचीन गौरवमय युग के भारतीय ऋषिवृन्दों के उल्लेख से नाक-भौंह सिकी इते हैं भीर कहते हैं कि ब्राधुनिक रूस के साथ प्राचीन ऋषियों का उल्लेख करना बुद्धि-भंग का परिचय देना है, मानो विश्व-प्रीति का बादर्श वीलशेविक रूस की ही देन है, मानों प्राचीन भारतीय ब्रादर्श में विश्व प्रीति की कोई कल्पना ही न थी। पाठकगण स्वयं विचार करेंगे कि किसे युद्धि-अम हुआ है।

पं॰ जवाहरलालजी का यह कहना कि भारतीय क्रान्तिकारी गण कॉसिस्ट थे यह भी नितान्त भ्रमात्मक है। इस स्थान पर इस बात की भी भालोचना करना यनावश्यक समभता है।

देहली में कांग्रेस के विशेष सधिवेशन के बाद धनुशीलन समिति के नेताग्णों के कहने के अनुसार श्री योगेश चटर्जी मेरे पास बार-वार आते थे और मेरे साथ मिलकर काम करने की प्रवल इच्छा प्रकट करते थे। मनुशीलन समिति के नेता-गण यह नहीं चाहते थे कि मैं उनसे भ्रलग होकर काम कहाँ लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे कि वंगाल के क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन में मेरा वही स्थान हो जैसाकि पंजाब और युवत प्रान्त मे था। इघर जादूगोपाल वाबू चाहते थे कि मैं पूर्ण रूप से उन लोगों के साथ मिलकर काम करूँ। उस समय श्री यतीन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री गरेन्द्र नाय भट्टाचार्य (जो ग्राजकल मानवेन्द्रनाथ राय के नाम से प्रसिद्ध हैं) श्री जाई गोपाल मुकर्जी इत्यादि सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी समय एक विरुपात पुस्तक िकेता के पास से एक प्रस्ताव आया था कि मैं उनकी कलकरी की दुकान का कार्य-भार ग्रहण करूँ। जादूगोपाल बाबू भी चाहते थे कि में कनकरी में रहूँ भीर मजदूर वर्गका काम ग्रपने हाथ में ले लूं। मैंने इन सब प्रस्तावों की स्यीकार भी कर लिया या लेकिन वे किताववाले अन्त में मुक्ते दूकान का वार्यमार देने से ग्रानाकानी करने लगे। मैंने भी उनके मन की बात समक्त ली। उन्हें सन्देह हो गया था कि मैं राजनीतिक मामलों के सम्पर्क में बाकर उलमल मे वह जाजैंगा। सम्भवतः इसीलिए जन्होंने अपनी कलकत्ते की दुकान वा कार्यभार मेरे उत्तर नहीं छोडा ।

मेरा कलकत्ता जाना तो रह गया । इसके थोड़े ही दिन बाद ढाका से मेरे एक परिचित बग्धु थो गोविन्द चन्द्रकर मुक्क्षे मिलने भ्राए । इनके साथ में कालेपानी

में रह चुका था। विप्लव के कार्य करते समय गोविन्द बाबू को फरार रहना पड़ा था। अन्त में पुलिस की गोविन्द बाबू और उनके एक साथी का पता चल गया। सशस्त्र पुलिस ने इनका मनान घेर लिया। इनके लिए ग्रव निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। इन्होंने भी अपने घस्त्र चठाए धीर पुलिस वालों पर गोली चलाते हुए निकल गए। पुलिस वालों ने भी पीछे से गोली चलाई। गोविग्ट बाब् ग्रीर उनके साथी बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़े। लेकिन ईस्वर की कृपा से पाज भी गोविन्द बाबू जीवित हैं। बाज भी उनके शरीर में मीसे की गौनी वर्तमान है। ग्रीर सम्भवतः इसके परिणाम मे ग्रीर कारागार की विशेष वहीरता भैं भारण उनकी देह में कोढ़ के चिह्न दिलाई देने लगे हैं। ऐसे पुराने मित्र से मिल-कर मुक्ते बहुत प्रसन्तता हुई। बाप ही से मुक्ते विदित हुवा कि धनुशीसन के एक यहें नेता थी जैलोबय नाथ चक्रवर्नी मुक्त हो गए हैं और वे मुक्ते मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। मुक्ते हाजा ले जाने के लिए ही गोविन्द बागू इलाहाबाद प्राए थे। ढाका जाने-माने का खर्च भी मुझे नहीं उठाना पडा। मैं भी बैलीक्य बायू से मिलने में लिए विशेष इच्छुक था। इसके पहले में ढाका कभी नहीं गमा था। जहां तक मुक्ते स्मरण है में इलाहाबाद से कलकता गया और वहाँ से ग्वालंद और और ग्वा-खंद से स्टीमर द्वारा नारायण गंज पहुँचा, फिर नारायणगंज से रेल पर चढकर ढाका पहुँचा । कलकत्ता स्रोर ब्वालद के बीच ट्रेन में एक घटना हुई विसका उल्लेस करना यहाँ पर ग्रप्नामंगिक न होगा। मैं बैच की एक घोर लेटा या और दूसरी घोर एक भन्य व्यक्ति था। हम दोनों के बीच एक लम्बी-गी पटरी करीब हेड़ हाथ ऊँगी लगी हुई थी। इस पटरी के कारण उस बैच के दी हिस्से हो गए। बैच की एक घोर लेटा हमा मनुष्य दूसरी बोर के व्यक्ति को नहीं देख सकता था। योडी देर में देशता क्या है कि पटरी के ऊपर से एक टीन भीर एक हाथ लटक रहा है। यह बात मुक्ते कुछ मच्दी न लगी किसी का जूना विसी के शरीर पर लटके यह किमे मच्छा लग सकता है। फिर भी जब तक मेरे शरीर की न छ दे या छुने को न हो तब तक ट्रेन के सफर में मैं किमी को क्या वह सकता है। योडी देर में देराता हूँ कि वह टॉग भीर मी लटको भीर हाय मेरे सिर पर प्रापहुँचा। मुक्ते वहत कोष साया। पहले तो मैंने यह समभा कि यह सद निद्रित अवस्था की अने बहुत नाय नाना वेहोशी है भीर मैंने अपनी टाँग से उसकी टाँग और हाय से उसका हाय हटा दिया। विकिन बार-बार वही हरकतें होती रहीं। प्रवक्ती बार में उठ बैठा तो देखा कि

प्रनुसार काम करते रहे । मैंने भी योगेशबाब् पर विश्वास करके युक्तप्रान्त का कार्यभार उनपर ही छोड़ दिया था। स्वर्गीय राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी थोगेशवाब् से कही ग्रधिक शिक्षित थे। योगेशवाबू से मिलने के बहुत पहले से ही राजेन्द्रनाथ मेरे साथ काम कर रहे थे। वह मेरे विदेष मित्र भी थे। तथावि पूर्ण रीति से अनुभवी न होने के कारण मैंने राजेन्द्रनाथ पर कार्य-मार न्यस्त न करके योगेशवाव पर न्यस्त करना ही उचित समका। पंजाब का कार्यभार ब्रध्यापक जयजन्द्रजी पर न्यस्त था। योगेशबाय् से जयचन्द्रजीका अथवा किसी प्रन्य व्यक्तिका परिचय मैंने नहीं कराया था। काम करने के सिलसिले में जो-जो व्यक्ति पंजाब से युक्त श्रान्त में भ्राए थे। उन्होसे योगेशबाबू का परिचय हुआ था। अनुशीलन के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के बहुत पहले से ही सरदार अगतसिंह युक्तप्रान्त में घा गए थे। त्रैलोन्यनाथ बाबू से चिट्ठी लाने के बाद मैंने यह निर्णय किया कि योगेशनाबू वनारस छोड़कर कानपुर प्राकर ठहरें क्योंकि मैं यह समक्षता था कि बनारस में राजेन्द्र लाहिड़ी है परन्तु कानपुर में मेरी श्रमिश्व के अनुसार कोई व्यक्तिन या। इसके पहले ही सरदार भगतसिंह की कानपुर में वहराया गया था। भगतसिंह भी बड़े योग्म व्यक्ति ये परन्तु अनुभवी न थे। इस प्रकार जब योगेशबाबू एवं सरदार भगतसिंह दोनों व्यक्ति कानपूर में रहने लगे तो ये एक-दूसरे से परिचित हो गए। भ्रभी तक कानपुर में श्री राजकुमार, श्री विजयकुमार तथा श्री बटुकेश्वर हमारे दल में सम्मिलित नहीं हुए ये। अी सुरेशवन्द्र भट्टावार्य भी कानपुर में थे लेकिन सुरेशवाब अनमने होकर हमारे दल का काम कर रहे थे। योगेशवाबू के कानपुर माते पर उंग से काम होने लगा। मैं या इलाहाबाद में, राजेन्द्र लाहिड़ी ये बनारस में, ग्रीर योगेराबाबू कानपुर में ग्रा गए। लखनक में हमारा कोई विख्यस्त ग्रीर कार्यकुशल व्यवित न था। इलाहाबाद और कानपुरवाले ही लखनऊ का काम भी सँमाल रहे थे। धीरे-घीरे मैंने योगेशवाबू से युक्तप्रान्त के विभिन्न कार्यकर्तामरें का पुरिचय करा दिया । बनारस में योगेशवाबु के दो-तीन मित्र वे यथा थी मन्मय-नाथ गुप्त, श्री शचीन्द्रनाथ बरूसी, श्री प्रणवेश चटर्जी घीर स्वर्गीय चन्द्र देखर ग्राजाद ।

योगेशवाबू के कानपुर बसे जाने पर उनके बनारस के भित्रमण राजेन्द्रवाबू के नियन्त्रण में काम करने लगे। भेरी यिरपतारी के पूर्व तक योगेशवाबू सरस हृदय से भेरे साथ काम कर रहे थे। भेरे दिल में कभी भी यह सन्देह नहीं हुमा कि योगेशवाबू ने मुभसे कुछ भी छिपाया हो या हमारे दल में किसी प्रकार के भेदभाव की सृष्टि की हो। लेकिन उनके बनारस के अनुयायीगणों ने स्वर्गीय राजेन्द्रनाथ से सरल एवं उचित व्यवहार नहीं किया। इसका पता मुक्ते बहुत बाद की चला था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक हम दोनों गिरपतार नहीं हुए थे हम लोग एक-दूसरे पर पूर्णतया निर्मर रहते थे। यह भी सत्य है कि आये दिन के कार्यक्रम से योगेशबाबू को यह प्रतीत हो रहा या कि उत्तर भारत मे हमारा कार्यक्रम बगाल के कार्यक्रम से अधिक उपयोगी एवं अधिक फलप्रसूया। इतिहास के पृष्ठों में यह यात ग्राज प्रमाणित भी हो चुकी है कि कान्तिकारी ग्राग्दीलन के सम्पर्क में उत्तर भारत के दल की जितनी देन है उसकी तुलना में बंगाल की धमुसीलन समिति की कुछ भी नहीं है। उत्तर भारत के कार्यक म से योगेशवाब इतने प्रभावित हुए थे कि वे बंगाल में जाकर अपने उद्योग से अर्थसंग्रह करके युक्तप्रान्त में लाते थे। जहां तक मुक्ते स्मरण है बंगाल के नेतायों को इसका पता न था। यदि पता होता तो वे भी अवदय इसके हिस्सेदार वन जाते। योगेशवाबू के ग्राचरण से मैं कभी यह सन्देह नहीं कर पाया कि वे मुफ्ते किसी घन्य दल का नेतासमफते ये श्रीर घपने को किसी दूसरे दल का अनुयायी। बात तो यह थी कि बगाल में भी अनुशीलन समिति के नेतागण सदा यही बताते थे कि सान्याल भी अपने ही दल का आदमी है। उत्तर भारत के कार्यक्रम की बहुत-सी बातें में योगेशवाबू को बता दिया करता या जो कि मैंने बंगाल के नेताओं को नहीं बताई थी। इसका एक कारण था कि में योगेशबाब से दिन-रात काम ले रहा था इसलिए उन्हें बहुत-सी बातों का बताना मावश्यक हो जाता था। दूसरा कारण यह वा कि बंगात के नेतामों के साथ मिलने का ग्रवसर मुक्ते कम प्राप्त होता था। तीसरी बात यह थी कि हम लोगों में एक प्रतियोगिता की भावना रहती थी। चौची बात यह यी कि प्रनुशीलन के नेतागण ग्रपनी सब वातें मुक्ते नहीं बताते थे। लेकिन धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को समभने लगे ये और ऋमशः हम लोगों में सहयोग की मावना प्रवल हो रही थी।

मैं बाहता या कि पंजाब-शास्त्रा की सहायता से काश्मीर थौर कायुल के रास्ते से हम रूस और परिचमी यूरोग तक पहुँचे, इन रास्तों से अस्त्र आदि के मंगाने की स्वत्र आदि के मंगाने की स्वत्र आदि के मंगाने की स्वत्रस्था कर यौर विदेशस्थ भारतीय विस्तवन्यादियों के साथ इन्हीं रास्तों से अपना योगमूत्र स्थापित करें। इस विषय नी कोई बात न मैंने थोगेशवाबू को सतनाई भीर न बंगान के नेताओं को। इसी प्रकार मुक्तप्रास्त के कार्यक्रम के बारे

में भी सब बातें मैंने बंगाल के नेताग्रों को नहीं बताई थीं। प्राज भी वे कार्यक्रम श्रपूर्ण रह गए है। इसलिए इन सब बातों का उल्लेख करना श्राज उचित न होगा। इस स्थान पर तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि उन पिछले दिनों में योगेशायानु के साथ भेरा क्या सम्बन्ध था।

में यह पहले ही बता बुका हूँ कि दिल्ली से लौटने के बाद में कानपुर गया। कानपुर में पहला बोलचेविक कान्सप्रेसी (पड्यन्त्र) केस चल रहा था। इस पड्यन्त्र के मामले में मी गिरफार होनेवाला था यह भी मैं बता चुका हूँ। कानपुर में बोलचेविक केस चलने के पहले ही युक्तप्रास्त केएक मॉडरेट नेता में मुफे यह चुका दे वी थी कि सम्भव है में भी इस मामले में गिरफ्तार हो जातें। उस सम्म मैं बड़ी सावधानी से घूमता-फिरता था। धव तक मैं युक्तप्रास्त भी रचला से ममम मैं बड़ी सावधानी से घूमता-फिरता था। धव तक मैं युक्तप्रास्त भी रचला से माम मैं बड़ी धावदोलिक की नींव डाल चुका था। युक्तप्रास्त के प्राय: सभी वड़े घाहरों में हम लोगों का संगठन हो चुका था। पंजाब में अच्छे कार्यकर्त मिल चुके थे। युक्तप्रास्त भीर पंजाब में भी मुक्ते करोब-करीब फरार हालत में ही घूमना पड़ता था। मैं यह चहुत लाहता था। के मुक्ते एक अनुभवी कार्यकर्ता मिल जाय तो मैं घपना पुन्ता फरार कारता वा कि प्रवाद स्वास पर हो योगशवाब के मिलने पर मुक्ते यह बन्तोप हो गया कि पर मुक्ते पह सन्तोप हो गया कि पर मुक्ते यह बन्तोप हो गया कि पर मुक्ते सह सन्तोप हो गया कि पर मुक्ते पह सन्तोप हो गया कि पर मुक्ते हो सन्ता सन्ता हो सामले का नियम्बण कर सकता हूँ भीर उस स्वास है बैठे-बैठे समस्त का नियम्बण कर सकता हूँ भीर उस स्वास है बैठे-बैठे समस्त का नियम स्वास हो सामले सन्ता हो सामले सामले सामले सन्ता हो भीर स्वास हो सन्ता सन्ता सामले सामलें सामले सन्ता हो सामले सामल

देहली में कांग्रेस के विशेष श्रविदेषन के बाद बंगाल में रेगूलेशन 3 के बात गैत बहुए-से कांग्तिकारी नेता बेकार होने लगे थे। इनमें पूर्वोक्त श्री सत्येष्ट्रवण्ट मित्र एवं श्री मुमापचन्द्र बोस भी थे। मैं इसके पहले से ही कुछ सावधान-सा है। गया था। बंगाल की गिरपतारियों के बाद मैंने यह निदचय कर लिया कि झब मुमे

बाकायदा फरार होना पड़ेगा वर्ना वच न सक्गा।

प्रण्डमन से लीटने के बाद मैंने निवाह कर लिया था। यथा-रीति फरार हीने के पहले मेरे दो संतानें हो चुकी थीं। भेरे सामने यह विकट प्रस्त था कि मैं प्रपत्ती हों मेरे हम दो बच्चों को किसके पास छोड़कर करार होऊँ। हम चार माई थे थीर में ही सबसे बड़ा था। भेरे दूसरे भाई भी ब्याह कर चुके थे थीर गोररापुर में सैण्टऐण्डू जू कालेज में झम्यापक का काम कर रहे थे। बनारस पद्यन्त्र केता के मामने में ये भी भेरे साथ गिरफ्तार हुए थे। न्यायावय से मुक्त होने पर भी इन्हें गोररापुर में नक्तरबन्द पक्सा गया था। मेरे तीसरे भाई ने उस समय तक साथी नहीं को थी। बहु इण्डियन प्रेस में काम कर रहे थे। मेरी मोता जस समय जीवित थी। मेरी मीती भी माताजी के पास रहती थी। मेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती भी मताजी के पास रहती थी। मेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती भी मताजी के पास रहती थी। सेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती की मताजी के पास रहती थी। सेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती की मताजी के पास रहती थी। सेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती की मताजी के पास रहती थी। सेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रहे थे। मेरी मौती की मताजी के पास रहती थी। सेरी सर्व कनिन्द भ्राता कालेज में पढ़ रही थी। मेरी मौती कालेक स्वाह जो प्रोप्त स्वाह स्वाह स्वाह यह स्वाह स्व

वे बिलकुल भी नहीं चाहते वे कि में राजनैतिक जलभनों में स्थप के लिए फैसा रहें, भीर फिर भेरी राजनीति भी साधारण राजनीति न थी। बुद्धिमान स्थित रहें, भीर फिर भेरी राजनीति भी साधारण राजनीति न थी। बुद्धिमान स्थित हो ऐसी राजनीति में फैसा नहीं करते थे। मेरे में फेसे भाई भी रिनेन्द्रनाथ संत कोष में साथ कहा करते थे कि "सुन्हारी वजह से भेरी भी नौकरी जायगी। तुम मानते नहीं हो। नया हम सोमों की कोई अभींदारी है? माज हमारी थोर जितन्द्र को नहीं हो। नया हम सोमों की कोई अभींदारी है? माज हमारी थोर जितन्द्र को नीकरों चली जाय तो कस मनान का किराया थी न दे सक्ये। तुम सो यपनी भुत में मस्त हो। शादी कर सी, बात बच्चे हो चुके हैं। सुन्हें तिनक भी परवाह नहीं है कि इन सबका क्या होगा। समय-समयपर माताजों भी मेरे ऊपर बहुत नाराज होती थी। माताजी का भी अधिक दोय न था, बेचारी तीस-बत्तीस वर्ष की प्रवस्थ।

में ही विषवा होगई थी। सांसारिक सुख कान्ति उन्हें कुछ भी न मिली थी। घपनी बाईस चर्ष की अवस्था में मुफ्ते कालेपानी जाना पड़ा था। लीट आने के बाद भी र्मैंने साधारण गृहस्य जीवन ब्यतीत करना नहीं चाहा । माताओं ने माशा की थी कि शादी कर लेने से मैं गृहस्य बन जाऊँगा। माताजी की यह श्राशा भी पूरी नही हुई। ब्राशा-भंग की पीड़ा से एवं भविष्य की ब्राशंका से मेरी माता सदा दुःबी रहती थीं। एक दिन की बात हो, दो दिन की बात हो, तीन दिन की बात हो, तो निवाह भी लें। लेकिन वारहों माह, तीसो दिन इस पारिवारिक श्रद्यान्ति के बीच जीवन ब्यतीत करना कितना दु.खदायी है भुक्तभोगी की छोड़ यह बात दूसरे नहीं समभ सकते । ऐसी परिस्थिति मे यदि मैं बच्चों की अपनी माता श्रीर भाइयों के पास छोड़कर फरार हो जाता हूँ तो इन पर मैं एक भारी बोफा डाले जाता हूँ। भौर इस प्रकार फरार होने से यह भी बात थी कि मुफ्ते सदा के लिए प्रपनी स्त्री तथा बाल बच्चों से विच्छिन्त होना पड़ता । विभिन्न देशों के कान्तिकारी म्रान्दोलन के इतिहास में वह प्राय: देखा गया है कि फरार ब्यक्ति लौट-फिरकर प्रश्ने ,परिवार में झाकर पकड़े गए है। जब मैंने विवाह किया था तो मैंने झपने भाइयों से यह आग्रह किया या कि मैं कान्तिकारी आन्दोलन में जीवन विला दूंगा मीर मानस्यकता पड़ने पर मेरे परिवार का भार ग्राप लोग ग्रहण करेंगे। उनके लिए मानो यही देश सेवा है। मैं अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए प्रस्तुत हूँ तौ न्या मेरे भाई मेरे परिवार का प्रतिपालन भी न करेंगे। मेरे तीसरे भाई थी जितेन्द्रनाय सहपं यह कर्तव्य भार प्रहण करने के लिए प्रस्तुत हुए ये।

जब मुक्ते योगेशबाबू जीसे कार्यकर्ता भिस्त गए तो मैंने भी वयारीति करार होने का संकरण कर लिया। युक्त प्रवेश में मुक्ते पुलिस वाले प्रवृक्षी तरह से पह चानते थे। पंजाव की पुलिस उत्तमा नृष्टी , शहचानती थी। धपनी हत्री का पूर्व प्रवृक्ष पर से स्वा के लिए फरार हो जाता हूँ तो क्या इसकी को मैं कही घसीट लागा। इसे छोड़कर यदि मैं सदा के लिए फरार हो जाता हूँ तो क्या इसकी जीवन व्यर्ध-सा नहीं हो जायगा। धपने सहके का पूर्व देखता या तो यह सोवने कार्या कि यह वेचारा भी प्रयोग पित्तनेह से सदा के लिए चित्त रह जायगा। में इस 'सदा के लिए की भावना से नितान्त विचलित हो जाता था। माता भीर भाइयों के न्हें, स्त्री घीर सन्तानों की श्रीति के बन्धन से सदा के लिए विविद्धन हो जाता गा। भारता भीर भाइयों के नहें, स्त्री घीर सन्तानों की श्रीति के बन्धन से सदा के लिए विविद्धन हो जाता गा। धीर भाइयों के नहें, स्त्री घीर सन्तानों की श्रीति के बन्धन से सदा के लिए विविद्धन हो जाता मेरे लिए समहनीय था। धीर यह बात भी थी कि युक्त प्रदेश प्रयोग विव

गृह-स्याग 3.13

पंजाब में मेरे लिए बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार होनान मंमव यान उचिता। इसका एक कारण तो यह या कि इन प्रदेशों में मुक्ते पुलिस के काफी मादमी प्रच्यो तरह पहचानते थे और यदि में बड़े-बड़े गहरों को छोडकर किसी छोटे नगर में जाकर बाल-बच्चों सहित रहता तो भी बंगाली होने के नाते मैं बहुत बीघ ही सबकी दृष्टि को बाकपित कर लेता। ऐसी दगा में गेरे लिए यह नमय न पा कि मैं भपने वाल-वच्चों को साथ लेकर पंजाब भयवा गुरत प्रदेश में फरार हालत में रह सकता। मैंने यह भी निश्चय कर लिया था कि फरार हालत में मैं मपने बाल-बच्चों को साय ही रक्तुंगा। इन सब कारणों से मैंने बंगाल में ही फरार होकर रहने का निश्चय कर लिया। नेकिन फरार होकर जान बचाना ही हीं मेरा बहेदस न या भीर सदि फरार हालत में रहकर कान्ति कारी भान्दीलन का कार्य करता ती प्रवारीति संगठन पनित की सहायता के बिना ऐसा संगव न था। यदि मैं फरार हालत में रहकर कान्तिकारी मयवा राजनैतिक मान्दोलनों ने मलग रहता भीर किमी प्रकार से अपनी जीविका उपार्जन कर लेता तो विशेष जिल्ला की कोई बात न थी। लेकिन एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के समस्त सापन सुक्ते स्रोज निकालने में लगे हों दूसरी तरफ में संगटपूर्ण पान्तिकारी कार्य में लगा रहें तो परिस्थिति कुछ भीर ही हो जाती है।

इन सब कारणों से भेरे लिए यह आवश्यक या कि बान-बन्धों को लेकर फरार होने से पहले में अपने रहने का स्थान एवं आनर्यक तानुसार सहायता पाने की सब व्यवस्था कर लेता। इसके लिए मैंने बंगाल में जाकर सब प्रकार की विधिक्ष कर स्थान एवं आनर्यक तानुसार सहायता पाने की सब व्यवस्था कर लेता। इसके लिए मैंने बंगाल में जाकर से पान फांसीभी राज्य के अन्तर्यत कर लिए कुछ महानियत हो साथ गंवकर में से साथ मानुसीतन की आप। प्रवादन के एक कार्यक ली में मेंने बातचीत कर ली से गाजन ममुसीतन सिवित के नहीं से। आप बंगान के एक साथ ताथ हि कर की संस्वादन के साथ मानित के नहीं से। आप बंगान के एक साथ ताथ हि कर कार्यक के पान मानित के नहीं से। आप बंगान के साथ मी देवका मन्यक्ति के। काल्तिकारों आप्योनन के साथ मी देवका मन्यक्ति से। मान करते से। काल्तिकारों आप्योनन के साथ मी देवका स्वाद से मान करते से। वत्त साथ विभिन्न दलों की एवं जिल्ला करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न हिए से। इसी सिविति से इन सज्जन से मेरा परिचय होता था। इनका नाम था थी नरेजनाय बन्धों। इस्तोन बड़े उस्ताह के साथ मेरे चन्दननर में रहने के प्रस्ताव का सम्यन किया। सोर अपने मकान में रहने के लिए मुम्में विजेप साथ हिस्सा था। इसर

344 बन्दी जीवन

माताजी से मेंने कहा कि पिताजी के छोड़े हुए धन से मुझे एक या दो हजार राया दे दें ताकि कुछ दिनों के लिए में निरिचन्त हो जाऊँ। माताजी ने कहा कि यह स्वयं लेकर तुम बरबाद कर दोने में मुम्हें माहवार कुछ देवी रहूँगी। मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें मुझको कम से कम पच्चीस रूपमा प्रति मास भेजना पड़ेगा। माताजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लिक्त केवल पच्चीस रुपये में बाल-बच्चों को साथ लेकर फरार हावत में रहा। बहुत कठिन बात थी। और काल्तिकारी दल की प्राधिक सहायता पर पूर्ण रूप से निमंद करमा भी बहुत कठिन बात थी। ऐसी प्रनिच्चारमक स्थिति में मं प्रपं परिवार को लेकर घथाइ समुद्र में कूद पड़ा।

में अच्छी तरह जानता था कि आज हो, या कल हो मुक्ते घरवार छोड़ना ही पड़ेगा। फरार होने का अर्थ होता है आत्मीयजनों से एक अनिदिष्ट समय के लिए विच्छिन्त हो जाना एवं अन्ततः पुलिस के पंजे में पड़कर न जाने किस पनजान पातालपुरी में जाकर स्त्रो जाना । इस म्रासन्त दिज्छेद की भावना से मैं दिन प्रति-दिन अधिक से श्रीयक विचलित होता गया । हम सब भाइयों में ग्रत्यन्त प्रीति का सम्बन्ध था। मुझे स्मरण है जब में लगभग चार या पौच वर्ष का था हो मेरे मैंभले भाई के गाल में एक फोड़ा हुआ था जिसके चीरे जाने की बात सुनकर में एकदम चंबल हो उठा था और प्रपने याता-पिता से मैंने कहा था कि में इसे कभी नही चीरने द्गा। मुभे यह भी स्मरण है कि मरी माता ने मुभे यह कहकर बहुत सम-भाया कि तुम्हारे एक और भाई कलकत्ता में पढ़ते हैं जिन्हें चीर-फाड़ का काम करना पड़ता है यह तो एक साधारण बात है इसके लिए तुम्हें इतना ब्याकुल होने की भावश्यकता नहीं। एक दिन की बात है कि मेरे पिता के एक मित्र ने मेरे कनिष्ठ श्राता को गोद में उठा सिया था। इनसे हम लोग परिचित न थे इसलिए मेरे मंभले भाता ने चिल्लाना युर्ल कर दिया और अपने वन्हे-नव्हे हाय फैलाकर भ्रपने कनिष्ठ श्राता को उनकी गोद से उतारने की व्यथ वेष्टा करने लगे। बास्या वस्था की वह प्रीति भाज चालीस वपं के बाद भी वैसी ही बनी है। घोर दुर्दिनों वे समय जय में असहाय दशा में ब्रिटिश सरकार के कारागार में निजन कोठरी में धनिदिष्ट काल के लिए बन्द पड़ा रहा तब मेरे इन परम स्नेहास्पदों ने ही मेरे वाल बच्चों का विपाद-युक्त हुये के साथ लालन-पालन किया था। एक हो दिन के लिए तो सभी दुःख ऋत सकते हैं लेकिन लगातार बारह-तेरह वर्ष तर धपने

स्रसहाय भ्राता के दुःख दैन्य अपने कंधे पर उठाने के दृष्टान्त प्राजकस संसार में विरक्षे ही है। ऐसे भाइयों से सदा के लिए बिछुड़ने की दुश्चिनता से मैं विप्रित्त क्यों ने होता। और अपनी स्नेह-मयी जननी की वात का नया कहना। किसकी जननी स्नेहस्यों नहीं होता? और अपनी जननी से प्रेम नहीं होता? स्वा के लिए ऐसी मां और भाइयों से अवना होने की सभावना से मैं सदा युखी रहता था। मंत में घर से अवना होना ही पड़ेगा यह मैं जानता था तथापि स्नेह-वन्यन के कारण में उस अवना होने के दिन को सदा टालता रहता था। में नित्य यह सोजता था कि शब अवना होना एड़ेगा और फिर अवना होने के दिन को मैं टाल देता था। अपने बाल-बच्चों को तो मैं किस अकार छोड़ जाता। यि मैं इन स्नेह वस्यानों की महीं तोड़ सकता हूँ तो मुभे राजनीति से प्रजग होना पड़ता है।

माताजी के चार पुत्र थे। उनमें से एक चला जायगा। तीन तो माताजी के पास रह जाएँगे। मुक्ते इतना ही संतोष रह गया था। एक दिन की बात है माताजी प्रयाग में अर्धकुंभी के अवसर पर कल्पवास कर रही थी। गंगा के तट पर साधु-सन्तों का जमघट था। तान, ग्रर्धनान, चन्दन सुशोभित तरह-तरह के वस्त्र पहने. गौर, स्याम मादि सभी वर्ण के, उच्चे कोटि, मध्य कोटि, मध्य निस्तर के नाना प्रकार के सहस्रों साध्यों के दर्शन के लिए जिज्ञासु प्रथवा कौतूहली सैकडों व्यक्ति प्रातःकाल से संध्या तक वहां पूना करते थे। में भी इन भटकते हुए व्यक्तियों में से एक था। मेरी माताजी भी स्वतत्र रूप से भपनी टोली के साथ साथु-सन्तों का दर्शन करती थीं। एक गौरवर्ण सौम्य मूर्ति संन्यासी के पास में प्रायः जाया करता था। कुछ न कहने पर भी मेरे मन के प्रश्न को पोंही सम्भक्तर इन महात्माजी ने मुक्ते बहुत-सी बातें बताई । उनका उल्लेख करने की यहाँ माय-ध्यकता नहीं है। योग की शक्ति पर जिनका विश्वास नहीं है इन संन्यासीजी के पास जाने से उनके संदेह का मंजन हो सकता है। क्योंकि यह साधु भभी भी जीवित हैं। इनका नाम है परमहेंस श्रीमन्स्वामी जयेन्द्रपुरीजी। भ्राजकल साप जावत है। इतका मार्च प्राप्त भाष्रम में रहते हैं। मेरी माताजी मी मेरे पहले ही इन महात्माजी के पास पहुँची थीं और चनसे उन्होंने ग्रपना दुखड़ा सुनाया पा ही इन महात्माओं के चल गढ़ के लिकर देश सेवा करना चाहता है, हेत्रार कहती कि मेरा लड़का निषिद्ध मार्ग पर चलकर देश सेवा करना चाहता है, हेत्रार कहती

346 बन्दी जीवन

हूँ वह मानता ही नहीं। जाने क्या धुन सवार है। एक बार ब्राजन्म कालेपानी . की सजा हो गई थी लेकिन परमात्मा की छुपा से चार-पांच साल में ही छुटकारा मिल गया था। फिर वही काम करना चाहता है। मैंने उसे किसी तरह भी समभा नहीं पाया। ग्राप महात्मा हैं यदि ग्राप दो शब्द कह देंगे तो लड़का ग्रवश्य ही मान जायगा। मैं बहुत दु:खी हूँ एक घड़ी के लिए भी मेरे मन में शान्ति नहीं है। में विधवा हूँ मेरा लड़का ही मेरा सहारा है।" यह सब बातें सुनकर संन्यासीजी ने माताजी से कहा कि तुमग्रपने लड़के को मेरे पास लेती ग्राना । माताजी जानती थी कि मैं भी साध-सन्तों के पास भाषा-जाया करता हूं। साध-सन्तों से मेरी ब्रत्यन्त प्रीति है। एक दिन माताजी ने मुक्तसे कहा कि चलो तुम्हें एक पहुँचे हुए महात्मा के पास ले चलती हूँ। मैं भी बड़ी उत्सुकता के साथ साधु-दर्शन के लिए चल पड़ा तो देखता है कि जिस महात्मा के पास मैं जाया करता था उसीके पास माताजी भी मुक्ते ले बाई। इनके पास बाकर मुक्तेवड़ी प्रसन्नता हुई। मेरेसाय मेरी माता, मेरी पत्नी भीर मेरा डेढ़ साल का लड़का था। माता ने मेरी तरफ इशारा करने के बाद कहा कि "यही मेरे पुत्र है जिनके सम्बन्ध में भापसे पहले कह बुकी हूँ।" महात्माजी ने माताजी को बताया कि यह तो मेरे पास पहले ही से भाता है। भीर मुफते कहा सास्रो पास बैठो। कुछ बातचीत होने पर संन्योसीजी ने माताजी से कहा कि "वेटी ! तुम्हारे जब बार लड़के है, तब तो तुम्हें एक लड़के की धर्मीय देना ही पड़ेगा। चार में से जब तीन तुम्हारे पास रहते हैं ग्रीर एक धर्मार्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उस पर तुम्हारा कोई ग्रीधकार नहीं रह सकता।" भाताजी के दोनों नयन ग्रांसुग्रों से भर आए लेकिन माताजी किर भी हैंस रही पीं थ्यों कि वे अच्छी तरह जानती थीं कि मेरा मार्ग धर्म का मार्ग था। मैं कोई दुरा काम करने नहीं जा रहा था। माताजी तो स्नेह की पीड़ा से जर्जरित हो रही पी फिर भी उनकी धर्म की बुद्धि जागृत थी। एक विशिष्ट साधु के मुख से उपर्युवत बचनों कौ सुनकर भेरी माताजी को युगपद दु:ख, स्तेह, गौरव इत्यादि की मावनामों के संमिधन ने एक साथ हवे और नियाद की अनुसूखि हुई। अधुपूर्ण उपनों से मेरी तरफ देखकर जब माताजी हुँसने लगीं तो मैं भी हर्षोत्फुल्ल नयनों से विजयोत्लास को क्षणिक अनुभूति की दीप्ति से व्यक्त कर रहा था भीर सौम्य मूर्ति गीरवर्ण उनत महापुरुष की तरक देखकर विस्मय पूर्ण चकित दृष्टि से इतकता एवं प्रारम-समपेण की भावना को दीनता के साथ व्यक्त कर रहा था। इतने में संन्यासीकी

गृह-त्याग 317

मुभने यह कहने लगे कि "देखो बेटा! हिन्दू शास्त्र के अनुसार तुम्हारा यह परम क्तंब्य है कि जब तुमने विवाह कर लिया है तो भवती पत्नी की भनुमति की उपेक्षा मरके तुम कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते।" यह बात मैं पहले ही से जानता था। में यह जानता था कि आयं धमें के अनुसार यदि कोई संन्यामी भी होना चाहता हैतो उसेन केवल प्रयने माता-पिताकी वरन घपनी सहधर्मिणी भीर दूसरे घारमीय जनों तथा प्रतिवेशियों से भी धनुमति लेने की घावस्वकता है। इस पर मैंने महात्माजी से कहा कि "जिस दिन सर्वप्रयम मुक्ते भपनी परनी से बातचीत करने का प्रवसर प्राप्त हुमा था, मैंने उसी दिन प्रवती सहधमिणी से प्रपना प्रभीष्ट कार्य करने की अनुमति ले ली थी। मैं माज भी इस बात के लिए प्रस्तुत हूँ कि मदि मेरी पत्नी मेरे सभीष्ट कार्य के लिए मुक्ते प्रनुमति नही देती है हो मैं उस काम को नहीं करूँगा। स्नाप भी पूछ सकते हैं।" स्वामी वी ने मेरी पतनी से पूछा "स्यों बेटी, तुम अपने पति को इस काम के लिए प्रमुमति देती ही !" उम बेसारी तरुणी ने कम्पायमान देहावयव के इणित से विकसित कुसुम की नाई हैसते हुए मुख को हिलाकर अपनी अनुमति प्रकट की लेकिन नयन पल्लयों के इत संचानन के साप भौतों से दौ-चार भौनुमों की बूँदे टपक ही पड़ी। बालब्रह्मचारी परमहैंग परिवाजक संन्यासी भी एक बार विचलित हो गए और बार-बार सिर हिलाकर हैंसते हुए मुक्त कहने लगे "नहीं बेटा ! यह लड़की पभी बहुत छोटी है। रोते हुए जो अनुमति इसने दी है यह स्वीकार्य नहीं है।" मैंने कहा कि मैं किर पूछ स्या भीर यह घचन देता हैं कि यदि इसने यथायें में धनुमति नहीं दी ती मैं इस काम को नहीं कल्याः।"

सतीत काल को ये सब बाते निसते हुए धाज भी मेरा ह्रद हुएँ, सिमान मीर गुमान से अर धाता है। धाज भी हमारे देश में ऐसे साय-भान हैं जिन्हें मेरे ऐसे विद्योही के मित्रम कर्म-पथ से धान्तरिक प्रीति है। घीर हम प्रपनी सामाजिक व्यवस्था की निमूद बातों के प्रति क्यात देने माज भी फून नहीं समाते। कर्वव्य कर्म चाहे कितना हो संकटपूर्ण धीर धान्तराम क्यों न हो हमारे समाज के दीयेस्थानीय संन्यासी धाज भी उसने विचलित नहीं होते और मेरे ऐसे विद्रोहियों के कटोर कार्यों कार्य हमारे स्वान हमारे समाज में कितना कार्य हमारे समाज में कितना केंच है। पत्नी की प्रतुमति बिना कोई काम करना उचित नहीं समाज में कितना केंच है। पत्नी की प्रतुमति बिना कोई काम करना उचित नहीं है। पत्नी हमारे भीग की सामधी नहीं है नहध्यिनों है, सहयमिनों को छोड़कर

३४९ . बन्दी जीवन

हिन्दू समाज में, बार्य संस्कृति में, मनुष्य प्रपूर्ण रह जाता है। परनी की पाकर ही समाज में मनुष्य स्वधर्मानुष्ठान के अधिकार की प्राप्त करता है ग्रन्यथा नहीं। हिन्दू समाज में परनी को छोड़कर कोई शुन कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। जिस समाज में बिना पत्नी की अनुमति पति को संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं उस समाज में स्त्री का स्थान कितना ऊँचा होता बावश्यक है इसे बाज हम भूत रहे हैं। प्राज पारचारय समाज में स्त्री-प्रधिकार के प्रश्न पर कितना शौरगुल मचा हुया है मानो स्त्री के अधिकार पुरुष से एवं पुरुष के अधिकार स्त्री से स्वतन्त्र हैं। हमारे सामाजिक ग्रादर्श में पूरुप और स्त्री के मिलने से ही पति-पत्नी के रूप में एक परिवार के रूप मे एक परिपूर्ण स्वतन्त्र मस्तित्व बनता है। इसीलिए हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के अधिकार अलग-मलग नहीं होते। कामरेड शब्द मे भी सहधमिणी शब्द अधिक व्यापक एवं अर्थगभित है। सहधमिणी शब्द के बनुसार बरे कार्य में स्त्री पति की साथिन नहीं हो सकती, कामरेड शब्द के अनुसार ही सकती है। हिन्दू समाज में माता-पुत्र के सम्बन्ध पाश्चात्य समाज से प्रधिक पनिष्ठ है। पाइचात्य समाज में विवाह के बाद लड़का भलग रहने लगता है। हिन्दू समाज में पिता, माता, भाई, भगिनी, पत्नी और सन्तान एक साथ ही मिलकर रहते है भीर इस प्रकार से जो परिवार बनता है हिन्दू समाज में वही इकाई का स्यान ग्रहण करता है। हिन्दू समाज में पुरुष भीर स्त्री के लिए ग्रलग-ग्रलग रूप से उनके स्वतन्त्र मस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इस स्थान पर समार्ज विज्ञान की चर्चाकरने की नतो इच्छा ही है, और न स्थान ही। सतीत काल की एक मधूनय स्मृति का उल्लेख करते समय जो बातें बनिवार्य रूप से उमड़ पड़ीं उन्हें ध्यवत किए विना में रह नहीं सका। इस बात के लिए पाठकपण मुक्ते क्षमा करेंगे।

सन् 1924 के फरवरी माह में प्रमान में कुम्म का मेला हुना था। में जून महीने में इलाहाबाद से फरार हुआ था। इस समय मेरे मकान में नेरे सब निकट आरमीय उपस्थित थे। मेरे मामा थे, मेरी मौसी, मौसी को एक पालित कन्या, मेरे तीनो माई, मेरे में फले माई की पत्नी तथा मेरी पत्नी। कालेज में सुट्टी रहने के कारण मेरे में फले माई थी रवीन्द्रनाथ सपरिवार इलाहाबाद आये हुए थे। जब हम सब भाई एकत होते थे तो पहला सप्ताह थीर वाद-विवाद में क्यतित होता था। भोजन के लिए माताजी चिल्लाया करती थीं थीर हम बाद-विवाद में मस्त रहते थे। सामाजिक थीर राजनीतिक समस्यामों की भीमांसा किए बिना साने गृह-स्वाग 349

कीन जाय। मेरे मँग्नुने भाई रवीन्द्रनाथ सामाजिक विषयों में घोर परिवर्तन के पक्षपाती ये ग्रीर मैं प्राचीन प्रथामों का समर्थक था। रवीन्द्रनाथ चाहते थे कि पृष्प और हिंग्रयों के ग्रवाध मिलन में काई वाधा न रहे। मैं ऐसे अवाध मिलन का घोर विरोधी था भीर अब भी हूँ। रवीन्द्रनाथ पृष्प-स्त्री के एक साथ विश्वा पाने के पक्ष में में इसे कभी भी पसन्य नहीं करता। परन्तु भजे की बात यह घी कि राजनीतिक क्षेत्र में घोर विरव्स का पक्षपाती था और रवीन्द्रनाथ पुष्पर के। ऐसी दशा में झावस में घोर विरव्स का पक्षपाती था और रवीन्द्रनाथ पुष्पर के। ऐसी दशा में झावस में घोर बन्द क्यों न हो? एक सप्ताह के घोर बन्द के बाद हम एक-दूसरे की ज्येक्षा करने लगते, समफ लेते थे कि इसके मागे बठने से वाद-विवाद ग्रारम्भ हो जाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष जब हम कींग किर मिलते तो बाद-विवाद पुरस्म सम्मत की श्रवा कि हम ग्रापस नहीं होती थी। वाद-विवाद के समय यहोस के श्रवासी समस्ते थे कि इस मापस

में लड़ रहे हैं।

रवीन्द्रनाथ जानते थे कि मैं निधिद्ध मार्ग पर, संकटपूर्ण रास्ते से, राजनीतिक क्षेत्र में ग्रग्रसर हो रहा था। एक दिन रवीन्द्रनाय से फिर वही पुरानी वहस शुरू हो गई। एक बड़े कमरे में हम पांच व्यक्ति उपस्थित थे। रवीन्द्रनाथ को छोडकर मेरे मामा और मेरी माताजी भी बहस में भाग ले रही थीं। मेरी परनी कुछ दूरी पर बैठी हुई हम लोगों की बाते बढे घ्यान से सुन रही थी। जैसा हुमा करता है बातचीत यों ही गुरू हुई ग्रीर धीरै-धीरे उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया। मेरी माताजी एक पढ़ी-लिखी सीर समक्रदार स्त्री थीं। राजनीतिक सीर सामाजिक बातों में भी उनके विचार बहुत स्वच्छ एवं निर्भीक थे। माताजी से स्नेहावरण के कारण सत्यता नहीं छिपती थी। रवीन्द्रनाथ ने यद्यपि इतिहास में एम॰ ए० पास किया था तथापि राजनीतिक मामलों में उनके विचार माताजी की नाई स्वच्छ। एवं निष्पक्ष नही थे। स्पीन्द्रनाथ स्नेहावेश में धाकर सत्य की मर्यादा का उल्लंबन करते थे। मेरे मामाजी भी परम स्नेहवश स्वीन्द्रनाथ के ही पक्ष का समर्थन कर रहे थे। मेरी माताजी मामाजी एवं रवीन्द्रनाथ मुक्ते विद्रोही के कठोर प्रिनिमय विनाशकारी मार्ग में जाने से रोकते थे। लेकिन विचार की क्षुरधार के सामने रवीन्द्रनाय श्रादि नही टिक ुगाते थे । तथापि विचार-बुद्धि ही तो मनुष्य का सब-कुछ नहीं है। संसार में विचारपूर्वक ही सब काम नही होते। मनुष्यों की मावना कुछ नहीं है। तथार के पालना कि कि साम जनके परिवेष्टन इत्यादि इन सबके मिलने

से मनुष्यों की कर्म प्रेरणा बनती है। मैंने जो निद्रोही का मार्ग ग्रहण किया था वह भी तो केवल विचार बुद्धि ही की प्रेरणा से नहीं किया था। प्रपनी प्रवृत्ति के ग्रनुसार ग्रभिरुचि या ग्रमिलापा वनती है और तब विचार बुद्धि की सहायता **रे** उस भ्रमिरुचि, उस ग्रमिलाया का हम समर्थन करते है । विचार बुद्धि हमारायन्त्र-मात्र है। यह यनत्र किस काम में लाया जाएगा इसका निर्णय युनित मार्ग से नहीं हो सकता। अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हम अपने कर्तव्य का निश्चय करते हैं। यह प्रवृत्ति कहाँ से बाती है और क्योंकर बाती है इसका निश्वयात्मक निर्णय न्नाज तक नहीं हो पाया है। यदि वातावरण के ही कारण प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है तो वातावरण की सुष्टि ओर उसमें परिवर्तन कैसे श्रीर वयों होता है इसका निर्णय कीन करेगा? वातावरण के विरुद्ध आकर भी तो सक्तिशाली व्यक्तियों ने परिस्थितियों को बदल दिया है। टॉलस्टाय के दृष्टान्त का प्रनुसरण करके महात्माजी ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बहुत कुछ बदल दिया है। महात्माजी ने रूस के निहिलिस्ट अनार किस्ट अथवा बोलशेविकों के दृष्टान्तों का धनसरण न करके टॉलस्टाय के ही दृष्टान्त का अनुसरण क्यो किया ? भारत के तया संसार के कान्तिकारियों के दृष्टान्त रहते हुए भी पं॰ जवाहरलालजी ने उनका प्रनुसरण न करके महात्माजी का ही प्रनुसरण क्यों किया ? इसका उत्तर कौन देगा ? वया इसके मूल में व्यक्तिगत रुचि-म्रिशरुचि, राग-देप, परिणाम वी भावना भीर दुर्भावना इत्यादि के सस्कार प्रबल रूप में सकिय नहीं हैं ? एक ही वातावरण में रहते हुए भारत के कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीबादीगण, मुस्लिम-लीगी, हिन्दू महासभा वाले और कान्तिकारी कांग्रेसी तथा यन्य भारतवासी इतने विभिन्न मार्गो पर क्यों चलना चाहते है। इन सब गूढ ऐतिहासिक प्रश्नों की , मीमांसा सहज नहीं है।

क्या मेरे भाई रवीन्द्रनाथ नही जानते ये कि मैंने यूग गुमान्तर से प्रायरित सर्ममान्य विद्रोहियों के ऐतिहासिक मार्ग को अहण किया था? लेकिन जिस भार्य निक भाग्रह के साथ रवीन्द्रनाथ मेरे साथ तर्क वितर्क कर रहे थे उससे यह पेटेंड होता या कि सचमुच रवीन्द्रनाथ की मेरे रास्ते को ठीक नहीं समभ रहे थे। इस बाट-विवाद में ऐसा भी समय भाया जब प्रदन खड़ा हो गया कि मैं जो करते जा रहा हूँ वह जिलते है या मार्ग्यता रा स्वाहन विद्या के वताने पर कि में जा कर्मावत मार्ग पर जा रहा हूँ वह जिलते है या मार्ग्यता १ स्वाहन विद्या से वताने पर कि में स्वाधित मार्ग पर जा रहा हूँ मेंने माताओं से प्रका, "क्यों माताओं क्या तुम भी ऐगा हो समभनी

गृह-त्याग 351

हो।" माताजी ने मृदु-मृदु हँसते हुए यह कहा कि "नही मैं ऐसा नहीं समफती हूँ। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम ग़लत रास्ते पर जा रहे हो। मैं केवल इतना ही कहना जानती हूँ कि ग्रद मुक्तसे सहा नहीं जाता। श्राज भी मेरे सामने वह दृश्य भयानक भातंक की सुब्टि करता है जो कि मजदूरिन ने आकर तुम्हारी पहली गिरपतारी के दिन कहा था। कपड़े का खूँट तुम्हारे गले में लिपटा है, हयकड़ी से दोनों हाथ वैंघे हुए है, एक वस्त्र लेकर थाने की हवालात को तुम जा रहे हो।" यह सन् 1915 की बात थी। राजनैतिक पड्यन्त्र के मामले में यह मेरी पहली गिरपतारी थी। उस दृश्य का वर्णन करते करते माताजी का सुन्दर मुखावयव ऐसा गम्भीर ग्रीर कोमल हो गया जैसे वर्षणोन्मुख यन-विन्यस्त बादल होते हैं। ग्रभी तक हमारी बातचीत में कुछ उष्मा थी, कुछ हास-उपहास, कुछ व्यंग्य, कुछ छेड-छाड़ थी। प्रव सबके चेहरीं पर कुछ गम्भी रता ग्रागई। माताजी ने मेरा नाम लेकर फिर पूछा, "क्या तुम्हें डर नहीं मालूम होता ? क्या वे कालेपानी के दृश्य तुम्हें याद नहीं स्राते ?" मैंने सरलतापूर्वक कहा, "माताजी! मुक्ते स्राज भी वे दस्य स्पष्ट भीर मर्मान्तिक रूप मे याद हैं, उनसे मैं विचलित भी हो जाता हैं; डर मी मालूम होता है। जेल का भोजन, जेल ग्रधिकारियों के तिकत और निष्ठुर व्यवहार ये सब बातें स्मरण आते ही रोग खड़े हो जाते हैं। और जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उसका अग्तिम परिणाम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है यह भी सत्य है। परन्तु यह सब जानते हुए भी में कर्तब्य-पथ से कैसे हट जाकें ? यदि भारत को स्वाधीन होना है तो मेरे ऐसे शत-सहल युवकों को ऐसे निमंग नियांतन सहने ही पद्में। जिस रास्ते पर में जा रहा हूँ केवल इसी रास्ते से ही भारत स्वाधीन हो हो सकता है भीर दूसरा रास्ता नहीं है।"

मेरी इस बात ने स्रोर माताजी के हार्दिक व्ययापूर्ण सीन समर्थन ने विवाद का सन्त कर दिया। माताजी की बात ने मानों हम सब भाइयों के मन को अक्ष-मेरे इसता। बृध्धि से जो पहले ही मिलमीति आई हो चुका हो ऐसे बृद्धा को फक्फमोरने से जेंसे उबके पतों से एकदम बूँदों को बौद्धार होने लगती है वेसे ही हम चारों के नयनों से नीर को बौद्धार होने लगी। रोते-रोते अपूर्ण उच्चारण में मैंने कह दिया कि मेरे निकल जाने की सब तैयारी हो चुकी है। मैं अब बूधा काल-सेंग न कहते सांदिक मिकल पढ़ूँया। उस समय यह नहीं मालूम पढ़ता था कि कोन किसे सांदिकनी हो। से इस्मार की कम्मता वाष्पाकार में परिणत हो। गई। अध्यक्त एवं सांदिकना दे। धटेशर की कम्मता वाष्पाकार में परिणत हो। गई। अध्यक्त एवं

मिजपुर पहुँचकर मैंने चन्द्रनगर में भी नरेन्द्रनाथ बनर्जी के पास एक तार भेज दिया। मेरे धाने की सूचना उनको थी। कैवल इतना ही वे नहीं जानते थे कि कब और किस दिन मैं उनके पास पहुँचुँगा। यदि मैं इलाहाबाद से तार भेजता तो संभव था कि पुलिस की दृष्टि आकर्षित हो जाती। मिर्जापुर स्टेशन से यदि कोई पिक तार करे तो पुलिस की दृष्टि माकपित होने की सबसे कम मंभावना थी। लेकिन 'जहां कबीर माठा का जाएँ, पढ़िया भेस दोनों मर जाएँ मैंने सीवा था कुछ, ही गया कुछ और। लोग भाग्य को मानते नहीं। परन्तु यह बहुधा देखा गया है कि हजारों प्रयत्न करने पर भी किसी मनुष्य के लिए कभी भी सरत हप 'में शुभ परिणाम नहीं निकलते। में उन समागों में से एक था सौर सब भी मेरे अदृष्ट में बुछ अन्तर हुआ है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। रास्ते में तो कोई विपति नहीं भाई। लेकिन चन्द्रनगर पहुँचकर मेरी विडम्बना की सोमान थी। मेरा टिकट ती कलकती तक काथा। इसका भी कुछ रहस्य था। चन्द्रतगर में हमारी गाड़ी बहुत योड़ी देर एकी । मेरे पास सामान यथेष्ठ था । चन्द्रनगर के स्टेगन पर में बहुत जदगीव हो कर देख रहा था कि नरेन्द्रनाय गाए हैं या नहीं। नरेन्द्रनार्थ को स्टेशन पर न देसकर मेरी उत्कंठा की सीमा न रही। परन्तु मुझे उतरना तो था ही । महमात्रियों की सहायता से मैंने भवना समान जतार लिया भीर प्लेटकार्म पर श्रसहाय की तरह इपर-उघर देसता और सीचता रहा कि किसका सहारा र्स् I मर-बार छोड़कर थाया हूँ रहने का ठिकाना नहीं। नरेन्द्रनाथओं का पता नहीं। इन्हों के महाँ ठहने की बात थी। पहले से तब या इन्हीं के मकान पर टहरें ग

भीर सहायता के रूप में मासिक कुछ दे दिया करूँगा। इनका मकान मैंने पहले से देख लिया था। कुलियों से सामान उठवा रहा था और सदेहाकुल नयनों से इघर-उघर ताक रहा था। मन में भय था कहीं पुलिसवालों की दृष्टि मेरी धोर प्राक-पित न हो जाय । इतने में स्टेशन से सब यात्री चले गए थे, केयल दो-तीन व्यक्ति किसी के इन्तजार में प्लेटफार्म पर ठहर गए थे। यह मेरी तरफ बाए। मैं भी जनकी तरफ आगे बढा। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएँगे। मैंने जन्हें बताया कि मैं ग्रपने एक मित्र शी नरेन्द्रनाथ बनजों के यहां जा रहा हूं। चनके मुहल्ले का नाम बताया, पूछे जाने पर मैंने ग्रपना नाम भी बताया। सब यातें सुतकर उन्होने बहुत कौतुक अनुभव किया भीर हॅमकर बताया कि ''प्रापका तार हम लोगों को मिला था। हमारे भी एक बादमी का नाम शचीन्द्रनाथ है। वे भी मिर्जापुर में ही रहते है और नरेन्द्रनाथ भी हम लोगों मे से इनका नाम है। चन्द्रनगर में एक ही मुहल्ले में दो नरेन्द्रनाय है। हम लोग समक्ष रहे थे कि हमारे भारमीय राचीन्द्रनाथ था रहे है। इसीलिए स्टेशन पर भाए थे। भापके मित्र को तो पता भी नहीं कि बाप बा रहे है। अच्छा हम बभी जाते है और उन्हे सूचित करते है कि आप आगए है। आप लोग गाडी पर आइए हम लोग सामिक्स से चलते है।" कुछ तसल्ली हुई। माशा का उदय हुया। किर हिम्मत बाधीं। नरेन्द्र-नाथ का मुहल्ला बहुत दूर था। करीब घंटेभर नतने के बाद रास्ते में देखता हैं कि नरेन्द्रनाथ भपने मकान से काफी दूर पर रास्ते में हम लोगों का इन्तजार कर रहे थे। हमें देलकर उन्हे कुछ प्रसन्तता नही हुई। मैं मन ही मन विचलित हो चठा । मेरा भय सच्चा साबित हुन्ना । ऋत्यन्त घवडाहट के साथ नरेन्द्रनाथ जी ने कहा कि "ग्राप लोगों का मेरे मकान में रहना सभव नहीं है। प्रटिण सरकार के एजेण्टों ने चन्द्रनगर के ग्राधिकारी पृथ्यों से कुछ सममीता कर लिया है। मय फरार व्यक्ति का चन्द्रनगर मे रहना ब्रासान नहीं है। बाहर से किसी ब्रागन्तुक के भाने पर होने पुलिस को इत्तला देनी पहुँगी। ऐसी अवस्था मे मेरे घरवाल आप को अपने यहां ठहराने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं।" मेरा मुँह सूख गया। मुक्तमें इतना भी साहट बाकी नहीं रह गया कि मैं अपने स्त्री और बच्चों की तरफ देखें । तथापि अपने मन की व्यथा और विक्षीम को मैने नहीं व्यवत होने दिया। मैंने अपने मित्र से कुछ अनुनय-विनय की और वहां कि कम-से-कम दो-चार दिन तो ठहरने की ब्यवस्था कर दो। उनके भय विद्वाल हुदय ने मेरी एक न

मानी। मेरे पास भविक देर तक ठहरना भी उनके लिए दु.सह हो गया। उनकी इस मानसिक स्थिति और ग्राचरण को देखकर मेरे मन में अत्यन्त कोष, घृणा एवं वितृष्णा की उत्पत्ति हुई । नरेन्द्रनाथ की तरफ लौटकर देखने को दिल नहीं चाहा। गाड़ीवाले से कह दिया लौटो। अब किघर जाता। मेरी पत्नी मुक्त पर अत्यन्त म्रप्रसन्त हो गई थौर कहने लगीं, "इन्हीं मार्चामयों के सहारे तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो ?" मैं इसका क्या उत्तर देता ! मैं उनके चेहरे को एकाग्र दृष्टि से देख रहा था मोर अनुमान कर रहा या कि उनके की घशीर अप्रसन्तता की सीमा कहाँ तक पहुँची है। एक अपराधी व्यक्तिकी नाई अपनी स्त्रीकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, "कोई परवाह नहीं है सभी दूसरा बन्दोबस्त हुआ जाता है।" मुंह से तो कह दिया लेकिन मन मे डरता रहा। सन् 1914 के कान्तिकारीगण चन्द्र-नगर में उपस्थित थे। पुलिस की दृष्टि से बचने के लिए उन लोगों के यहाँ मैं नहीं गया था। चन्द्रनगर की राजनीतिक स्थिति से मैं सुपरिचित था। नरेन्द्र-नाथ जी ने मुक्ते कोई नई बात नहीं बताई. थी। उनके यहाँ मेरे रहने के प्रस्ताव स्वीकार करने के पहले ही उन्हें सब बातें सोच लेनी उचित थी। इस प्रकार भकरनात् मुक्ते विपत्ति के सागर में डाल देना उनका कितना बड़ा प्रपराध था पाठकगण स्वयं सोच सकते है।

नरेन्द्र के मुहल्ते से भेरे पूराने कान्तिकारी सामियों का मुहल्ता बहुत हूर था। स्टेशन से नरेन्द्रनाथ के वास धाने में बंदाभर लग नया था। प्रव फिर दूसरे मुहल्वे वाने में एक घंदा लगा। साथ में तीन महीने की एक शिशु कन्या और दो साव का एक शिशु बालक भूख से ब्याकुत हो रहे थे। पास हुय महीं था। माता के प्रयोधर से शिशु कन्या का निर्वाह हो जुका था। केवल दो-साल का बालक सुगा से ब्याकुल होकर प्रविद्य राष्ट्रा था। मेरी हनी ने फिर कहा, "पुन्हारे काम में सामित होने से प्रीर कोई भापित थोड़े ही है, इन वच्चों के मुंह की सरप्त देवकर मुगा से सामित होने से प्रीर कोई भापित थोड़े ही है, इन वच्चों के मुंह की गए प्रभी ठहरने का ठिकाना नहीं। तुम्हारे ऐसे सामी हैं कि तुम्हारे बाल-बच्चों को गंकर क्षा का ठिकाना नहीं। तुम्हारे ऐसे सामी हैं कि तुम्हारे बाल-बच्चों को गंकर क्षा का ठिकाना नहीं। तुम्हारे ऐसे सामी हैं कि तुम्हारे बाल-बच्चों को संकर क्षा काम करने चल हो। गुम्हें तज्ज्वी तो जुछ है गहीं। हम सोगों को साम परीटकर काम करने चले हो। एम्हें तज्ज्वी तो जुछ है गहीं। हम सोगों को माम परीटकर काम करने चले हो। एम्हें तज्ज्वी तो जुछ है गहीं। हम सोगों को माम परीटकर काम करने चले हो। एम्हें तज्ज्वी तो जुछ है नहीं। हम सोगों को साम परीटकर काम करने चले हो। तुम्हें तज्ज्वी तो जुछ है नहीं। हम सोगों को साम परीटकर काम करने सा वही हो कि स्वर्ग के सोगा नहीं है, हसरी को र नरेन्द्रनाथ जे से सामियों के विवर्ग स्वर्ग से प्रीवित हो रहे हैं, गिंग

फिर बंगाल में 357

पर प्रपनी प्रियों के मुख से यह सब प्रति मधुर बचन सुनकर मेरी प्रन्तरात्मा पर वया बीत रही होगी पाठकगण इसका अनुमान कर सकते हैं। कितना धैर्यं, प्रात्म-विश्वास, आदर्श निष्ठा कितना अदम्य उत्साह एवं आशावादी होने से इतनी प्रतिकृतता के होते हुए भी कान्तिकारी अपना काम कर सकते हैं इसका अनुमान पाठकगण स्वयं कर लेंगे।

मैं एक वहे पूराने लोक प्रसिद्ध कान्तिकारी रासिवहारी बोस के एक मास्मीय श्री श्रीक्ष चन्न प्रोप के मकान को चलने लगा। रास्ते में बच्चा बहुत रो रहा था। प्रीर कोई उपाय न देलकर माताजी के दिए रसगुल्ले लड़के को लाने को दिए। धूधा की बग्ने का दिए। धूधा की बग्ने का देलकर माताजी के दिए रसगुल्ले लड़के को लाने को दिए। धूधा की बग्ने में का देश के सहते हैं। जीवन में सर्वप्रयम मेरे बालक ने हाई यो जवने का चलारण किया था। बेबारे के मुंह से 'बूध वाधी', 'बूप वाधी', कि शब्द सुनकर प्रत्य में हम लोगों ने उसे लाने को रसगुल्ले विए। पूरा रसगुल्ला ला जाने में उसे कुछ भी समय न लगा। हमें बर था कि रसगुल्ला लाने से कहीं बच्चे के पेट में फोड़ा न हो जाए। एक रसगुल्ला और योडा-चा रस ला-पीकर बच्चे के पेट में फोड़ा न हो जाए। एक रसगुल्ला और योडा-चा रस ला-पीकर बच्चे का दे दे के लिए तसल्ली हो गई। यीडा बाबू को दे लकर प्रीर भी तसल्ली हुई। बड़ी प्रसन्तता एवं उरसुकता के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। मरूप्रीप की बीच जनाराय को देतकर जैसे पिषक पुत्री होता है वैसे ही श्रीष्ठा वाबू को देवकर मुक्ते बेहर लुखी हुई।

बाबू श्रीशचन्द घोप के बारे में दो-चार बातें यहाँ पह देना उचित होगा। भारतवर्ष में सबसे पहला जी वम पड्यन्त केस हुआ था जिसमें सबसे प्रतिवद घोप, नारीन्द्रकुमार घोप, उपेन्द्रनाथ बनर्जी, हेमचन्द्रदास हत्यादि पकड़े गए थे और भारत के इतिहास में जिसने अलीपुर वम पड्यन्त्र केस के नाम से अधिद्धि लाम को है बाबू श्रीशचन्द्र घोप इसीसे सम्बन्धित दल के बचे-चक्षाए क्रान्तिकारी थे। भलीपुर वम पड्यन्त्र केस सन् 1908 में चला था। इसके बाद श्री भोतीलाल राम और श्री श्रीशचन्द्र घोप ने इस दल के काम को जारी पत्सा था। श्री रास-दिवारी बोस, जो आजकल जापान में बस गए हैं और भारत में आने से जिन्हें श्राज भी फांसी के तस्ते पर सटकना पड़ेगा, श्री श्रीशचन्द्र घोप के आत्सीय हैं, गत महायुद्ध के समय श्रीश बाबू को लगातार, कई वर्षों तक जेल में नजरवन्द रहाग पड़ा था। लड़ाई के मन्त में जब दूसरे सत्र नजरवन्द रहान पड़ा था। लड़ाई के मन्त में जब दूसरे सत्र नजरवन्द छोड़ दिये गए थे उसी

358 घन्दा जीवन

घ्रवसर पर श्रीज वानू ने भी मुनित पाई थी। मुनित पाने के पहले श्रीज वाजू ने पुलिस वालों की कुछ दातों को स्थीकार कर लिया था। श्रीज्ञ वानू ने यह स्थीकार कर लिया था कि भविष्य में वे फिर किसी कान्तिकारी मान्दोवन में भाग नहीं लेगे।

ग्रण्डमन से लौटने के बाद शीश बाबू से मेरी बातचीत हो चुकी थी इसका उल्लेख में यहले ही कर चुका हूँ। मेरे मन में यह डर था कि शायद मुफ्ते सहायता दैने में उन्हें कुछ हिचकिचाहट हो। लेकिन फरार हालत में चन्द्रमगर में भेट होने

पर मुभी सहायता दैने में वे सहयं आगे बढ़े।

श्रीश वाबू प्रविवाहित थे। परन्तु उनके घर में उनकी भावज, उनकी मौसी इत्यादि स्त्रियों थी। प्रपने वाल-बच्चों को साथ लेकर में करार हुआ था, यह देवकर श्रीश वाबू घवड़ाए नहीं। वड़ी प्रसन्तात (द्या । दिखा में तीरते-तरते जब पके वाल-बच्चों को उन्होंने हित्रयों के पास फिजवा दिया। दिखा में तीरते-तरते जब पके हुए मनुष्य का पैर किसी ठोस वस्तु को स्पर्व करता है उस ममय उसकी जो महुपूर्ति होती है पपने बाल-बच्चों को शिशा बाबू के घर की स्त्रियों के पास मेजकर सुकें भी बैसी ही तसस्त्री हुई। बच्चों को दूध स्रोर युक्त साम स्रोत का समय मिला।

चन्द्रमगर कहने के लिए फांशीसी है परन्तु यहाँ के गवनर को प्रिटेश सरकार प्रपने वश में रखती है। सथापि कान्तिकारियों के लिए यहाँ कुछ पुविधा अवस्य मिल जाती है। प्रिटिश पुलिस सीधे आकर यहाँ पर धर पकड़ नहीं कर सकती। फ्रांसीसी पुलिस की सहायता लिए लिना वह कुछ नहीं कर सकती। प्रिटिश सरकार के गुस्त कर ने कि स्वतन्त ने अपी धड़ल्ले से पुमते हैं लेकिन किसी को गिरफार करने के लिए उन्हें फांसीसी कोतवाली में जाग पढ़ता है। इतने में क्रान्तिकारियों को अवसर मिल काता है। ब्रिटिश सरकार के बवाय से चन्द्रनगर में भी ये निवन वन गए है कि किसी भी परिवार में आगन्तुक के आने पर उन्हें बाने पर सुवना देनी पड़ेगी। इसी प्रकार सकानदारों को भी नवाल के बारे में प्रित्त को सूचिन करना पड़ेगा। ये सब वालें मुक्ते साल्यून में। श्रीश बाबू ने मुक्त से सब गाँ देहि राहें। इसी एका स्वतन्त के उपके सुवन करना पड़ेगा। ये सब वालें मुक्ते साल्यून में। श्रीश बाबू ने मुक्त से सब गाँ देहि राहें। इसी समियोंग नहीं लगा वालें। इसी लगा सब बालें सोक्त कर पिन निक्त के प्रकार की तरफ से मुक्त पर कोई अभियोग नहीं लगा वां। इसीलए सब बालें सोक्त कर मिने निक्त के किया कि पुलिस को पता मिल भी नाय तो कोई हानि नहीं। मैं जन्द्रनगर में ही रहेंगा। पुलिस को पता मिलने पर मेरे लिए चन्द्रनगर के बाहर जाना आयः असम्भव हो आएगा यह भैं

किर बंगाल में 359

जानता था, तथापि यह तो था कि एक भौगोलिक सीमा के घन्दर तो में निरापद एवं निदिचत रूप से रह सकता हूँ । श्रीश बाबू के साथ मकान ढूँढ़ने के लिए निकल पहें। पहले एक होटल में गए। इस होटल की मालकिन एक ऐंग्ली इण्डियन बुड्डी थो। उस स्थान का वातावरण ग्रीर होटल का चार्ज सुनकर वहाँ रहना उचित न समक्ता। उस स्थान का दृश्य तो मनोहर या। होटल के सामने से एक चौड़ा रास्ता गंगाजी के किनारे-किनारे निकल गया या। कांसीसियों ने चन्द्रनगर एवं पाण्डीचेरी में समुद्र एवं नदी के किनारे बड़े सुदृश्य ग्रीर चीड़े रास्ते बनाए थे। ऐसे दुश्य भारत के अन्य स्थानों मे विरले हैं। गंगा एवं समुद्र के तटस्थल की भूमि पर इंट की पक्की दीवालें खड़ी कर दी गई हैं एवं उनके ऊपर से रास्ते निकाले गए है पानी में जाने के लिए जगह-जगह सीढ़ियाँ निकाली गई है। काशीजी में भी गंगा का किनारा बहुत सुद्दय है लेकिन पता नही क्यों यहाँ इतनी झवब्यवस्था है। किसी सुनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार वहाँ पर न मकान बनाये गए हैं और न कोई सड़क ही निकाली गई है। वहाँ की सीढ़ियों की दुवैशा की भी आज सीमा नहीं है। काशीजी के गमा तट-सा सुन्दर स्थान सम्भव है। भारतपर्य में कोई दूसरान हो तथापि ऐसे सौन्दर्य के निकेतन को भी घाज घनहेलना की तुच्छता ने अशोभनीय बना रक्ला है।

उपर्युवत होटल में वानीचर और इतवार की कलकता से शौकीन एवं वनी व्यक्तियों का भ्रागमन होता है। तुरादेवी की भ्राराधना यहीं पर खूव भ्रासानी से एवं भ्रावन्यर के साथ होती है कारण यह कि दक्षिणा यहीं पर कलकत्ता से बहुत कम देनी पड़ती हैं। परिवार सहित ऐसे स्थान पर रहना कैसे संभव ही सकता था। जब हम लोगों ने होटल की मालकिन से कहा कि कल-परसों तक भ्रपना निश्चय बता देंगे तो मालकिन ने भ्राप्त किया कि जब आप लोग होटल में प्यारें हैं ती कुछ दक्षिणा तो भ्रवदय चढ़ानी पढ़ेगी कुछ नहीं तो एक-एक गिलास लेमनेड तो भ्रवश्य ही भी लीजिए। सज्जावत्य एक बीतल लेमनेड तो पीना ही पड़ा विकन जब विल देखा तो प्राण सुझ गए, थॉलं उलट गई। एक वीतल पानी का दाम भाठ भ्रान लगीय पए थे। भ्या करता देना ही पड़ा। जिस स्थान पर कदम रसते ही मूं भाठ भाने देंगे एहे उस स्थान को मैंने फिर लीटकर न देखा।

भोजन-स्नान सादि के बाद मकान की तलास में फिर निकले। चन्द्रनगर नितान्त छोटो जगह नहीं है। दूर-दूर तक पहुँचे, मकानात मी मिले, लेकिन पसन्द न प्राए। विभिन्न स्थानों को देखकर पहले का भय ग्रीर बृढ़ हो गया कि इस स्थान पर रहने से मलेरिया से हम लोगों को अर्जरित होना पड़ेगा। श्री श्रीश बाढ़ के यहाँ रहना उचित नहीं समक्षा श्रीर उनके यहाँ स्थान भी न था। चित्त श्याकुल हो उठा-क्या करें ग्रीर स्थान करें कुछ ठीक न कर पाए।

चन्द्रनगर के पास एक छोटी-सी लेकिन मसहूर जगह श्रीरामपुर के नाम के प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल के कुछ बड़े-बड़े जमींदार बसे हैं। मेरे मामा की द्यादी श्रीरामपुर के एक जमींदार के घर में हुई थी। जिस समय का में उत्लेख कर रहा हूं मेरे मामा के लड़के श्रीरामपुर में अपनी नाती के यहाँ रहते थे। मेरे मामा के लड़के श्री भवानीशंकर राग से पीरी यथेष्ठ मित्रता थी। यह में प्रवस्य जानता था कि भवानीशंकर की नानी अपने यहां मेरा शाना-जाना प्रधिक पसन्द नहीं करती थीं तथापि अपनी स्थित को देखते हुए दो-बार-दस दिन के लिए भवानीशंकर के यहाँ ठहरना ही मैंने अचित समका। भेरा अभिमाय यह था कि श्रीरामपुर में अपने बाल-बच्चों को रखकर किन कहीं रहने के उपयुक्त स्थान की खोज कर लूं। जहाँ तक मुक्ते स्मरण है मैंने पहले अफेले श्रीरामपुर जांकर भवानी भैमा से सब बातचीस कर ली। बाद को बाल-बच्चों सहित श्रीरामपुर जांकर भवानी भैमा से सब बातचीस कर ली। बाद को बाल-बच्चों सहित श्रीरामपुर पहुंचा। अवानी भैमा की नानी के ब्यवहार में यह नहीं मासूम पहना था कि वे नोग हमें किसी प्रकार से भी असन्तुष्ट रहे हों। इसी बात के लिए मेरे सन में प्रत्यन्त दुर्मा-वा थी। अस एक दुर्भावना का तो अन्त हुमा।

भवानी भैया और मैंने मिलकर चन्द्रनगर से लेकर हावड़ा तक गंगा जी के किनारे-किनारे जितनी वस्तियाँ और कस्त्रे थे सब पैदल छान डाले। श्रीरामपुर से हावड़ा रेलने लाइन से बारह-तेरह मील है। इसके अितरिवत अस्येक करने में, मोहल्ले-मोहल्ले में कही पर मकान साली है, अड़ोसी, कैसे हैं, क्लकसा से आने जाने के लिए क्या-च्या सुनिवाएं एवं बनुविवाएं हैं, कहां पर न्या खर्च पड़ेगा, इन सबके अित वृद्धि एवं सुनीववाएं हैं, कहां पर न्या खर्च पड़ेगा, इन सबके अति वृद्धि हो। आज में बहुत इततता के साथ मवानी मैया की सहायता कर चकर रहा हूं। अनुसीवत समिति के किसी सदस्य को मैंने अपने बंगाल आने की वात इसलिए नहीं नताई थी कि ऐसा करने से बात फैस जाने की संभावना थी। और यह भी में बाहता था कि उन को में सहायता बिना लिये ही में अपनी सब व्यवस्था स्वतंत्र हुए से कर मूं। एक तरफ पुलिस मुक्ते गिरफतार करना चाहती है, दूसरी तरफ मैं बाह-स्थान के

फिर बंगान में 361

तिए भटकता फिर रहा हूँ। कही पर रहने का ठिकाना नही है। बाल-बच्चे भी मेरे साय मेरी तरह भटकते फिर रहे हैं। इन सब घटनाओं के बहुत दिन बाद जब सन् 1930 ई॰ में मैंने नेनी सेण्ट्रल जेल में ट्राट्स्की की ब्रात्मकहानी पढी एवं सन् 1934 में लखनऊ सेण्ट्रल जेल में रहते समय साईवेरिया स्थित रूस के कान्तिकारी पुरुष भीर स्त्रियो की जीवन-कथा पढ़ी थी तब मैंने ग्रनुभव किया कि मेरा भट-कनाउन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं था। इन सब निदारूण दु.खो का सामना करना पड़ता है इसीलिए ही तो कान्तिकारियों के मार्ग पर चलने के लिए कोई सहज में तैयार नहीं होता है। यह बात केवल भारतवर्ष ही के लिए ही सत्य हो ऐसा नहीं है, संसारभर के कान्तिकारियों का इतिहास पढ़ने से सभी को इस बात की सत्यता पर विश्वास हो जायगा। समग्र इतिहास में यह बात पाई गई है कि सफलता प्राप्त करने के पूर्व प्रत्येक देश के कान्तिकारियों को बुद्धिमान व्यक्तियों ने मदूरदर्शी, मन्यावहारिक, पथभान्त भावुक बताया है। संसार के मधिकांश तथा-कथित बुद्धिमान व्यक्तियों ने कान्तिकारी मार्ग को ग्रहण नहीं किया। माज भी हमारे देश के लब्बप्रतिष्ठ गण्यमान्य बुढिमान नेतागण कान्तिकारी मार्ग की बालकोचित समक्रते है। जो हो, भवानी संकर ग्रीर मैंने मिलकर बाली नामक एक कस्वे में काम चलाने लायक एक मकान दूढ निकाला। किस ग्वाले से दध लंगे, कौन बर्तन मिलेगा, बाजार कितनी दूर है, स्टेशन कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन तथा स्टीमर घाट कितनी दूर है इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मौर सब बातों की उपयुक्त व्यवस्था करके तीन-चार दिन के कठोर परिश्रम के बाद वह मकान ले निया गया। रहने की सुब्यवस्था हो जाने के बाद विष्लव कार्य में घ्यान ' 'देने का ग्रवसर मिला।

एक तो बरसात के दिनों में यों ही बीमारियां हुम। करती है। फिर पहिचम में रहते-रहते ऐसा हो गया था कि अब बंगाल की जलवायु हम लोग बरदारत नहीं कर पाते थे। वाली के जलवायु के कारण लड़के को बांगकाइटिस हो गया। इस प्रपरिचत प्राम में असहाय, संपदिशिन पवस्या में मैं प्रस्थनत चिनितत हो गया। और कोई अच्छा उपाम न रहने के कारण अन्त में मैंने कलकत्ता जाने का ही निष्चय निमा। चिकिन रहने लायक एक उपयुक्त स्थान खोज निकालने के पहले वालवचों को कलकत्ता में अपने चेचेर माई के मकान में लाकर रखा। वहीं पर रहन कर लड़के का इलाज हुमा। इसके बाद कलकत्ता में ही एक दूसरे मकान में हम

लोग रहने लगे। मेरे धारमीय स्वजनों को यह पता नहीं या कि में कहाँ रहता हूँ। बहुतों से गैने कह दिया कि मैं फांसीसी चन्द्रनगर में रहता हूँ। धरने दो एक विशेष मित्रों को छोड़कर क्रान्तिकारी दल के भी किसी को पता न या कि मैं कहाँ रहता हूँ।

मैने सदा इस बात के प्रति ध्यान रक्का कि देश के गण्यमान्य प्रकाश्य नेतायों से अवश्य मिलूँ एवं उन्हें क्रान्तिकारी धान्दोलन के प्रति सहानुभूति सम्पन्न एवं सहायक बनाने के लिए यथासाध्य प्रयस्त करूँ।

इस मीति के अनुसार देशवन्तु चितरंजनदास के साथ मिलना मैंने अपना प्रथम कर्तं क्य समक्षा। इनका कुछ परिचय मैंने पहले ही दे दिया है। देशवन्यु सी० प्रार० दास के साले के साथ हम लोगों का बहुत पुराना और पनिष्ठ सम्बन्ध था। इनकी सहायता से मैंने महारमा गांधी से भी मिलने का प्रयस्त किया था। महारमाजी जानते थे कि मैं फरार हालत में हूँ। देशवन्त्यु के साले भी एक० एन० हालदार महारमाजी के पास भेरा सन्देश लेकर गए थे। महारमाजी कांग्रेस के सक्ताय से देशवन्धुवास के यहां आये हुए थे। पता नहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मां अपना कारतीय कंग्रेस कार्य समिति की बैठक मी आयवा किल्ला भारतीय कांग्रेस कार्य हो प्रवास करी सक्ताय प्रवास की सहाय कि साम कारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मी आयवा किल्ला भारतीय कांग्रेस कार्य ही मां वस प्रवास कर भी हमते कुमार सरकार की मार्फत मुक्ते यह संदेशा मिला कि मौलाना मुहम्मदमली सहाय पुक्ते मिलाना चाहते हैं। बनारस पद्धान के मामले में कालपानी जाने के पहले मौलाना मुहम्मदम्रली के साथ हम लोगों का सम्बन्ध हुमा था। कालपानी से लीटने के बाद जनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। इसिलए में भी इनसे मिलने के लिए उत्तर प्रवास प्रवास की मान्त से साम करने का मन्त साथ प्रवास मुलाकात हुई। मौलाना शोकत सती की वर्ष स्वीस में मुक्ते गुनकात नहीं हुई थी। इसिलए में भी मुक्ते गुनकात निर्वे छोड़कर प्रकास्य आन्दोलनो में काम करने का मन्त स्वीस निर्वे के समान में ही उनसे मुलाकात हुई। मौलाना शोकत सती की वर्ष स्वीस में मी मुक्ते गुनकी नीति इनसे व्यवस्थ नहीं की।

श्री एस० एन० हालदार से बिदित हुआ कि महात्माओ सुक्त सपुक दिन रात की आठ वजे श्री सी० आर० दास के मकान पर मिलेंगे। उस समय देशव्यु का मकान खुफिया पुलिसवाले बेरे रहते थे। लेकिन में जातता था कि मुकेंगे पहुंचानते नहीं हैं। इनके रहते हुए भी में देशवश्यु के मकान पर ठीक समय पर पहुंचा। हालदारजी से मेंट हुई। उन्होंने मुक्ते एक कमरे मे बेटा दिया और कहा के जब तक मैं नहीं जीटवा हूँ तुम यही पर ठहरो। यह एक मुनीमका कमरा था। सम्मव है पुलिस वाले समक्ते हों कि मैं भी देशवन्यु के मुनीमों में से एक हूँ। टीक फिर बंगाल में 363

घाठ यजे महात्माजी से मिलने की बात थी। कमरे में एक बड़ी घड़ी लगी थी। इन्तजार करते-करते ग्राठ से नी, नी से दस भीर दस से ग्यारह बजे लेकिन हाल-दार साहेब वापस नहीं ग्राए। एक तो वह स्थान पुलिस वालो से घिरा या तिस-पर में फरार हालत में घूम रहा था। इन्तजार करते-करते मेरे मन में नाना प्रकार की दुरिचन्ताएँ पैदा होने लगीं। भेरे मन में सन्देह होने लगा कि शायद महात्माजी मेरे प्रस्ताय को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हों, सम्भव है यह मुकती मिलना नहीं चाहते हों। मैंने अपने दिल में कुछ अपमान-सा भनुभव किया। सम्भय है यह मेरे चरित्र की दुवंलता हो, इसलिए जहाँ धवमान बोध नहीं होना चाहिए था वहाँ भी प्रपमान बोध कर रहा था। मुक्ते ऐसा अनुभव हुआ कि मानी महात्माजी मेरी पर्वाह नहीं कर रहे हैं। यह मेरे परम दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बहुतैरे प्रयस्त करने के बाद भी में महात्माजी से नहीं मिल पाया। हरीपुरा में भी मैंने महात्माजी से मिलने की बार-बार चेप्टा की श्रीर हर बार मुक्तसे यही कहा गया कि माज महारमाजी की तिबयत स्वस्य नहीं है, याज महारमाजी को अवकाश नहीं है, याज महारमाजी केवल दो-तीन मिनट ही दे सकते हैं इत्यादि । एक दिन हरि-पुरा में मैं सीधे महात्माजी के पास पहुँच गया तो देखा कि महात्माजी श्री मंजर-यली सोस्ता के साथ टहलते हुए बातचीत कर रहे हैं। कुछ दूरी पर एक तरुणी खड़ी थी। उस तरुणी से संकीच के साथ मैंने पूछा बया में महात्माजी के पास पहुँच सकता हूँ। उसने कहा कि हाँ चाहे तो आप जा सकते हैं। मैं नि संकोच महात्माजी के पास पहुँच गया। उनके पांव छूकर प्रणाम किया और उनसे वातचीत करने के लिए कुछ समय की प्रार्थना की। महात्माजी ने मेरे मुंह की तरफ कुछ एकाग्रता के साथ देखा। मैंने भ्रपना नाम बताया लेकिन इतने पर भी महात्माजी ने सक्ते कोई समय नहीं दिया। यद्यपि वे श्री मंजरमनी सोस्ता के साथ बहुत देर तक टहलते हुए बातचीत करते रहे । सोस्ताजी से मुक्ते बाद को मालूम हुया कि उनसे उस समय महात्माजी की कोई विशेष भावश्यकीय बावचीत नहीं हो रही थी। भव की जेल से छुटने के बाद मैंने महात्माजी को एक पत्र भेजा या उसके उत्तर में जनके सेकेटरी ने मुक्ते यह लिखा था कि झाप वर्षा के पास सेगाँव श्राइए, एक सप्ताह हम लोगों के पास रहिए भीर महात्माजी के पास द्यान्ति से बातचीत भी हो सकेगी। हरियुरा में पुनः थी महाबीर देसाई ने मुक्से वही बात फिर कहीं ही सक्या। हारपुरा न उपार कि मैं सेगाँव जाकर महात्माकी से सिलता।

364 \ बन्दी जीवन

देहली मे जब ग्रस्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी उस समय भी मैंने महात्माजी से मिलने का प्रयत्न किया था। लेकिन इस बार भी विफल रहा।

मैं रात के भ्यारह बजे देशबन्धु के मकान से चल पड़ा। कुछ ग्रपमान ग्रीर कुछ रोप से मैं मन-ही-मन चंचल हो रहा था। मुक्ते ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैंने ग्रपने व्यक्तिस्व को ऐसे ऊँचे स्थान पर नहीं पहुँचाया है जिसके कारण महात्माजी ऐसे व्यक्ति मुक्तसे मिलने के लिए उत्सुक होते। ऐसी मनोवृत्ति को पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार Inferiority Complex (छोटेपन का भाव) कह सकते है। मैं इस हीनता के बोध को लेकर देशबन्ध के मकान से लौटा। इस हीनता बोघ से आज भी मैं मुक्त नहीं हूँ है इस घटना के बाद अब पुनः हालदारजी से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि महात्माजी मुक्तसे मिलने के लिए यथाये में उत्सुक वे। उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस के प्रत्य व्यक्तियों के इधर-उधर चले जाने पर महात्माजी मुक्ते साम लेकर

मोटर में कही दूर निकल जाते और कार में ही बैठे-बैठे सब बातें होतीं। लेकिन दुःख का विषय है कि हालदार साहब ने झाकर मुक्ते सब बातें नहीं बताई।

कामरेड एम० एन० राय के जो व्यक्ति देहली में मुक्त से मिले थे जनसे मैं कलकत्ते मे फिरमिला। श्री कुतुबुद्दीन घहनव का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। कलकता में उनके मकानात थे। मैं यह ब्राशा करता था कि उनसे मुक्ते पैसे की सहायसा मिलेगी। इनकी सहायता से मैं चाहता था कि विदेश में मैं प्रपना प्रादमी वौर प्रपत्ता सन्देश भेजूं। सन् 1914 के कान्तिकारी ग्रान्दोलन की श्रभिकता से मुभी यालूम या कि बड़े पैमाने में अस्त्र-शस्त्र आदि के मेंगाने की व्यवस्था किए विना कान्तिकारी प्रान्दोलन सफल नहीं हो सकता। एवं यह भी मैंने देखा था कि पिछले ग्रान्दोलन में हम लोगों ने विदेश में स्थित कान्तिकारी दलों के साथ कोई सम्बन्ध स्थापित न करने से बहुत घोखा खाया। इन सब पिछली त्रुटियों को दृष्टिकोण में रखते हुए घवकी बार विदेश में घादमी भेजने की मैंने यथेष्ठ चेप्टा की, लेकिन प्रवृद्दीनजी की सहायता से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई !

जिस रीति से क्रान्तिकारी दल के ब्रादमी विदेश ब्राया-आया करते थे वह माज पुलिस को मालुम हो गई है। उस रीति का भवलम्बन करके विदेश माना-जाना बहत कठिन हो गया है। जो बात पुलिस की मानूम है उसे जनता के सामने रखने में कोई हानि नहीं है।

श्री कुतुब्रह्मीन से पता चला कि वे अपने आदमी खलागी स्रथवा जहाज के प्रत्य कर्मचारियों के रूप मे भर्ती कराते थे, श्रीर विदेश शाकर ये व्यक्ति जहाज से अप का जारना हो जाते थे। मैंने भी सन् 1911 में एक बार अमेरिका माग जाने की निष्फल चेप्टाकी थी।

366 ् बन्दी जीवन

सन् 1924 ई० के प्रारम्भ में थोड़े-से व्यक्ति रेगुलेशन 3 में नजर बन्द कर दिये गए थे। लेकिन भेरे कलकत्ता पहुँचने के बाद सरकार ने एक नये क़ानून के अनुसार वड़ी संस्या में नोजवानों को गिरपतार कर लिया और श्रदालत में बिना पैश किये ही उनहें जेल में बन्द कर दिया। इसी सिलसिले में सुभाषवाबू भी गिरफ्तार हो गए।

इसके पहले ही मैं देशवन्युजी से मिल चुका या। उन्होंने हम लोगों को नियमित रूप से सहायता देने का वचन भी दिया या लेकिन अत्यन्त दुर्भाग्यका गई
सहायता मिलने के पहले ही दासजी मुक्तसे अत्यन्त असन्तुष्टः हो गए थे। देशयासियों से निवेदन नामक मेरे नाम से प्रकाशित एक पर्षे में देशवन्युदास के क्रांतिः
कारी-विरोधी सिद्धान्त का मैंने स्पष्ट शब्दों में युक्तित्रूणें रीति से खंडन किया था।
इसी यात से वे मुक्तसे अत्यन्त कट हो गए थे। इस पर्चे के प्रकाशित होने के बाद
जब में उनसे मिलने के लिए उनके मकान पर गया तो उन्होंने मुक्तसे मिलने से
इनकार्,कर दिया। में समक्त गया कि राजनीतिक-चालों से मैं नितान्त मनिका
है। कांग्रेसी नेतागण जब जी चाहे प्रकाश्य रूप से ववतृता मंच पर प्रयत्त संवारपन्नों में कान्तिकारी बान्दोलन की यथेट्ट निन्दा करते है। उन्हें यह भतीभीति
मालूम है कि कान्तिकारियों के लिए प्रकाश्य रूप में अपने पक्ष का समर्थन करने
का कांग्रेस नेताशों की तरह ग्रवसर अथवा सुयोग प्राप्त नहीं है।

देशवन्यु सी० प्रार० दासजी ने गया कांग्रेस के सभापति के प्रासन है नाति कारी प्रान्दोतन के प्रति कुछ कटास किए थे। उन्होंने यह कहा था कि कान्तिवारी प्रान्दोतन के प्रति कुछ कटास किए थे। उन्होंने यह कहा था कि कान्तिवारी प्रान्दोतन में योगवान नहीं करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मेरी समक्ष में यह बात प्राण्य कि करता हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मेरी समक्ष में यह बात प्राण्य कि कान्तिकारी प्रान्दोतन के बाधित हो जाजा। वेकिन उन्होंने यहिसा नीति के बाधार पर वान्तिकारी प्रान्दोतन को विरोध नहीं किया। इसके प्रत्युत्तर में मैंने सिला या कि जिस दिन सबको यह प्रतित हो जाएगा कि कान्तिकारी प्रान्दोतन सकता होने जा रहा है उस दिन तो हारों की संख्या में मनुत्य इस प्रान्दोतन के मान्ति के बाधार पर विराद है उस दिन तो हारों की संख्या में मनुत्य इस प्रान्दोत्तन में भाग लेने वाने 1 उस दिन देसवन्यु जैते व्यक्ति इस प्रान्दोत्तन में भाग लेने या नहीं इसका विरोध महत्व नही रह जाएगा। जिस देश में बिदेशी सरकार जब जैसा चाहि बसा हो कानून यना सकती है उस देश में मानृती लग्नाई चढ़ना प्रथम जिस देश में मानृत्य स्वारान राजी है उस देश में मानृती सर्गाई चढ़ना प्रथम स्वारान राजी है उस देश में मानृती सर्गाई चढ़ना प्रथम स्वारान राजी है उस देश में मानृती सर्गाई चढ़ना प्रयान प्रयान सर्वा स्वर्त में सानृती सर्गाई चढ़ना प्रयान प्रयान सर्गाई चढ़ना प्रयान सर्गाई चढ़ना स्वर्त स्व

370 बन्दी जीवन

उपेक्षा की हुँसी हँसकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की निवमावली एवं कार्यंक्रम को एक तरफ उठाकर रख दिया। मैंने समक्र लिया कि उनकी समक्र उक्त एसोसिएझन के बादमें तक नहीं पहुँच पाई है।

इसके अतिरिक्त उन नेताओं के पास जनता के सामने रखने योग्य कोई कार्य-कम नहीं था। मैं नाहता था कि अब की बार इस प्रकार से कार्य किया जाय जिससे जन-साधारण पर कान्तिकारी भान्दोलन का अभीष प्रभाव परिलक्षित हो। प्रनु-शीलन समिति के नेतागण विरोधी थे। वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते ये जिससे जनता की दृष्टि कान्तिकारी भान्दोलन के प्रति आकृष्ट होती। इसका कारण यह था कि वे पुलिस की दृष्टि को बचाना चाहते थे। वे ऐसा समभति थे कि अभी ऐसा कोई काम करना उचित नहीं है जिससे पुलिस की दृष्टि कान्ति-नारी झान्दोलन के प्रति झाकुष्ट हो जाय। वे पाहते ये कि तैरना भी सील जाएँ श्रीर पानी भी न छुना पड़े। वे भूल गए थे कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा सम्भव

नहीं है।

जैसाकि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ देशबन्युदासजी से मेरी बातचीत के परिणामतः उन्हे यह प्रतीत हो गया या कि कान्तिकारी यान्दोलन समग्र उत्तर भारत में प्रवल और विस्तृत रूप से वढ़ रहा है। और उसी समय एक भाषण मे दासजी ने सरकार को यह नेतावनी दी थी कि भारतवासियों की माँग को प्रवि लम्ब पूरा न करने से भारत में एक भीषण परिस्थित उत्पन्न होगी वर्धों क कांग्रेस ने अतिरिक्त भारत के क्रान्तिकारीगण भी भीषण रूप से काम कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट यह सोवती है कि कान्तिकारी श्रान्दोलन दव गया है सो यह उसकी भारी भूल है। भारत में कान्तिकारी आन्दोलन दवा नहीं है। सरकार की पता नहीं है कि यह आन्दोलन कितना उग्र रूप घारण करने जा रहा है। यह भी में पहले ही बतला चुका हूँ कि इस व्याख्यान के बाद सरकार की ओर से ख़िक्या विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री भूपेन्द्र चटर्झी को दासनी के पास भेजा गया था। इस पटना प बाद दासकी से मेरी बातचीत हुई थी। दासजी के ब्यास्यान से सरकार की मह शंका हो गई यो कि कहीं भहायुद्ध के समय की तरह फिर फ्रान्तिकारी घान्दीलन **उग्र रूप धारण न कर ले । भूपेन्द्र चटर्जी दासजी से यह जानना चाहते ये कि वरा** उनकी धारणा में भारत में बीझ ही विष्लव मच सकता है। वासजी वर्षो ऐता समभते हैं कि भारत में अनितकारी आन्दोत्तन उग्र रुप बारण गर रहा है?

मादशों का संघर्ष 371

कान्तिकारियों के साथ दासजी का क्या भीर कहाँ तक सम्बन्ध है ?

दासजी के इस व्याख्यान से अनुशीलन समिति के नेतागण मुफ्ते धसन्तुष्ट हो गए थे। उनकी धारणा थी कि इस व्याख्यान से क्रान्तिकारी आन्दोलन को विशेष धक्का पहुँचेगा। मैं समक्षता था कि इस व्याख्यान से क्रान्तिकारी भावनाओं का लूब प्रचार होगा, इससे क्रान्तिकारी मार्ग पर कार्य करने के लिए विशेष सुविधा हो जाएगी।

इस व्याख्यान के बहुत पहले ही देहली मे कांग्रेस के विदेश श्रधिवेदान के ठीक बाद ही कुछ व्यक्तियों को बंगाल में रेगुलेशन 3 के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं अपने साथियों से, अर्थात् अन्शीलन समिति के नेतायों से, यही कहा करता था कि झाप लोग सब यो ही विशेष कानून के अनुसार गिरपतार हो जाएँगे काम कुछ होगा नहीं, मुक्त में जेल काटंगे भीर कान्तिकारी धान्दोलन कम-स-कम 📆 दिनों के लिए तो दब ही जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा काम किया जाय जिससे जनता के सामने यह सिद्ध हो जाय कि अंग्रेजों की सामरिक शक्ति के मुकावले में जनता में भी शनित-संचय करने की योग्यता है और इससे भी वढ-कर एक और काम यह करना है कि जिससे मारतवासियों की विचारधारा में भीर कान्ति मच जाय। कांग्रेस के नेतागण दिन-रात यही प्रचार किया करते थे कि कान्ति के मार्ग से भारत को स्वाधीन करना सम्भय नहीं है। भारत की जनता भी समकती है कि ब्रिटिश सरकार की सामरिक शक्ति के सामने उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि यह भावना सत्य है तो इसका अर्थ होता है कि भारतवर्ष कभी भी श्रंग्रेजों की श्रधीनता से मुक्त नहीं हो सकता। इस मानसिक श्रवस्था के रहते हुए कान्ति कैसे सम्भव है ? इस मानसिक दुर्वलता की मिटाने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम श्रान्तरिक प्रयत्न करना पढ़ेगा। ये सब काम हम लोग करते नहीं। केवल गुप्त रीति से पड्यन्त्र करने से क्या बनेगा। लेकिन अनुशीलन समिति के नेतागर्णों को यह बात पसन्द नहीं थी। वे चाहते ये संगठन फैल जाय, गुप्त रीति से बाहर से अस्त्र-दास्त्र मंगाये जाएँ तव जाकर दूसरे कामों में हाथ लगाया जाय ! परन्तु संगठन का काम जारी रखना सरल काम न था। स्यूल दृष्टि से किसी नाम परन्तु सगठन का कार्यकार कार्यचलाना सम्मव नहीं है। संस्था के प्रत्येक को सहारा न पकर साम्या । व्यक्ति के लिए कुछ-न-कुछ काम होना विरोप ग्रावस्यक है । यदि किसी संस्या को

372 ं, बन्दी जीवन

ग्रोर से प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त काम नहीं विद्या जा सकता तो वह संस्था उन्नित नहीं कर सकती। प्रत्येक संस्था के यथारीति, संचालन के लिए धन की विदेष धावश्यकता होती है। भारत में कान्तिकारी संस्थाओं के लिए धन की विदेष प्रावस्था का अवश्यकता होती है। भारत में कान्तिकारी संस्थाओं के लिए धन संग्रह करना एक अत्यन्त कठिन समस्या थी और विना धन के कोई काम होना सम्भवन था। फान्ति के कार्य में पूर्ण समय देनेवाल गृह-त्यागी सब प्रकार से निस्वार्थी एवं साहसी कार्यकर्ता के कार्यों के घलावा दूसरों से विष्टव-कार्य चलाना सम्भय नहीं है। किन्न प्रका यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के साव चूमते रहने का भी तो खर्च है। शारत के अरयेक प्रात्म में ऐसे कार्यकर्ताओं के सदा चूमते रहने का भी तो खर्च है। कार्यों कार्मी के लिए भी तो पैसे की आवश्यकता है। इसके ग्रतिरिक्त मारत के बाहर भी जाना-जाना है, विदेश से बड़े पैमाने में अस्त-शस्त्र भी तो मेंगाना है। इवना पैसा कहीं से घाए?

कांग्रेस घयवा अन्य संस्थाओं के लिए तो रास्ता खुला है, उनके लिए प्रकारम रूप से अर्थ माँगा जा सकता है। उन संस्थाओं के लिए पैसा देने में भी कोई मय की बात नहीं है। फान्तिकारी आग्दोलन के लिए तो एक पैसा देना भी खतरे मी बात है। इस संकट भें पड़ने के लिए भारतवासी आज भी प्रस्तुत नहीं हैं। ऐसी

परिस्थिति में कान्तिकारी झान्दोलन को कैसे सफल किया जाय।

पारिस्थात म क्रान्तिकारी आन्दोलन के कर तक्क क्या निया वार्वा दूसरे देश के क्रान्तिकारी आन्दोलन के क्षित्तृत इतिहास को पकृत पर भी ठीक - प्रकार से यह पता नहीं चिंद्या कि उन देशों में उक्स समस्या का समाधान वहीं कि नित्य को क्षेत्र करते थे। में ट्सिनी के जीवन में ऐसा भी समय आया था कि प्रत्येक लिए के एक एक रुपया मांगने पर भी में ट्सिनी को कुछ भी नहीं मिला या। अप वोट्टोनिक पार्टी की नीति के अनुसार डाका डालकर अप संग्रह करता उपित नहीं समक्षा गया था तथापि लेनिन की अनुमित एवं अनुसारन से स्टाक्ति के दल को टक्ती हारा अर्थ-संग्रह करना पड़ा था। तेकिन यह भी बात साम है कि आपरलंड में शीनफीन पार्टी के लिए प्रत्येक सदस्य चन्दा दिया करता था। अधानत्या इसी चन्दी देश का काम चलता था।

यदि हम सोग किसान घौर मजदूर मान्दोलन में यथारीति भाग लिए होते तो सम्भव था कि कुछ सीमा तक हमारा घायिक संकट निवारित हो जाता से कि मजदूर मथवा किसान मान्दोसन के लिए जैसे त्यवितयों की मानस्पनता होती है 374 बन्दी जीवन

का ठीक-ठीक पता चलता रहेगा। परन्तु में प्रामीणों के घर में डाका डालने का पक्षपाती न था। अनुश्लीलन समिति के नेतागणों की नीति की न मानकर मैं कलकता के निकटस्य बड़े-बड़े अंग्रेज मिल मालिकों के रुपयों पर हाथ डालने का प्रबन्ध करने लगा था। उनको भी यह बात मालूम थी। इसी समय में बन्बई और पंजाब मेलट्टेन के डाक के डिब्बे पर छापा मारने की तैयारी कर रहा था। इसके प्रतिदिक्त फान्तिकारी जीति पर भी मैं एक लेख निल रहा था। मैं बाहता था कि अपने दस की और से जनता की जानकारी के लिए फान्तिकारी आन्दोलन के कार्यक्रम को स्पट शब्दों में खोलकर रख विया जाय। यदि प्रकाश्य रूप से कोई सामित पत्र चलाने का अवसर हमें प्राप्त नहीं है तो कम-से-कम गुप्त रीति से पर्चे बेंद्रवाने की व्यवस्था तो हमें आवष्य हमें चाहिए। अनुश्लीलन सिनित के नेतागण मेरी इन नीतियों के चोर विरोधी थे।

कलकता में ग्राकर ग्रनुशीलन समिति की सहायता न लेते हुए स्वतन्त्र रूप से मैं लोकसंग्रह के कार्य मे जुट गया था। इसी प्रकार मैने कुछ लीग इकट्टे किए जो कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंगकोर में सामरिक शिक्षा पा रहे थे। ये सब कालिजों के लड़के थे। इनमें दो-एक इंजीनियरिंग कालेज के लड़के भी थे। इन लोगों की सहा-यता से श्री सुशीलकुमार बैनर्जी नामक एक ग्रच्छे कार्यकर्ता से मेरा परिषय हो गया। ये पहले ही अनुशीलन समिति के सदस्य बन चुके थे। एक दिन मैंने श्री सुशीलकुमार के साथ रास्ते पर चलते हुए कुछ नौजवानों की कांग्रेस कार्य करने में तरपर देखा। इनमें से एक के प्रति मेरी दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई। ये सांबले रंग के थे। ग्रायु लगभग बीस वर्ष की होगी। मैंने सुशील बाबू से कहा कि मै इस युवक से परिचित होना चाहता हूँ । सुधील बाबू ने कहा कि मेरी भी निगाह इस पर लगी हुई है परन्तु इसके कुछ ऐसे मित्र है जो हमारी समिति में नहीं हैं। मैंने कहा कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। सुशील बाबू कुछ देर करना बाहते थे लेकिन मैंने वहा कि मैं भाज ही उनसे मिलना बाहता हूँ। उस दिन तो नहीं, परन्तु दो एक दिन के ग्रन्दर ही उनसे मेरा परिचय हो गया। इनका नाम चा श्री यतीन्द्रनाथ दास । यह ही युवक बाद की सरदार भगतसिंह के साथ लाहोर पड्यन्त्र के मामले में गिरफ्तार हुआ था और यही भारतवर्ष का सबसे पहला व्यक्ति या जिसने पूख हड़ताल करके राजनैतिक वन्दियों की माँग पूरो कराने में ग्रपने प्राणी की भादृति दे दी थी। प्रधान रूप से इन्हीं बलिदान के परिणामस्वरूप

भारतवर्ष में राजनैतिक बन्दियों के साथ विदोष करके कान्तिकारी ध्रास्त्रोतन के सम्पर्क में कैद किये गए व्यक्तियों के साथ ब्रिटिश भारत के जेलों में श्रव्छा बतीब होने लगा था। श्राज इस पुरानी बात का स्मरण करते समय मुक्ते ऐसी दलाधा का अपुभव होता है कि मैंने उस दिन किसी स्नादमी को ठीक-ठीक पहचाना था। राह समते हुए जिस गुवक के प्रति कोई एकाएक आकृष्ट हो गया हो और वही युक्क बाद को यती-क्रमायदास हुआ हो इस बात से किसे स्लाध का मनुभव न होगा? प्रवन्तेसह करने के काम के लिए मुक्ते कुछ स्वर्मों की प्रावद्यकता थी। युक्त-

प्रान्त ग्रीर पंजाब में मेरे पास कुछ ग्रस्त्र थे लेकिन में उन्हें बंगाल में नही मेंगाना चाहता था। इधर अनुशीलन समिति के नेतागण मुक्ते अस्त्र-शस्त्र की सहायता देने के इच्छक न थे। मैने देखा कि अनुशीलन समिति के नैताओं से मेरी पट नहीं रही है। अनुशीलनसमिति के नेताओं ने भी देखा कि मैं भी अपनी नीति से हटनेवाला व्यक्ति नही हैं। अन्ततः ऐसा ठहरा कि मैं दो-एक महीने तक और ठहर जाऊँ श्रीर श्रपनी नीति को कार्यक्ष्य में परिणत न करूँ। इस बीच में वे लोग जाली नौट बनाने का काम करेंगे नयोंकि उन्हें आशा है कि उन्हें इस काम में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रस्ताव के अनुसार थोड़े दिनों के लिए शान्त रहना मैंने स्वीकार कर लिया।लेकिन मैं यह श्रच्छी तरह से जानता था कि मोट बनाने के कार्य में वे सफल नहीं होगे। ग्रव तक दो-तीन नोट मेरे पास ग्राए परन्तु वे वहत ही खराब थे, ये नोट बाज़ार में चल नहीं सकते थे। मैंने जान्त रहना तो स्वीकार कर लिया लेकिन श्रपने कार्य की तैयारी स्थगित नहीं की। जिस मिल में डाका डालना या वहां की स्थिति को पूर्णरूप से समक्षने के लिए मैंने धपने ब्रादमी भेजे एवं उनकी रिपोटॉ की जाँच करने के लिए में स्वयम् उन स्थानों पर गया। किस रास्ते से जाना है, कैसे लौटना है, किन मौकों पर किराए के मकान लेना है, उकती के बाद किस मीके पर अपने अस्य-शस्त्रादि की छोड देना है, कहाँ पर मोटरकार जा सकती है, ग्रीर कहाँ पर रुपयों को लाकर रखना है, इन सब कामों के लिए कितने व्यक्तियों की ग्रायश्यकता है, किस मिल में कितना रुपया मिल सकता है, पंजाब ग्रयवा बम्बई मेल को किस स्थान पर रोका जाएगा, फिर वहाँ से कँसे हम लोग छापा मारने के बाद भागेंगे, इन सब बातों की जांच हुई और प्रवन्ध होने लगा।

इधर मुक्रे सन्तृष्ट करने के लिए एवं मेरी नीति और अनुसीलन समिति के दूसरे नेताओं की नीतियों में समक्षीता कराने के लिए एक मीटिंग हुई। वह तक ग्रहण कर रहे है । सैमनसिह की मीटिंग के अवसर पर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नीति में समाजवाद के जितने सिद्धान्त ग्रहण किये गए थे उन्हें वे उस समय नहीं ग्रहण कर पाए थे।

मैमनसिंह की मीटिंग रात-भर होती रही लेकिन मेरी समक्त में उस मीटिंग में किसी विशेष महत्त्वपूर्ण बात का निर्णय नहीं हो पाया था। कुछ समय तक मैंने उन लोगों की बातचीत में सहर्ष भाग लिया परन्तु जब मैंने देखा कि बात में बात बढ जाती है और काम की बात कुछ नहीं हो पाती तो मैंने और अधिक बातचीत करना उचित नहीं समका। ऐसा मालूम पड़ता था कि राजनीतिक परिस्थितियों से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, उन परिस्थितियों के ग्रन्तराल में कौन-कौन-सी राक्तियाँ प्रवल रूप से कार्य कर रही है, भविष्य में इन परिस्थितियों के रूप कैसे पल्टा लाएँगे, जनसाधारण के सामने किस प्रकार अपने सिद्धान्तों को रखना श्रावश्यक है जिससे भारतीय राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का रुख बदल जाय एवं जनसाधारण <sup>\*</sup> पर प्रकाश्य नेताओं के नेतृत्व की अपेक्षा कान्तिकारियों के निर्देशों का प्रभाव ग्रधिक-से-प्रधिक परिलक्षित हो सके, इन सब वार्तों का मर्म अनुशीलन ममिति के नेतागण उपलब्ध नहीं कर पाएँ थे। कान्तिकारी भ्रान्दोशन में ऐसे व्यक्तिमों का नितान्त श्रभाव होने के कारण भारतीय राजनीति पर उस शादीलन का उतना प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा जितना कि उचित रूप से पड़ना चाहिए या।

मैमनसिंह की मीटिंग में बंगाल, युवत प्रान्त एवं पंजाब के संगठन का समस्त

कार्यभारमेरे ऊपर छोड़ दियागया।

वर्षाऋतुका भभी ग्रवसान नहीं हुमाया । वायुमंडल वाप्प-भारसे ब्लान्त ही रहाथा। प्रकृति में तरी के ग्राधिक्य के कारण मनुष्यों के मन नीरस हो रहे थे। ग्रीटम ऋतु के भन्त में जैसे नव नीरद दल को देखने के लिए मनुष्य तरस जाते हैं वर्षा ऋतुं के अन्त में वैसे ही वे नीरद जल से ऊवकर निर्मल आवाश में सूर्य का प्रकाश देखने के लिए चंचल हो उठते हैं। उत्तर भारत के निवासियों के लिए तो यह एक साधारण बात है। परन्तु वर्षा ऋतु के अन्त में अंगाल एवं विरोप करके पूर्व बंगाल सदा स्नेहाई सजल तट्यूमि धौर जलाधयों के ऊपर घ्रममान भावाछ-स्थानों को देखकर उत्तर भारत के निवासी विस्मय पुननित हो जाते हैं भीर ब्याकुल भी हो उठते हैं।

पूर्व बंगाल में जितनी नदियाँ है भारतवर्ष-भर में इतनी ग्रीर कहीं नहीं

श्रादशों का संघर्ष 379

मिलंगी। मानो उस देशकी नदियों का जाल बिछा हुआ है पूर्व बंगाल में जितने स्टीमर चलते है उतने भारतवर्ष-भर में और कहीं नहीं। वर्षा ऋतु में तो स्टीमर और नावों की सहायता के बिना कहीं भी आना-जाना सम्भव ही नहीं।

नौका पर यात्रा की शोभा एवं उसके संकटों का कुछ भी प्राभास इन लेखों से नहीं मिल सकता. भाषा की परिषाटी से करपना का उद्रेक हो सकता है। परन्तु करपना थ्रोर वास्तविकता में धाकाश-पातालका अन्तर है। नदी के किनारे किनारे नौका चल रही है। इतने में पास से स्टोमर निकल गया। स्टोमर के प्रीपक सभीप रहने में नौका को अत्यन्त खतरा रहता है। शौर प्रधिक दूरी पर रहने से भी स्टीमर के निकलने से जो उत्ताल तरंग उप्यन्त होती है उनका सामना करना पड़ता है। पूर्व बंगाल के नाविकों को इस बात का बहुत प्यान रहता है। नौका के पार्वक में के उस बात का बहुत प्यान रहता है। नौका के पार्वक में तरंगों का आधात होने से उसके उत्तर जाने की विधेष सम्भावना रहती है। इसलिए खबैंये तरंगों को बाति हुए देखकर अपनी नावों के सम्मुख भागों को छन तरंगों की और मोड़ देते है एवं इस प्रकार से नायों को चलाते हैं कि दोलाय-मान होने पर भी उनके उलटने की संभावना बहुत कम रह जाती है।

वैशाख के महीने में तो इतनी भीषियाँ प्रांती है कि नौका पर यात्रा करना मयप्रद होता है। नावें अकसर पाल लगाकर चलती हैं और जरासी भूल के कारण एक भीके से ही वे उलट सकती हैं। पालों का जपयोग करने में पूर्व बंगाल के नाविक बहुत ही अनुभवी होते हैं। शहर की सड़कों पर जिस प्रकार इक्के-तोन तथा मोटरों के आपस में लड़ जाने की सदा आशंका बनी रहती है उसी प्रकार पूर्व बंगाल में नदियों के आपस में लड़ जाने की सदा आशंका बनी रहती है उसी प्रकार पूर्व बंगाल में नदियों के भी चौराहे होते हैं। ऐसे मोहानों पर नावों के भी चौराहे होते हैं। वंगाल में इन्हें मोहाना कहते हैं। ऐसे मोहानों पर नावों के लिए लाता रहता है। किसी-किसी मोहाने के लिए नाविकों में ऐसी कियदन्तियाँ अवलित है कि अयुक स्थान पर प्रायः नावें डूज जाती हैं। उन स्थानों से गुजरते समय पूर्व बंगाल के प्रायः नावी सकता की निवयों की प्रायंता करने लाते हैं। पूर्व बंगाल के प्रायः सभी मस्लाह मुसकमान होते हैं। परन्तु संकट के समय देव, देवी, जन्द आदि के भी वे पुआरो वन जाते हैं। इन्हें के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वक्त साहव का कहना है कि समुद्र और निवयों में प्रकृति के निष्टुर एवं अनियमित आवरणों के कारण नाविक में कुसस्कार की मात्रा धरवन्त प्रविद्ध पूर्व अनियमित आवरणों के कारण नाविक में कुसस्कार की मात्रा धरवन्त प्रविद्ध पूर्व अनियमित आवरणों के कारण नाविक में कुसस्कार की मात्रा धरवन्त प्रविद्ध पूर्व अनियमित आवरणों के कारण नाविक में कुसस्कार की मात्रा धरवन्त प्रविद्ध पूर्व अनियमित आवरणों के कारण नाविक में कुसस्कार की मात्रा धरवन्त प्रविद्ध

होती है। संभव है इस सिद्धान्त में कुछ सत्यता हो।

मैं वर्षा ऋतु के अन्त मे नाव पर मैमनसिंह आया था एवं इसके पहले भी मुक्ते पूर्व बंगाल एक आध दक्ते आना पड़ा था। इन अवसरों पर पूर्व बंगाल के नौका-. रोहण के रहस्य से कुछ-कुछ परिचित हुआ था । नौका पर चलते हुए किसी-किसी मोहाने पर नाविकों की मानसिक उत्कंठा को देखकर हमारे मन में भी एक मान-सिक उड़ेग उत्पन्न हो जाता था कभी-कभी ऐसे अवसरों पर यह शंका उत्पन्न हो जाती थी कि ब्रिटिश पुलिस के निर्यातन से तो छुटकारा पा गए परन्तु प्रव इत नदी-देवियों के हाथ से निष्कृति पाना दुष्कर है। मतलाहों एवं यात्रियों में बात-चीत होने लगती है कि कव-कब इन स्यानों पर कौन-कौन महलाह किन-किन यात्रियों को लेकर नदी गर्भ में विखुष्त हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में कुसंस्कार विमुक्त साहसी पुरुषों के हृदयों में भी मुहुत भर के लिए तो एक ग्रन्थक्त संका उपस्थित हो ही जाती है। मुँह से तो इसने रहते है और मूढ़ जनता के कुसंस्कारों पर प्रवज्ञा, उपहास, एव अवहेलना की कृपा दृष्टि डालते है और अपने को उनसे श्रेष्ठ समभते हैं परन्तु हृदय के गुष्त कन्दर में एक ग्रनिर्देश्य भय बना रहता है कि कही बूब न जाएँ। कभी-कभी बाकाश-मण्डल में जब काले-काले घने बादल दिखाई देने लगते हैं तो भी मन में कुछ कम शका पैदा नहीं होती। इन वातों से मल्लाह उतना नहीं डरते थे जितना मैं डरता था।

पिड्नम देश के निवासी इसकी करपना भी नहीं कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में पूर्व बंगाल के गाँव और करवे कैंसे समुद्रवत पानी के बीच में टापू से तैरते रहते हैं, हजारों बीचा भूमि पानी में डूब जाती है। परन्तु उस भूमि का धान पुरखामर पानी से दो-डाई हाथ ऊपर मिकला रहता है। घन धान के खेतों के बीच से नामें चला करती हैं। न जाने मल्लाह इन पानी से भरे हुए खेतों के बीच से प्रामें राप्ते का निर्णय कींसे करते हैं! विभाल की नामों पर छप्पर लगे रहते हैं इन छप्परों के भीचे धाराम से बैठने घीर लेटने का स्थान रहता है। हम नदी में चलते हुए छप्पर के भीचे धाराम से बैठने घीर लेटने का स्थान रहता है। हम नदी में चलते हुए छप्पर के भीचे धाराम से लेटने हुए थे। न जाने कवनदी को छोड़िकर किसी गाँव को घोर चलने लगे धाराम से लेटे हुए थे। न जाने कवनदी को छोड़िकर किसी गाँव को भीर चलने लगे धान के खेतों कीच से रास्ता वनाते हुए नाव चलने लगी धान के पीधों के साथ नाव के पाइवेंद्र कोर उसके छप्पर के साथ नी दिप्ता के पीधों के साथ नाव के मान के खेता के बीच से रास्ता वनाते हैं सर-सर-सी धावाज सुनकर जब मेंने एप्पर के नीचे के मान के आगो की धोर बढ़कर सामने देसा तो देसता है पान के धेतों के बीच न जाने कही छित गए हैं। एक लम्बे से बाँस सी सहायता से मल्लाह पानी

के नीचे की सूमि को ढकेलते हुए अपनी नाव को आगे वढ़ा रहा है। में छलर के नीचे से निकलकर नाव के बाहरी भाग पर खड़ा हो गया तो बया देसता हूँ कि चारो तरफ अनन्त की ओर धान के पौधे विस्तृत हैं। और धीच-धीच में कुछ खड़े-बड़े वृक्ष भी दिखाइ देते हैं। संभव है मत्लाह इन्ही वृक्ष तथा वगीचों को देखकर अपने रास्ते का निर्णय करता हो। कभी-कभी दूसरी ओर से अग्य नावों को भी आते-बाते देखले थे। इसी प्रकार देतों के बीच से नावों पर चलते-चलते एक खाड़ी के अन्दर आ गए। यह स्थान स्थन-दोक सा मालूम पड़ता था। खाड़ी दोनों घोर से वृक्षों से घिरी हुई थी। दोपहर के समय औ चारों दिशाओं में सूर्य की दीदित रहते हुए भी वृक्षों से बिरी हुई इस खाड़ी के अन्दर प्रयंदा-सा लग रहा था। औरवानिकों की गुष्टि नितान्त कास्पितक नहीं होती। हम पड्यम्कारी गण कि दिश्त सामाज्य के विरुद्ध अप्रोजों को पट्टनों और पुलिस की दृष्टि बचाते हुए इस प्रकार नदनदी और साड़ियों के बीच स्वप्नवत घूमते-घूमते मैं मनसिंह के एक गाँव को गए और लीन आए।

मैमनसिंह के गाँच में जिस मकान में हम कोग ठहरे थे उसके कितने ही कमरे वांसों के मचानों के उत्पर वने हुए थे। इस समय पानी तो हट गया था परन्तु समस्त स्थान सेशर से भरे हुए थे। इस द्वय में मनुष्य व्याकुल हो उठता है। गुप्त भीटिंग होने के बाद इस मकान में हम लोगों को एक रात श्रीर रहना पड़ा था। श्रमुशीलन समिति के एक नेता श्री प्रमुल गांगुली श्रीर मैंने एक ही कमरे में राशि व्यतीत की थी। एक रात जगने के बाद दूसरी रात हम लोग खूब सोये। पुलिस हम लोगों की लोग में थी। वंगाल श्राहिनेस के भनुसार हम लोग गिर-पतार किये जा सकते थे। हम लोगों के बारट नाम से निकल हुए थे। सोते समय प्रतल वाजू ने दो मनुष्यों को वारी-वारी से पहरे में रख दिया था।

मीटिंग का सब काम समाप्त होने पर में और प्रतुल वाबू कलकत्ता वापस सौटे। मेरे साथ बंगवाणी नामक प्रसिद्ध बंगला मासिक पत्र के कुछ मंक थे। इनमें मेरे लिखे हुए बन्दी जीवन के द्वितीय भाग के कुछ मंग छुपे थे। रास्ते में मैंने प्रतुल बादू को प्रथने लिखे हुए इन मंशों को पढ़कर सुनाया।

प्रतुल तानू चाहते थे कि मैं उनके साथ कलकत्ता को नापस जाते हुए बंगाल के कुछ जिलों में जाऊँ। मैं जानता था कि प्रतुल बादू को बंगाल की खुकिया पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है। धीर मैं यह भी जानता था कि बंगाल की श्रधिकांच्य पुलिस सुक्षे नहीं पहचानती । इसलिए मैं प्रतुल बाबू के साथ नहीं जाना चाहता था । प्रतुल बाबू ने मुक्ते श्रपने साथ ले जाने के लिए बहुत श्रनुरोध किया परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया । आखिर में हुश्रा वहीं । मैं तो प्रधने स्थान पर सकुशल पहुँच गया लेकिन प्रतुल बाबू घूमते-घूमते एक स्थान पर गिरफ्तार हो गए ।

कलकता पहुँचकर मैंने अनुसीलन समिति के दूसरे साथियों को फिर नये सिरे ते समक्राना चाहा कि हम सब प्रतुख गांगुली को तरह एक एक करके गिरफ्तार हो जाएंगे और काम कुछ भी न कर पाएंगे। इसिलए हमारे कार्यक्रम ने बीझ ही ऐसा परिवर्तन आवश्यक है जिससे गिरफ्तार होने के पहले हम लोग कुछ कर सकें और भारतवर्ष के स्वतन्त्रता-संग्राम को मांगे वढ़ा सकें।

मैननसिंह से लोटते समय रास्ते में प्रतुल बाबू से मेरी जो कुछ बातचीत हुई उससे मैंने प्रमुल किया था कि प्रतुल बाबू उस समय तक कम्यूनियम प्रािष्ट सिद्धान्तों से परिचित नहीं थे। भारतीय समाज के नव जागरण से राजनीतिक क्षेत्र में नधीन चेतना का जैसे संचार होगा वैसे ही साहित्य, कला, ऐरिहासिक गर्थे-पणा, दार्शिनक सिद्धान्तों तथा धामिक भावनाओं में भी युगान्तकारी परिवर्तन होगे। इस बात से अनिकार रहने के कारण अनुल बाबू बीर उनके साथी राजनीतिक क्षेत्र के ने एक तंग बायरे के प्रमुख ही अपने विधिष्ट कार्यक्रम में लिन्त रहते थे। मैमनसिंह से वापस चीटते समय में वे प्रतुल बाबू की अपने कुछ केल पदकर सुनाए थे। इन लेलो में कुछ दार्शिनक बातों की भी चर्चा थी। प्रतुल बाबू इन सम बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। कम्युनिस्ट मेतागण इस बात को अली प्रकार समक्र गए है कि वार्शनिक विचार भूमि पर जिस सिद्धान्त की प्रतिष्टा नहीं हुई है उसकी उपयोगिता तथा उसका स्थापित्व सन्देह-पुवन है। समाज का सर्वागित विकास तभी सम्बव है जब एक सुचिनित्त एवं प्रतिन्यत विचारपारा के प्रााधार पर उसका सभि सम्बव्धित हो। के म्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती दहारी हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती दहारी हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती दहारी हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती दहारी हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती दहारी हो। कम्युनियम के इस दृष्टिकोग से भारतीय नवयुवकण आज भी प्रस्ती तरह प्रिवर्तन नहीं है।

कलकता वापस प्राक्त मैंने सब जिलों से अपने दल के कार्यकर्तामें को बुलाना प्रारम्भ कर दिया। प्रधिकांश कार्यकर्ता उच कार्यक्रम के पश में पे। हमारे सामने प्रश्न यह पा कि एक और तो सरकार ने विना मुकदमा चलाए हम लोगों को पकड़-पकड़कर जेलों में बन्द करना प्रारम्भ कर दिया या और दूसरी भोर अनुसीलन समिति के पुराने नैतामण ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जिसमे

मादशों का संघर्ष 383

जनता में फ्रान्तिकारी आवनाओं का यथेष्ट प्रचार होता। मैं यह समभता था कि संगठित रूप से विस्तारपूर्वक युक्तिपूर्ण बोजस्थी लेखों के द्वारा फ्रान्तिकारी सिद्धान्तों का प्रचार होना परम धावस्थक है एवं इसके साथ-साथ प्रथं-संग्रह के लिए देशी धनी व्यक्तियों पर डकैशी न डावकर सरकारी सम्पत्ति को लूटने का प्रवन्ध करना पढ़ेगा। अनुशीलन के प्रथं नेतागण इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। परसु मैंने स्वतन्त्र रूप से इन सब बातों का प्रवन्ध करना प्रारम्भ कर दिया। मैंमनसिंह सभा के निणयक अनुसार धनुगीलन समिति के पुराने कार्यकर्तां श्री

ने अपने-ग्रपने ग्रधीन सब सदस्यों का मेरे साथ परिचय कराना प्रारम्भ कर दिया। इसके श्रतिरिक्त बंगाल के दूसरे कान्तिकारी दलों के नेताओं से मैंने स्वतन्त्र रूप से मिलना प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में चटगाँव के एक दल के मुख्य व्यक्तियों के साथ मेरा परिचय हुआ। सूर्यंकान्त सेन इस दल के प्रमुख नेता थे। इनके दो-तीन विदयस्त साथियों से मेरी वातचीत हुई थी। यह दल प्रनुशीलन समिति की ही एक शाखा थी। अनशीलन समिति की नीति से ऊबकर इस दल ने उस समिति से अपने को अलग कर लिया था। यह दल भी मेरी ही तरह उस नीति का पक्ष-पाती था। इन लोगों से बातचीत करके मैंने ऐसा अनुभव किया कि इनसे मेरी पट जाएगी। श्री सूर्यसेन के विश्वस्त श्रादिमियों से मेरी बहुत कुछ बातचीत ही गई। कलकता के झन्य दल के भी कुछ व्यक्ति चटगाँव के दल के साथ काम करने लगे थे। इनसे भी मेरी वातचीत हुई। इन सब बातचीतों के परिणाम में उत्तर-भारत के दल के साथ इनका सम्पर्क हो गया और जब दक्षिणेश्वर में एक वस का कारखाना पकड़ा गया तो उसमें हमारे दल के प्रमुख कार्यकर्ता धमरवाही इ राजेन्द्रनाथ लाहिडी भी गिरफ्तार हुए थे। मैं चाहता था कि हम कलकता के इसरे कान्तिकारी दलों को भी अपने साथ मिलाकर एक विराट दल बना लें। इस कार्य के सम्बन्ध में मैं बहुत-से दलों के कार्यकर्ताओं से मिला दूसरी और मैंने यह निश्चय कर लिया कि कान्तिकारी दल की छोर से परचे बाँटे जाएँगे। मैं चाहता था कि पहले पर्चे में कान्तिकारी ब्रान्दोलन के कार्यक्रम की एक रूप-रेखा मंकित हो जाय । मेरे प्रति घड़ी के कार्य के अन्तराल में यह भावना सदा बनी रहती थी कि धपने पर्चे में किस डंग से अपने वक्तव्य को प्रभावीत्पादक ढंग से कहूँ। एक दिन में अपने एक साथी के मकान में बैठा था। उनके बड़े भाई भी उस कमरे में बैठे ये जो कलकता के एक कालेज के इतिहास के प्रोफ्तेसर है। उन्हें यह पता था कि

मैं ऋन्तिकारी हूँ। योंही बातचीत होते-होते हिंसा-ग्रहिसा पर वातचीत चल पड़ी। इस सिलसिले में उवत प्रोफेसर महोदय ने आयरलैंड के इतिहास की एक महत्व-पूर्ण बात मुफ्ते बताई। ग्रंण्ट राबर्टसन लिखित एक ग्रंग्रेजी इतिहास ग्रंथ से उन्होंने ये बावय मुफ्ते दिखाए—"English statesmen have taught the Irish politicians that England can be builted but not argued into justice and generosity."

एक और जैसे मैं विभिन्न कान्तिकारी दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत चला रहा वा और इसके माध-साथ वर्चे छपवाने का भी प्रवन्ध कर रहा था दूसरी धोर वैसे ही मैं जापान, कोस एवं अमेरिका (United States) में जप्युं चत कार्यक तीयों की गुन्त रीति से अको का भी प्रवंध कर रहा था। इसके दी उद्देश्य थे। हम पाहते थे कि हमारे फुछ कार्यकुशल आदमी विदेश में जाकर वैज्ञानिक रोति से सामरिक विभाग की विभिन्न विद्याएँ प्राप्त कर लें। हम चाहते थे कि सामरिक विशा प्राप्त करने के साय-साथ दूसरी गोला-चारूव दोप ग्राप्त करने के साय-साथ दूसरे आदमी गोला-चारूव दोप ग्राप्त थानों के कार-सानी का काम चलाना भी सीख लें। कारण विच्छव के समय धान-शरूव जगां का काम चलाना भी सीख लें। कारण विच्छव के समय धान-शरूव जगां का काम चलाना भी सीख लें। इसरों बात यह थी कि थिदेशों में जहीं। इसरों वात यह थी कि थिदेशों में जहीं।

म्रादर्शी का संघर्ष 385

जहाँ भारतीय विष्लव का संगठन किया जा रहा था उन स्थानों में हमारे भादमी पहुँच जाएँ भ्रीर विदेशस्य विष्लवियों के साथ हमारा नियमित सम्बन्ध स्थापित हो जाय। इसके भितिरिक्त मैं कलकत्ता की तरफ दो-तीन स्थानों में अंग्रेजी एवं सरकारी माल लुटने का भी प्रवन्ध कर रहा था।

कलकत्ता के पास कई एक अंग्रेज-परिचालित जूट के कारलाने थे। इनमें प्रति
सप्ताह ग्राठ-प्राठ दस-दस हजार रुपये कुलियों को वेतन देने के लिए ग्राते थे। इन
रुपयों की रक्षा के लिए कोई प्रधिक व्यवस्था नहीं रहती थी। इन गारलानों में
ग्राने-जाने के रास्ते की जांच करना हम लोगों ने प्रारम्भ किया कि ट्रेन के रास्ते
से सुविधा होगी अध्या मोटर के रास्ते से; रास्ते के बीच किन स्थानों में ठहरने
का प्रवन्ध हो सकता है, किस स्थान से प्रस्त-सम्भ एवं किस स्थान से रुपयों को
अलगे भत्र विया जा सकता है, इन सय ठहरने एवं ग्रस्तादि को अलग-प्रथम
अजने के स्थानों पर ग्रास-पास के नियासी तथा पुलिसवालों को कोई तार्देह हो
वनता है अथवा नहीं; दल के प्रावमी किनते की टोली में विभिन्न दिशाशों को
भीर चले जाएँगे और उनके इस प्रकार जाने से किसी को सन्देह तो नहीं होगा
पादि इन सब वातों को हम मच्छी तरह जांच-पडताल करने लगे। मैंने ग्रपने दो
तीन विस्वस्त साथियों को लेकर उन सब रास्तों व स्थानों का परिवेक्षण किया।

इन कारखानों के झितिरिनत एक भीर सहज एवं धरयन्त साहस था नगम हमारी वृष्टि में आया था। हमारे दल का एक व्यक्ति रेसवे मेल बैन में काम करता था। हम लोगों ने निश्चय किया कि बम्बई मेल को रोककर बीमा किए इपयों को लूट लें। हमारे आदमी की सहायता से सहज ही में हमें यह पता लग जाएगा कि बीमा के रुपये किस स्थान पर हैं। एक बनावटी प्रतिरोध का भिनय करके हमारा भादमी आवश्यकीय सब संकेत कर देगा। इस सम्यन्य में भी हम रास्ते आदि की जीव-पड़ताल करने लगे। इसर अनुशीलन समिति के अन्य पुराने नेतागण हमारे कार्यक्त का तेतागण हमारे कार्यक्त का तेतागण हमारे कार्यक्त का तेता विरोध करने लगे। में भी घोरे-घोरे अरयन्त हठ करने लगा। इस सींचा-तानों के परिणाम में प्रतुत बाबू को निरक्तारों के बाद बहरमपुर में एक भीर गुन्त सभा हुई। बहरमपुर मुशिदाबाद के पास ही का एक भागूनिक नगर है। यहाँ पर एक बढ़ा कालेज भी है। इस सभा में सर्वप्री नरेन्द्र-नाथ सेन, रसेशचन्द्र धावार्य भादि धनुशीलन के पुराने नेता चरस्यत थे।

सियालदह एवं हवड़ा कलकता के इन दो स्टेशनों पर एवं उनके निकटवर्ती

386 बन्दी जीवन

छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी पुलिस की खूब निगरानी रहती थी। इन सोगों की ग्रांसें वचाकर मुक्ते वहरमपुर जाना था। मुक्ते ऐसा भी सन्देह होने लगा कि पुलिसवाले मुक्ते कलकत्ता में जोरों से ढूँढने लगे हैं। ऐसी भ्रवस्था में कैसे मैं कलकत्ता के बाहर निकल यया थोर सकुशल बायस आ गया इसका आबुपविक वर्णन करना मैं ग्राज

बहरमपुर की गुप्त बंठक में भाग लेकर लौट आने के बाद मैं अपने संगठन ग्रीर उसके कार्यों को आसे बढ़ाने में लग गया। बनारस के अपने पुराने सामी श्री जितेन्द्र मुखर्जी के छोटे भाई श्री घीरेन्द्र मुखर्जी की बात में पहले भी कर चुका हैं। उनकी अपने दल में सम्मिलित करने का भेरा प्रयत्न निरन्तर चला हुआ या।

भी उचित नहीं समभता हुँ।

इतने भाविमयों के रहते हुए भी मैं क्यों धीरेन्द्र के पीछे इतना समय नष्ट कर रहा था। इसका एक कारण तो यह था कि घीरेन्द्र विज्ञान के बहुत अच्छे छात्र थे। हम लोगों में ऐसे व्यक्तित बहुत कम थे जिनमें स्थान हो, दुवंमनीय साहस हो, मुख्यिमता हो एवं जो विधा-चृद्धि-सम्पन्न हो भीर विज्ञान का जाता हो। यदि मैं धीरेन्द्र को क्रान्तिकारों वना लेता तो उनमें उन सब गुणों का समावेश हम पा सकते थे। दूसरी वात यह थे कि वे हमारे परिचित मिनों में से थे। इलाहाबाद में उन्होंने मुक्ते राजनीति में आने की अवल इच्छा प्रकट की थी। इसर प्रवत विदिश्त साआजण्य की समस्त पुनिस काकित मेरा पीछा कर रही थी। ऐसी भवस्या में मेरे साथ समस्त एतने में धीरेन्द्र अनिच्छुक नहीं थे। उनके जैसा व्यक्ति किसी काम में पुट जाएगा उसी में सफलता आपत करेगा ऐसी मेरी धारणा थी। इसलिए मैं उनको अपने वल में लाने की आधा से वार-वार उनके पास जाया करता था।

जन-सापारण की तरह धीरेन्द्र भी यही समभते थे कि कान्तिकारियों में मिचारवान अभिन्न समभतार व्यभित नहीं होते है। कुछ अर्बीक्षित उत्तेजना-प्रवण, अवियेचक किन्तु साहसी देशप्राण युवकवृन्द असिहिष्णु होकर धवनविध्यत एप से आतंकवादी वस गए हैं। यथार्ष में विराट् रूप से विटिष्ट साप्त्राप्त्र के विष्ट विद्रोह करने के लिए न कृष्टि संगठन हो है धीर न कोई ऐसी भावना हो है। भेरी लिएसी 'बन्दी जीवन' पुस्तक जैसी कुछ पुस्तकों के प्रकारित होने के बाद ही जन-साधारण को थोड़ा-बहुत पता लगा कि भारत से भी एक व्यापक विद्रोह की प्रचेटा पत्र एस एस हो है। सेरी प्रचेटा पत्र एही थी। मेरे संस्पर्य में आकर धीरेन्द्र को भी अपना भ्रम मातून पहा कि भारतीय कान्तिकारी धान्दोतन निरा बच्नों का विजवाड़ नहीं है। परंतु

उनकी गांधी-प्रीति उन्हे हमारे दन में बाने से रोक रही थी। यदि किमी दिन तुमुल तक के बाद में उन्हें कुछ मुकता हुया पाता था तो कियी दूसरे दिन पुनः वही पुराना तर्ग खड़ा हो जाता था। घीरेन्द्र बार-बार दम बात पर जोर देते कि प्रहिसा नीति पर ही विराट् जन-प्रान्दोलन की सुष्टि हो सकती है जैंगी महात्मा जी ने की है। उनके सममाने पर भी मैं यह नहीं समक पाता था कि विराटल्प से जन-प्रान्दोलन करने के लिए प्रहिसा के सिद्धान्त पर इतना प्रश्मिक जोर टानने की क्या प्रावद्यकता है। महात्माजी के कथनानुमार यह बात सत्य नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में जैसा हम तपस्या के परिणाम में प्रहिता के द्वारा हिमा की जीत सकते हैं उसी तरह ने तपस्या न करके ही अमंख्य जनसाधारण स्यून दृष्टि से महिसक रहने पर कैसे हिसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनस्य बोघ का पूर्ण रीति से बिना स्वाम किए कोई भी मनुष्य बचार्य में प्रहिसक नहीं हो सकता है। समत्य बोध का त्यागना जीवनभर की तपस्या का परिणाम होता है। जन-साधारण से ऐसी तपस्या की बाला हम कैमे कर सकते हैं फिर परिपूर्ण तपस्या के बाद जो कुछ प्राप्त की जाती है उस सिद्धि को पहले ही बाधे रास्ते में ही हम की प्राप्त कर सकते हैं। इन सब कारणों ने सैद्धान्तिक रूप में हम प्रहिसा नीति का प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में नहीं कर सकते । इसका धर्ष यह नहीं है कि हिसा के मार्ग पर ही हम जन-मान्दोलन की चला सकते है, हमारे पास मस्त नहीं है इस-लिए हम बाध्य होकर जन-प्रान्दोलन को ऐसे मार्ग पर पता देंगे जिसमें पहन की मायश्यकता नहीं होगी। महारमाजी की मनी कामना ती यह है कि संसार की महिया-रपी नवीन धर्म देवा । प्रपने जीवन को सार्थक बनाएँ । इस नवीन धर्म प्रचार के मामने भारतकी स्वतन्त्रताका प्रश्न नितान्त तुच्छवन गया है परन्तु पिछने महायद के भवतर पर ब्रिटिश सरवार को गर्य एवं जन की सहामता देकर महात्याजी ने कीन महिसानीति का पालन किया यह बहुतो के लिए नितान्त दुर्वोध्य है । मेरे तेम फान्तिकारी के निकट महिसा के प्रश्न की मीमांसा इस प्रकार है कि जैसे एक प्रवीण चिकित्सक रोगी की भंगल-कामना से प्रेरित होकर उसकी देह पर बल-प्रयोग प्रयदा शत्योपचार करता है तो इस प्राचरण को कोई भी मुधी जन हिमात्मक नहीं कह सकता । उसी तरह यदि कोई कान्तिकारी सरनतापूर्व म शुद्ध हृदय ने निरहंकार होने की प्रवल चेप्टा करते हुए समाज की बल्याण कामना से प्रेरित होकर सगस्त्र विद्रोह के लिए पडमन्त्र करता है तो वह भी हिमा नहीं है। सबस्त्र क्रान्ति वा

#### परिशिष्ट

कुछ पूरक तथ्य

'बन्दी जीवन' के यह तीनों भाग उस समय लिखे गए, जब हमारे देश में मिटिस

किन्तु उस समय सभी धटनाओं को सर्वधा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सकता था।

अपने इस अन्थ में अकट नहीं कर सकते थे। यहां हम कुछ ऐसे ही तथ्य संप्रशेत करके दे

शासन-तंत्र था। लेखक का उद्देश्य यह था कि भारत की स्वाधीनता के लिए उसने भीर उसके

साथियों ने सरास्त्र क्रान्ति का जो प्रयास किया था, उसका विवर्ण जनता के सम्मुख उपरिवत कर दे, जिससे प्रेरित होकर अन्य भारतीय यनक भी इन प्रयासी में सहायत: दें और 🗈 प्रकार

स्वारीनता मान्दोलन शक्तिशाली वन सके ।

इतिहास आदि लिखे है, उनके सन्मुख यह नाथा नहीं थी। उन्होंने सभी कुछ सप्ट रूप से लिए। है और इसीलिए बाज ने अनेक तथ्य भी प्रकाश में बा गए है, जिनको शचीन्द्र नार्

'रहे हैं।

भारत की स्वाधीनता के पश्चात हमारे देश के अन्य कान्तिकारी महानुभावों ने जो जो संस्मरण,

को अनेक घटनाएँ छिपानी पड़ी हैं और अनेक व्यक्तियों के क्रियम नाम लिखने पड़े हैं।

वयोकि इससे अनेक व्यक्तियों के आपत्तिप्रस्त हो जाने का सब था। इसीलिए श्री राचीन्द्र बाबू

# हाडिंग्ज वम काण्ड

है। वास्तव में इस पड्यन्त्र केस के साथ ही उत्तर भारत के क्रान्तिकारी प्रान्दो-लन का एक भ्रष्याय समाप्त होता है भीर भ्रगला अध्याय प्रारम्भ होता है। यह पड्यन्त्र केस उन लोगों पर चलाया गया था, जो 23 दिसम्बर, 1912 को लाई हाडिंग्ज पर वम फेंकने के श्रपराधी समभे गए थे। लाउं हाडिग्ज पर जिस समय बम फेंका गया, उस समय वह कलकत्ते से दिल्ली राजधानी लाए जाने के उपलक्ष में निकाले गए प्रपने शाही जुलूस में एक हायी पर धासीन थे। सन् 1905 में बंगाल के स्वदेशी ब्रान्दोलन के समय फलकता तथा बंगाल में जिस प्रकार विप्त-बकारी सिक्य हो उठे थे, उसी से आतंकित होकर बिटिश सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई थी। इससे पूर्व सन् 1911 में, जाजे पंचम ने दिल्ली दरबार किया था और उसी में बंग-भंग को रह करने की घोषणा की गई थी। उसके पश्चात् ही दिल्ली को राजधानी बनाने भीर इस मबसर पर ऐसी धुमधाम और प्रदर्शन करने का श्रायोजन किया गया, जिससे भारतीय जनता भीर विदेशों के लोकमत पर यह प्रमाव डाला जा सके कि भारतीय जनता पुणतया भंग्रेजी शासन की भक्त है और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। किन्तु भारतीय कान्ति-कारियों ने जिनमें श्री रासविहारी बोस भी थे, लाई हाडिंग्ज पर बम फॅक्कर सरकार की इस योजना पर पानी फेर दिया। वताया जाता है कि श्री रासविहारी बोस के एक साथी थी वसन्तकुमार विश्वास स्त्री-वेष में एक ऐसे मकान की छत पर जा बैठे, जो जुलूस के रास्ते में था। जैसे ही वायसराय का हाथी उस मकान के नीचे श्राया, श्री विश्वास ने बम फेंक दिया। किन्तु वायसराय बच गए, केवल उनका एक अंगरक्षक मारा गया । इसके पश्चात् ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई ।

'बन्दी जीवन' की कहानी 'दिल्ली पड्यन्त्र केस' के पश्चात् से प्रारम्भ होती

394

कुछ लोग मुखविर हा गए और थी बालमुकुन्द, भास्टर अमीचन्द, प्रवर्धविहारी ग्रीर वसन्तकुमार विस्वास को फीसी हुई। इसके ग्रांतिरन्त ग्रन्य ग्रमेक व्यक्तियों को लम्बी-लम्बी ग्रवधि की सजा सुनाई गई।

## वावांकमोहन हाज़रा

लाई हार्डिंग्ज पर जो वम फेंका गया था,वह उसी प्रकार का था, जिसके लोल कलकत्ता के राजाबाजार मुहल्ले में श्री श्रवांकमोहन हाजरा के घर से बरामद हुए थे। इन श्री श्रवांकमोहन की चर्चा से ही 'वन्दी जीवन' की कहानी श्रचीन्द्र बादू ने प्रारम्भ की है। श्रवांकमोहन का एक अन्य नाम अमृत हाजरा भी था। वह कलक्ता के एक बरफ के कारलाने में काम करते थे। किसी राजनीतिक डकंदी के सिलसिले में पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, तो उसे वहाँ वम बनाने के नुस्ते और वम के लील वी हाथ लग गए। श्री श्रवांकमोहन ने अवालत में इस बात से इन्कार किया कि वे वम बनाते थे। उन्होंने प्रात्त को अपनी सफाई देते हुए कहा के पुरिस जिस जेज को बाम के लोल बता रही है, वह तो एक नई प्रकार की मैस की लालदेन का हिस्सा है, जो मैं ईवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने उन खोलों से अवालत में ही एक ग्रंस की सालदेन बनाकर विस्ता भी शे। शक्त दुर्दर प्रमाणों के प्राधार पर उनका कान्तिकारी होना सिद्ध हो गया ग्रीर । असल के कालपानी की सजा उन्हें मिली।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शबीन्द्रनाथ सान्याल का बंगाल के क्रान्तिकारी दल से सम्पर्क श्री हाजरा के द्वारा ही हुन्ना था। श्री मन्मथनाथ गुन्त ने मपनी

पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी घान्दोलन का इतिहास' में लिखा है:

"1912 में दाका धनुधीवन समिति के फरार धमृत या प्रदांक हाजरा तथा अन्यान्य लोगों के मन में यह विचार आया कि अवग-अवग दल बनावर कार्य करने से कार्य-सिद्धि नहीं होगी। इसी कारण चन्द्रनगर दल तथा धनुशीनन दल का मिलन हुया।

"1908 के लगभग काशी के थी अचीन्द्रनाय सान्याल ने एक त्रान्तिकारी दल की स्थापना की । इसका रूप क्रमी पूरा कान्तिकारी नहीं हुआ था, बल्कि अभी वह केवल लाठी, कुश्ती, जिमिनास्टिक आदि मीसने की एक संस्था मात्र थी। राचीन्द्रनाय सान्याल ने इसका नाम 'सनुशीलन समिति' रस्ता, पर संगान की श्रनुशीलन समिति से इसका कोई सम्बन्ध नही था। बाद को जब बंगाल में प्रनु-कीलन समिति गैर कानूनी करार दी गई, तो घचीन्द्र सान्याल ने प्रपनी संस्था का नाम 'यंगमन्स एसोसिएशन' 'एसा ।

"राचीन्द्र प्रपने दल को पूरा कान्तिकारो रूप नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वंगाल की यात्रा की । वे डाका के माखनसेन से मिले, पर उनसे मिलकर उनका पर संसुष्ट नहीं हुया क्योंकि वे धर्म के ब्राधार पर राजनीतिक बार्य की यात बाह रहे थे, राचीन्त्र को यह बात पसन्द नहीं प्राई। ये 1913 में ही प्रनुशीलन समिति के नेताओं से मिले और उनके राजा याजार वाले बड़े पर गए।

"बहाँ शचीन्द्र जिस रूप में गए, वह रविसेन के अनुसार इस प्रकार था— 'जब शचीन्द्र पहले पहल राजा आजार आए, तब मैंने देखा कि सिर पर मोटी चुटिया थी और कोट पहने थे। देखने पर बंगाली नहीं लगते थे।'

"राजा बाजार में ही कई ब्रीर कान्तिकारियों से श्वीन्द्र का परिचय हुया। उनमें से शिरीप बाबू श्वीन्द्र को चन्द्रनगर से गए ब्रीर वही रासिबहारी के साथ जनका परिचय कराया गया। उन्होंने प्रायन्द्रक की गितिबिध देखी। श्वीन्द्र मानो बाख्द से भरे अनार थे। इसलिए हर समय चचल रहते थे। श्वीन्द्र मानो बाख्द से भरे अनार थे। इसलिए हर समय चचल रहते थे। श्वीन्द्र में असाथारण कर्मशक्ति, सरलता श्रीर साधुता थी। उनमें जैसे कर्माशित हर समय उवाल के बिन्दु पर बनी रहती थी। रासिबहारी श्वीन्द्र में असाथारण कर्मशक्ति, सरलता श्रीर साधुता थी। उनमें जैसे कर्मशक्ति हर समय उवाल के बिन्दु पर बनी रहती थी। रासिबहारी श्वीन्द्र की यह चेंचलता देखकर दोले, 'उसके पूप के साथ मिलना खतरनाक तो नहीं रहेगा? यह तो बड़ा प्रस्थिर सगता है। मैं सेना में काम कर रहा हूँ। पता नहीं वया गोलमान कर डाले।'

"प्रतुल गांगुली उन दिनों करार थे, श्रव वे इस बात के लिए नियुक्त हुए कि वे शबीन्द्र के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट पर तय होगा कि रामिवहारी कहाँ तक उनसे सहयोग करें। श्रवुल बाबू ने दौरा करने के बाद प्रच्छी रिपोर्ट दी, जिसके फलस्वरूप गचीन्द्र का दल रासिवहारी के साथ काम करने लगा और शचीन्द्र रासिवहारी के साथ काम करने लगा और शचीन्द्र रासिवहारी के साथ

इस विवरण से प्रमाणित होता है कि बंग भंग धान्दोलन के समय बंगाल मे विस्तववाद की जो लहर उठी थी, उसी से धनुप्राणित होकर थी सजीन्द्र ने प्रपत्ने नगर बनारस में पहले युवकों का एक संगठन स्थापित किया। इसके पश्चात् वे किसी प्रकार धमृत (शक्षांक) हाजरा के पास कलकत्ता जा पहुँचे और फिर उनका 396 वन्दी जीवन

श्री रासिबिहारी से सम्पर्क हो गया। इसके पश्चात् तो वे श्री श्चीन्द्र रासिबहारी के पूर्ण रूप से ही अनुगत हो गए। वनारस पड्यन्त्र के एक मुखबिर के वयान के अनुसार 1914 के नवम्बर की एक रात को जब श्री श्चीन्द्र और श्री रासिबहारी एक वम की टोपी की जाँच कर रहे थे, अकस्मात् वह बम फट गया और रास-बिहारी तथा शचीन्द्र दोनों ही घायस हो गए। इन दिनों वे प्रथम विश्वयुद्ध की स्थित से साम उठाकर देश की सेनाओं में बिदोह समारने का कार्य कर रहे थे। एम-या पर संकट और सत्य के दर्शन हमी अकार उनकी करने पड़ते थे।

श्री अमृत हाजरा ने वहाँ दक्षैतीकांड में भाग लिया था। वही एक प्राम का नाम है, जहां एक धनी व्यक्ति रहता था। कान्तिकारी कार्यों के लिए पन की आवश्यकता होने पर कान्तिकारियों ने उसके यहाँ हकती डालो धौर नाब द्वारा भाग निकले। किन्तु आमवासी और पुनिसवालों ने कान्तिकारियों का पीक्षा किया। मधी के दोनों किनारों पर आभीणों की श्रीड और नवी में नाब द्वारा प्रित्त कान्तिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीक्षा करने लगी। एक दो श्रीतिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीक्षा करने लगी। एक दो श्रीतिकारियों पर गोली चलाते हुए उनका पीक्षा करने लगी। एक दो श्रीतिकारी मारे का सुन साम के स्वाम को उत्तर अर-जोर से बत्ति समक्र समृत हाजरा अपने मृत-हा दस नार को तुन-कर हो प्राम बाले समक्र सके दिन कहा लोग सावारण डकते नहीं, प्रतिक शन्तिकारी है। इस पर अधिकांश प्रामीण वापल लौट गए और देप कान्तिकारी वचकर आ सके। श्री शर्माक ऐसे कर्मट, साहसी, प्रत्युत्वन बुढि और मेधारी थे।

#### राजस्थान का क्रान्तिकारी दल

श्री रासिबहारी बोस से परिचय होने के पश्चात् श्री सचीन्द्रनाय साम्याल को राजस्थान के कान्तिकारी संगठन का भी सहयोग मिसने सगा, वो बंगात के कान्तिकारियों के सम्पर्क में बहुत पहुंचे से था। श्री राचीन्द्र ने 'बन्दी जीवन' में राजस्थान के सम्बन्ध में बहुत कम तिसा है, यद्यपि वे बहुत-कुछ सिस सकते थे। वास्तविकता तो यह है कि सन् 1914-16 में श्री रासिबहारी के साथ श्री सचीन्द्र जिस विदाद विस्तव यज्ञ का भायोजन कर रहे थे, उसमें राजस्थान के प्राचित्तारी में महत्त्वपूर्ण भाग तेने वाले थे। राजस्थान का यह कान्तिकारी संगठन बहुत पुराना या भीर भारतीय विस्तववाद के मादि प्रवर्तक श्री स्थापकी कृष्ण वर्मा ने इसकी नीव ढाली थी। कुछ विद्वान इतिहासकों का यह भी मत है कि महर्षि

कुछ पूरक तथ्य 397

दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्दजी ने राजस्यान के प्रनेक राजाओं के मन में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए सशस्त्र प्रयास करने की मावना उत्पन्त कर दी थी। श्री क्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानन्द के शिष्य थे। वे भारत की ग्रनेक रियासतों के दीवान रहे और फिर कुछ दिनों तक ग्रजमेर म्युनिस्पैलिटी के ग्रध्यक्ष पद पर भी रहे । इसके परचात् हम अनेक कान्तिकारियों को अकस्मात् राजस्यान की रियासतों के राजकीय पदों पर भ्रासीन होते देखते हैं। दिल्ली पड्यन्त्र में फांसी पानेवाले श्री वालमुकुन्दजी जोधपुर के राजकुमारों के शिक्षक के पद पर पे। लाला हरदयालजी के एक साथी बाबू बजमोहनलालजी स्कूल ग्रॉफ मार्टस, जयपुर के बाइस त्रिन्सिपल पद पर झासीन ये। सरना रियासत के राजा राव गोपालसिंह तो कान्तिकारी कार्यों में इतने सकिय ये कि सरकार को बहुत दिनों तक उनको . नजरबन्द रखन पड़ा । प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री मर्जुनलालजी सेठी जयपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय चलाते ये श्रीर इस दरा के नेता थे। श्री श्रचीन्द्रनाम सान्याल मे 'बन्दी जीवन' के द्वितीय अध्याय में 'प्रताप की कहानी' सीर्पंक से जिन प्रताप सिंह की गौरव-गाथा निखी है, वे ब्रौर उनके पिता डा॰ केशरीसिंहजी बारहठ, जो एक समृद्ध जागीरदार थे, कान्तिकारी कार्यों में धपने की सर्वया होम पुके थे। ठाक्र केशरीसिंहजी के छोटे भाई श्री जोरावरसिंहजी तथा उनके ग्रनेक रिश्तेदार भी विष्लव-पय के पिषक बन चुके थे। ठाकुर केशरीसिहजी के परिवार वालों का तो दावा है कि लार्ड हाडिंग्ज पर वस वसन्तकुमार विस्वास ने नहीं, ठा० जोरावरसिंह ने फेंका था। इस केस में ठाकुर जोरावरसिंह का वारण्ट निकला था, पर वे फरार हो गए श्रीर सन् 1938-39 में जब कुछ प्रान्तों में कांग्रेस मिनिस्टी वन जाने के कारण उनका बारण्ट रह हो जाने की सम्मावना होने लगी थी. फरार भवस्या में ही जनका देहान्त ही गया।

## शहीद मोतीचन्द और जयचन्द

श्री शबीन्द्र ने 'बन्दी जीवन' के द्वितीय साम के छुठे परिच्छेद्र में निमेज के महत्त्व की हत्या के अपराघ में काँसी पानेवाले दो युवकों—श्री मोतीचन्द प्रोर माणिकचन्द या जयजन्द के काँसीघर से निखे जाने वाले एक पत्र का उत्लेख किया है। यह श्री मोतीचन्द श्रीर जयजन्द भी इसी राजस्थानी प्रान्तिकारी मंटली के थे। इनमें श्री जयजन्द के नाम का उत्लेख श्रीर बाबू स्मृति-भ्रम से कर गए

398 यन्दी जीवन

हैं, क्यों कि थी जयचन्द निमेज के महन्त हत्याकांड के प्रशिमुनत प्रवश्य थे किन्तु वे अन्त तक पुलिस के हाथ नहीं आ सके। इस फरार अवस्था में जयचन्द जी बहुत दिनों तक हिरेडार में बाबा काली कमलीवाले की संस्था के मुख्य पद पर रहे और उधर ही कान्तिकारी दल का संगठन भी करते रहे। राजस्थान के वर्तमान सर्वो स्था नेता श्री रामरायण चौघरी भी उस समय इसी मंदनी में थे। श्री मोतीचन्द भीर जयचन्द जी का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक 'वर्तमान राजस्थान' में लिखा है—

""उन्होंने (श्री अर्जुनलाल सेठी ने) महाराष्ट्र श्रीर काश्मीर जैसे इर-दूर के प्रान्तों से चुन चुनकर नौजवान इकट्टे किए ये। ये की जीवट के लीग ये, इसके हो वृद्धान्त मुझे याद है। श्री मोतीचन्द उस युक्क दल के अगुप्ता थे। एक बार उनका प्रापेरेशन हुआ। डा० उलजंगिंसह की राय में वह इतना गम्भीर था कि मजोरीफार्म सुघाये विना चीरा लगाने की उनकी हिम्मत न हुई। मोतीचन्द का प्राप्त था कि होश में ही चीरकाड़ की जाय। आधिर चैसा ही हुआ मोर मोतीचन्द ने उफ तक न की। डालटर दांतों तले जंगली दवाकर रह गया। आदा के महत्त की हत्या के अपराध में जब उन्हे फांसी लगी नो कहते हैं, बिलदान की खुशी में उनका वजन कई पांड वह गया था।

"लेकिन असली अपराधी तो ये जयचन्द, जो अन्त तक पुलिस के हाप त आए। उनके साथ भेरा गहरा सम्बन्ध हो गया था। उनका किस्सा विधित्र था। वे काश्मीर राज्य के पूंछ डिकाने में किसी छुटभैया के लड़के थे। एक दूसरे युवक के साथ अन्य मित्रता हो गई। क्येंग आये तोगों में कीन करार हमा कि जो सच रहे वह घर से निकल पड़े और उस्त्रभर अपने साथी के लिए तरस्या करे। जयचन्द वच गए। सीचे हरहार जांकर जाड़े में गंगाजी में और गर्मी में बालू रेत में तपस्या करने लगे। गाने का बौक था। एक दिन सेठीजी का वहीं भाषण था। उसमें संगीत ना भी कार्यक्रम था। जयचन्द कोने में बैठे सुत रहे थे। सेठीजी की पारखी दूरियों के कहें पहचान विधा कि काम का आदमी है। साथ से पाए। यह निभंग दिने में कहें बार वारण्यारी पुलिस के बीच से निकल गए। चंची मंग्रेज देते थे कि कई बार वारण्यारी पुलिस के बीच से निकल गए। चंची मं इतने ते जा कहें बार पार्यक्रम पुलिस का पीद्धा वचाते हुए सत्तर मील तय करने साम जो मेरे पास पहुँच गए। दो मंजिल से कृदकर भाग जाने का उन्हें इत्ता पक्का विश्वस पा विद्वास पार्य हमरी अवल आप प्रमें बीते ने मा इसरी इत्ता पक्का विश्वस पार्व हमरी अवल आप प्रमें से बीने में सार साम को मेरे पास पहुँच गए। दो मंजिल से कृदकर भाग जाने का उन्हें इत्ता पक्का विश्वस पार्व हमरी प्रवल्ध साम्बन्ध पर भी ये थीरे बोतने मा इसरी

399

सावधानी बरतने को तैयार नही होते थे।

"इसी संडली में एक श्री छोटेलाल जैन भी थे, जो हार्डिंग्ज बम केस मे श्रीम-पुनत बनाये गए किन्तु प्रमाणाभाव से छूट गए और फिर कान्तिकारी कार्यों में संलग्न हो गए । इसके पश्चात् गांधीजी के तत्वज्ञान ने उनको सीचा ग्रीर सावर-मती श्राध्यम में जाकर रहने लगे।"

"किन्तु इस मंडली के रत्न तो प्रतापसिंहजी थे, जो बाचीन्द्र यायू के साथ बनारस पड्यंत्र केस के प्रमियुवत थे।" श्री रामनारामण चौधरी ने प्रपनी इसी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, "सच तो यह है कि महात्मा गांघी को छोड़कर ग्रीर किसी पर मेरी इतनी श्रद्धा नहीं हुई जितनी प्रताप जी पर।""

# सर रेज़िनल्ड कैडक की हत्या का प्रयास

श्री धाचीन्द्र ने श्रपनी इस पुस्तक के द्वितीय भाग में 'काशी श्रंवल की कहानी'
परिच्छेद (2) के अन्तर्गत लिखा है, 'राजपूताना के एक युवक के साथ दिल्ली आ पहुँचा। अपने दल के ही एक युवक के डेरेपर श्रतिथि हुआ। '''उस समय के होस मेम्बर सर रेजिनल्ड कंडक साहब तब दिल्ली में न थे, श्रीर एक-दो श्रीर कारण थे, जिससे दिल्ली में कुछ किया नहीं गया।''

श्री रामनारायण कौथरी ने भी श्रपनी पुस्तक में इस पटना का क्योरा दिया है। वे लिखते हैं, "1915 का साल गुरू हुआ या कि एक विन श्रीवेर-भैयेरे छोटे- 'वानजी एक ऐत्तकचारी युवक को लेकर आए। छोटी-छोटी श्रांलें, सौवला रंग श्रीर जितना कव था। उन दिनों हिन्दुस्तानी क्षीज में गदर की तैयारी की जा रही थी। इसके संयोजक बाबु रासविहारी बोस ये। उनका केन्द्र बनारास था। एक खास काम के लिए उन्होंने श्री श्रजीनंद्रनाथ सान्याल को दिल्ली भेजा था। प्रताप्तिह उनके साथ थे। इसी खास काम में एक सन्देश ले जानेवाने की जरूरत थी। छोटेलालजी की सलाह से प्रतापकी ने मुफ्ते पतन्द किया। दूसरे ही दिन प्रतापकी श्रीर में दिल्ली के लिए रजाना हो। गए। बाहर के एक पुराने मन्नान की पहली मंजिल पर पहुँचे तो एक गठीले जवान ने हमारा स्वागत किया। वह शबीनंद्र थे। एक कीठरी में प्रसादा विछे थे। यही उनका विस्तर था। श्राम तक मुक्ते योजना का पता लगा या। वह यह थी कि भारत सरकार के होम मेम्बर सर रेजिनट कीडक की गोली का निशाना बानाय। जस। यह काम करें जयवन्द श्रीर मैं उन्हें

400 वन्दी जीवन

हरिद्वार से बुला लाऊँ। संकेत यह था कि जैसे ही कँडक साहबवाली घटना के समाचार प्रकाशित हों, मेरठ वर्षरह की मारतीय सेना विद्रोह कर दे ।'''प्रस्तु, मैं रात की गाड़ी से हरिद्वार के लिए चल पड़ा । भारत रक्षा कानून का शिकंजा इतना कड़ा था कि हर जगह पुलिस किसी युवक की देखते ही संदेह करती ग्रीर उसे पूछताछ किये बिना धारी न बढ़ने देती। शेकिन मेरी मारवाड़ी मेप-मापा ने भ्रच्छा काम दिया । हरिहार में उन दिनों कुम्म का मेला था, परन्तु काली कमली बाले बाबा का स्थान ढूँढ़ने में विशेष ग्रहचन नहीं हुई। हमारे जयचन्द बाबा के दाहिने हाथ बने बैठे थे। देखते ही लिपट गए। लेकिन मेरे साथ दिल्ली चलने में श्रसमर्थता प्रकट करते हुए बोले, "यहाँ एक अच्छा दल नैयार कर लिया है। मभी कल परसों एक सफल डाका डाला है। हाथ में लिया हुआ काम छोड़कर जाना ठीक नहीं। हां, चाहो तो पांच-इस हजार रुपया से जाग्रो। डाके का माल भी है भीर बाबा का भंडार भी भरपूर है।" धन लाने की मुक्ते बाजा न थी। मैं लाली हाथ वापस झा गया । शचीन्द्र भीर प्रतापत्री को निराशा हुई । जो काम जयचन्द्र के सिपुर्व होनेवाला था वह प्रतापजी को सौंपा गया। मगर संयोगवश कैंडक साहव उस तारीख को बीमार हो जाने से बाहर नहीं निकले और वच गए। मैं उसी रात को जयपुर लौट भाया।"

## श्री प्रतापसिंह

बनारस पड्मन्त्र के सिलसिल में प्रतापिंत्रजों के करार होने और किर उनकी पिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए श्री चौधरी ने लिखा है, ""प्रतापनी पर बना-रस पड्मन्त्र के सिलसिल में बारंट निकल गए और ने भागकर हैदराबाद (सिन्ध) में जा छिपे। खुफिया पुलिस तलाश करती हुई जयपुर पहुँची और एक प्रीसवाल गृहस्य के पीछे पड़ी। कमजोरी में माकर उन्होंने हैदराबाद तो बता दिया गगर किर सैमलकर विव के बनाय निजाम की राजधानी का पतारे दिया। किप्टो सुपरिटेंट मागे यह सुराग पाकर दिएण की श्रीर रवाना हुए। इघर हमारी मड़ती की प्रतापनी को बचाने की फिक हुई। इस बार भी मुक्तो चुना गया। भारवाड़ी को प्रतापनी को बचाने की फिक हुई। इस बार भी मुक्तो चुना गया। भारवाड़ी पोशांक में चल पड़ा। मुक्ते हिरायत थी कि मारवाड़ के मिनमालिया स्टेशन पर उत्तरकर चारणों के गाँव पाचिटिया में पहले तलाश कर तूं। शायद प्रतापत्री यहाँ हों। हमारे देहाती समाज में श्रनजान कोगों से सूब पुख्वाख होती है। इमने मेरे

मुखपूरक तथ्य 401

काम में बाधा पड़ रही थी। ब्रास्तिर एक किस्सा गढ़ लिया घीर जो कीई पूछता उसीको सुनाकर पिण्ड छुडाता । गाँव के निकट पहुँचते-पहुँचते मालम हो गया कि जिस घर में प्रतापजी ठहरा करते थे, उसे पुलिस ने घेर रक्या है। मैं समऋ गया कि पंछी धामी पकड़ में नही ग्राया है, मैं व्यर्थ में क्यों फेंसूं। मैंने सिन्ध की राह ली । हैदराबाद में पहुँचकर दिनमर की स्रोज के बाद प्रतापजी से मेंट हुई । छन्होंने एक सानगी दवासाने में कम्पाउण्डर की जगह काम भूरः कर दिए था भीर फरसत के समय वाचनालयों में जानेवाले नीजयानों में कान्तिकारी प्रचार करने लग गए ये। दूसरे ही दिन हम दोनों बीकानेर के लिए चल पड़े। सोचा यह था कि मैं तो राजधानी में कोई मीकरी कर लूंगा, प्रतापजी कहीं देहात में जा बसेंगे श्रीर दोनों मिलकर विष्लववादी दल खड़ा करेंगे "लेकिन एक गलती ने इस योजना पर पानी फेर दिया। जोधपुर स्टेशन पास भावा ती प्रतापनी की इच्छा धाशानाडा स्टेशन पर उतरकर वहाँ के स्टेशन मास्टर से मिल लेने की हुई। वह दल का सदस्य था। मगर कुछ दिन पहले उसके यहाँ बन का पासंल पकड़ा जा चका था और अपनी साल बचाने को पुलिस का मुखबिर बन गया था। इसकी हमें किसी की लबर न भी। तय यह हुआ कि मैं जोधपुर उतरकर गहर देख सूँ और दूसरे दिन शाम की गाड़ी से धीकानेर के लिए चल पड़े। रास्ते में आशानाड़ा स्टेशन पर प्रतापजीकी 'नाथो' के नाम से पुकारूँ। प्रवर कोई जवाब निमले तो समक्र लें कि प्रतापणी देहात में युस गए है और मैं बीकानेर पहुँचकर उनका इन्तकार कहें। लेकिन प्रतापणी तो प्राधानाडा उतरते ही गिरपतार कर निये गए थे। मेरी भावाज का कोई ग्रसर न देखकर मैं बीकानेरपहुँच ग्रमा।"

""इपर हरिद्वार की कारगुजारी के सिलसिले में अतापिसह ने बीध बाबू की तरफ से जो घड़ी और जीर जाल मेंट की मी, यह बीरी बली गई। ये पुरस्कार मुझे बहुत प्रिय थे। यह पादमी के वियोग की पीड़ा भी कम न थी। यह मादमी ही ऐसा था। जितने विष्यववादी देशभवों में भेरा परिचय हुया, उनमें प्रताप की छाप मुझे पर सबसे अच्छी पड़ी थी। वे बड़े कीमन स्वभाव के निहायत जिट्ट और सदा खुश रहनेवाले जीव थे। गीता को उन्होंने जिम रूप में समझा था, उसी के मनुसार उनकी सारी वेष्टाएँ होती थीं। धन और स्त्री की इच्छा को उन्होंने राज जीता था। सरीर इतना सथा हुथा था कि जयपुर में जब वे मेरे पास रहे थे तो एक बार सगातार बहतर षष्टे जागते रहे भीर विना सामें-पिए सरावर रहे थे तो एक बार सगातार बहतर षष्टे जागते रहे भीर विना सामें-पिए सरावर

काम करते रहे। थीर फिर सोए तो तीन दिन तक उठने का नाम नहीं लिया। गल्ता के कुंड में घंटों तैरते भी उन्हें देखा। "वे जहाँ रहते, वहीं का वातावरण सरलता, प्रेम धोर पवित्रता से भर देते थे।"

राजस्थान के इसी कान्तिकारी मंडल में श्री विजयसिंह पियक भी थे, जो बाद को चलकर राजस्थानी किसानों के प्रसिद्ध नेता वने । सन् 1914-15 में पिथक जी रायसाहव खरवा के वाहिने हाथ बने हुए थे और इन लोगों ने कई हजार बंदूकें बिद्रोह के लिए एकत्रित कर वी थी। किन्तु छुपालसिंह ढारा विद्रोह की योजना को सरकार पर प्रकट कर देने के कारण यह तमाम तैयारी वेकार चली गई। निश्चय ही यदि यह योजना कियान्वित हो सकती, तो न केवल भारत का, बिक संसार का इतिहास भी शायद बहुत फुछ परियत्तित हो जाता।

## मुखबिर कृपालसिंह

राचीन्द्रवाबू में 'वन्बी जीवन' में इतना संकेत तो कर दिया है कि छुपालिंह पर कान्तिकारियों को संदेह हो गया था। वे उसको समाप्त भी कर देना चाइते थे, किन्तु कर नहीं सके और वह अपने इस दुष्कृत्य में सकत हो गया। किन्तु क्रपालिंह को रास्ते से क्यों नहीं हटाया जा सका इतका पूरा ब्यौरा हुमें गदर पार्टी के एक कार्यकर्ता वावा हरनामसिंह के एक लेख से मिलता है। यावा हरनामसिंह भारत से अमेरिका जाकर खेतों से मशदूरी करते थे। गदर पार्टी का संगटन होने पर उसके सदस्य हो गए। कुछ दिन तक अमेरिका में गदर पार्टी के मंत्री ताला हरवालजी के अंगरक्षक भी रहे। अथम विद्युद्ध धारम्म होने पर भारत में विद्युद्ध को सम्म के लाए अपने अन्य साथियों सहित कारत या गए। रासविहारी बोस तथा साचीन्द्रजी के साथ काम किया और किर गिरफ्तार होकर पहले कौती की सजा पाई जो अपील में आजीवन कालापानी हो गई। अमेरिका में ही एक दुर्पटना वरा जनका वायों हाथ कट गया, इसीलिए ले 'दुण्डालाट' के नाम से भी प्रसिद्ध ये। अभी कुछ दिन पूर्व वाया हरनामसिंह का स्वर्णवास है।

बाबा हुन। उस प्रमुख्य में लिखा है, ""पंजाब और बंगाल में ऋति प्रारम्भ करने के लिए 21 फरवरी सन् 1915 की वारीख निश्चित हुई थी। बाबू रागिहारी भोस लाहौर में पंजाब पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। सरकारी मुसबिर कृपालिह ने इस बात भी खबर पुलिस को दे ही थी। नुष्ठ पूरक तथ्य 403

लाहौर के एक मकान से ऋपालसिंह को किसी काम के लिए लाहौर छावनी के एक रिसाले में भेजा गया। कुछ साथियों की कुपालसिंह पर सन्देह हो जाने के कारण उसके पीछे एक सङ्का उसकी निगरानी के लिए रवाना किया गया। इस लडके ने तरन्त श्राकर खबर दी कि कृपालिसह मकान से साधा लाहीर स्टेशन की राफिया पुलिस के दपतर में गया है। वहाँ रिपोर्ट देकर वह छावनी गया भीर उसी मकान पर लौट श्राया। उसके वापस धाने से पहले मैं भी उस मकान पर पहुँच चुका था और उसकी जासूसी की बात सुन ली थी। जब वह लौटकर क्राया हम तीन भादमी वहाँ मौजूद थे। वह ग्राकर येफिकी से एक कुर्सी पर बैठ गया। हम तीनों में उसे करण कर देने के लिए इसारे होने लगे। मकान में कुछ वस और दो चार रिवाल्यर मौजूद थे, लेकिन उनके चलाने से वाजार ने धड़ाके का डर था। हमने उसे गते में फन्दा डालकर मार डालने का निश्चय किया। इस काम के लिए सिर्फ एक ही हाथ होने की वजह ने में पहल नहीं कर सकता था। इसरे साथी-लाला रामसरनदास भारीरिक रूप से कमजोर थे। उनका हाय डालमा ठीक भी न था। हमने तीसरे साथी भाई अमरसिंह राजपूत की पहल करने का इसारा किया और हम दोनों मदद को तैयार थे। प्रमर्शतह तेईस-चौबीस वर्ष का हट्टा-कट्टा जवान था। लेकिन कुपालसिंह पर हाथ टालने का साहस उसे न हुया। हम ग्रंगेजी में वातचीत नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुपालसिंह मी थोड़ी-बहुत श्रंग्रेजी समक्तता था। हमारे इवारों से वह चौकना हो गया श्रीर मेरे हाय तथा अमरसिंह के भय ने उसकी जान वचा दी....

''जब ग्रमरसिंह को फ़ौती सामने लटकती नजर ब्राई तो उसने प्रुक्ति की सरण ते सरकारी गवाह बनकर जान बचाने की कौसिस की। उसने ग्रमने बयान से ममेरिका के ग्रुक ने काम में लेकर ब्राखीर तक की सारी कहानी पुलिस की सुना दी। प्रामरिक्ट अमेरिका में पार्टी का सरगर्म मेम्बर था। गदर केस में वह भेरे साथ ही काम करता था। हिन्दुस्तान नीटिक समय उसने भी बाकी मेम्बरों की तरह आजादी या मीत का प्रण किया था। इसके ब्राविरिक्त उसका चाल-चलन भी वहाँ पहुंच पहुंच की तरह आजादी या मीत का प्रण किया था। इसके ब्राविरिक्त उसका चाल-चलन भी वहाँ पहुंच मच्छा था, लेकिन प्राणों के भन से उसने खपने साथियों को मौत के मुँह में प्रकेलकर अपनी जान यचाने की सोथी।'

## करतारसिंह ऋादि की गिरफ्तारी

इस भेद के खुल जाने पर संरगरम साथियों ने कोई जवाय न देखकर जल्दी से 21 फरवरी के वजाए, कान्ति के लिए, 19 फरवरी का दिन निश्चित कर दिया। लेकिन पुलिस से 18 फरवरी को ही वाहोर के दो-वीन मकानो से कुछ ब्रादिमियों को गिरपतार कर लिया। बाबू रासविहारी बोस के मकान का पता मुखिवर को ने पा, इसिवए वे बच गए। 18 फरवरी को ही तमाम छावित्यों में हिन्दुस्तानी सिपाहियों की जगह भोरे सिपाहियों का पहरा हिययारखानों पर लगा दिया गया और हमारी योजना बीच में ही रह गई 119 फरवरी की रात को ही बनारस का टिकट खरीदकर काबू रासबिहारों को रेलगाड़ी पर सवार कराया गया। पंजावी कपड़े पहनकर वे बनारस पहुँचकर थच निकले। इसरे दिन दो साथियों करतार-सिह सरावौ और जगतिंसह के साथ में लाहौर से चला गया। हम तीनों ज्यों-रयों पेसावर एहुँचे। पेशावर से दस मील आगे गिकलकर फिर पीछे लौटने का निश्चम किया। फैसला यह किया कि कुछ हथियार इकट्टे कर अपने साथियों को लाहौर और समृतसर की हवालातों से छुड़ाया जाए। हथियार ले के ले लिए हम लोग सरगोसा के सरकारी फार्म में गए शौर बही के लिख रिसावदार की मुखिवरी पर गिरपतार ही गए। "गिरपतारी 28 मार्च सन् 1916 को हुई थी।

### कृपालसिंह की हत्या

"मुखबिर ऋपालसिंह उस समय तो वच गया किन्तु कान्तिकारी उसके पीये लगे ही रहे। वह इतनी सावधानी से रहता था कि उसको ठिकाने लगाना घासान बात नहीं थी। फिर भी सन् 1931 में, जब एक दिन वह प्रपने पर पर मो रहा पा, कुछ लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया और धाज तक यह पता नहीं लग सका कि उसकी हत्या करनेवाले कौन थे।

## गदर पार्टी का जन्म और अन्त

द्यचीन्द्र बायू ने भपनी पुस्तक में धमेरिका की गदरपार्टी के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिला है। पंजाब में फ्रीजों को उमारने धादि का सम्पूर्ण कार्य गदर पार्टी के हा सदस्यों ने किया था। दनमें से पचाशों फीसी पर चढ़ गए, संजड़ों को सावा-

पानी हुमा और कुछ सरकार की भाषों में धूल फोंककर विदेशों की भी चले गए। किन्तु फिर इसके पश्चात् गदर पार्टी का बया हुआ ? बया वह समाप्त हो गई ? 'जैसाकि बहुत-से व्यक्ति समभते हैं। इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि गदर पार्टी भारत की स्वाधीनता तक बराबर अमेरिका में और जहाँ भी उसके सदस्य थे, कार्य करती रही। यह ठीक है कि प्रयम विश्वयुद्ध में उसके सैकड़ों-हडारों सदस्य भारत में प्राकर अपनी जन्मभूमि की स्वाधीनता के लिए संघपंरत हुए, किंतु फिर भी ममेरिका में उसका संगठन ज्यों-का-स्यो बलता रहा। मभी कुछ, दिन पूर्व प्रमेरिका की सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस बात की जांच की थी कि समेरिका की गदर पार्टी के कुछ सदस्य चूँकि रूस और साम्ययाद से सहा-नुभूति भीर सम्पर्क रखते हैं, बतः बवा वे बमेरिका में भी संकट उत्पन्न तो नहीं कर सकते ? इस कमेटी की रियोर्ट गोपनीय थी, किन्तु वह किसी प्रकार गदर पार्टी के एक सदस्य के हाथ लग गई भीर स्वयं इन पितयों के लेलक ने भी उसे देखा श्रीर पढ़ा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बात तो यह बताई है कि गृदर-पार्टी की स्थापना सन् 1907 में लाहौर में हुई थी। मभी तक यही समभा जाता रहा है कि लाला हरदयालकी ने नवस्थर, 1913 में घमेरिका के कैलीफीनिया में इसकी स्थापना की थी। इसके सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध कान्तिकारी श्री खानसीजे. जिन्होंने विदेशों मे यहत काम किया, इस प्रकार बताते हैं, "लगभग 1907 के प्रारम्भ में भमेरिका के गैलीफोनिया में जो भारतीय छात्र थे, उनमें समेन्द्र चन्द्र-दास, पाण्डुरंग खानधोजे, तारकनायदास, प्रधरचन्द्र लसगर प्रादि ने भारतीय-स्वाधीनता-संघ की स्थापना की । 1908 में कैलीफोनिया के सैकामेंटी ग्रीर भारगिल स्टेटों के पोर्टलैंड नामक स्थान में संघ का केन्द्र स्यापित किया गया। \*\*\*1913 में लाला हरदयाल और भाई परमानन्द कैलीफोनिया ब्राएँ। परमानन्द दल में शाभिन नहीं हुए पर हरदयाल शामिल हुए भौर उन्होंने सलाह दी कि दल का नाम बदलकर 'गदरपार्टी' कर दिया जाय ।"

भ्रमेरिका सरकार की समिति की रिपोर्ट में भीर इस प्रामाणिक बयानमें जो भन्तर है, उसका बारण यह प्रतीत होता है कि समिति को मदरपार्टी के किसी पुराने सदस्य से ही यह जात हुया होगा कि सन् 1907 में लाहौर के मान्तिकारियों के बीच ही भ्रमेरिका में इस प्रकार का एक संगठन बनाने का निस्चय हुमा होगा। यह स्मरणीय है कि सन् 1906-07 में पंजाब में मान्तिकारी बहुत ही सन्तिय से। सरवार भगतिसह के चाचा सरवार प्रजीतिसह, ला० विहोतास, ग्रम्बाप्रसाद सूसी तथा अन्य अनेक हिन्दू, सिख, मुस्लिम कान्तिकारी अपने संगठन को दृढ़ करने में लगे हुए थे। पंजाद की एक महस्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ग्रंगाल की भौति पंजाद में कर्म कान्तिकारी आगति के भौति पंजाद में कर्मितार से आगति के भौति पंजाद में कर्मितार से आगति के साम कर्मात कर ही सीमिति नही था और न आतंकवाद तक ही उसकी परिश्व समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत सरदार अजीतिसह इस्त्यादि वहाँ किसानों का आगदीलन चला रहे थे और हजारों किसान उनके प्रभाव में आ चुके थे। सन् 1907 की पंजाद के कान्तिकारियों में से सरदार अजीतिष्ठिह, अमनाप्ताद सूकी, ठाकुरदास इस्त्यादि गोपनी वरूप से विदेश जाने में सकल हो गए। सम्मव है इमेरिका सरकार को समिति ने इसी आगार पर गदर पार्टी की स्थापना का महितार विवास है।

सिित की रिपोर्ट यह भी यताती है कि 1917 तक तो गदर पार्टी का संग-ठन सबंधा अमीपचारिक था। रिपोर्ट के अमुसार विधिवत् संगठन 22 जनवरी, 1917 की हुआ। इससे लगमग दस महीने पूर्व अर्थात् 31 मार्च, 1910 को गदर पार्टी ने अपने आफिस आदि के लिए सानफांसिस्को में दो प्लाट खरीदे और वहां आफिस आदि के लिए इमारत बनवाई। सिनित की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी का विधान सन् 1928 में बना और फिर यह भारत के स्वतन्त्र होने तक सरगर्भी के साम काम करती रही और उसके सदस्य बराबर एक देश से हमरे देश तक वौड़-पूर्व करते रहे। भारत की स्वतन्त्रता के पदचार गदरार्टी ने अपनी सम्पूर्ण वल-अवल सम्पत्ति भारत सरकार के अभेरिका स्वतिविधि के सुपुर्व कर देश और इस अकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इस अस्यन्त जुफाक संगठन ने सपने लक्ष्य को प्रान्त करके स्वयं की भंग कर तिया।

## मुस्लिम क्रान्तिकारी दल का इतिहास

'गदर पार्टी' की ही भांति उस मुस्लिम कान्तिकारी दस पर भी कुछ प्रकार डालना मानदराक है, जिससे दिल्ली में अपने सम्मर्क होने का उत्तेष संधीर बीचू ने किया है। राचीरत बायू ने इसदल के उन्न्य का समय भी कारण सन् 1912 में होनेवाली वालकन बार और उसमें डा० मंसादी के नेतृत्व में जानेवाले सरस्ति सीच मुसलमानी के मंडिकल मिसन को बताया है। थी साचीन्त्र के लेखानुसार मैंडिकल निश्चन में जो भारतीय भीजबान गए थे, तुर्की की सरकार और जगता कुछ पूरक तथ्य 407

ने उनका भारी सम्मान किया। इस राजकीय सम्मान ने उनका माथा गरम कर दिया धीर उनमें से अनेक भारत आकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सिन्नय हो गए। कुछ ग्रन्य महानुभावों ने भी इन मुस्लिम कान्तिकारियों के सम्बन्ध में कुछ इसी प्रकार निसा है। इसका कारण यह है कि सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के उद्भव और विकास का इसी प्रकार उल्लेख किया गया है।

इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि इस दल का इतिहास यहत ही पुराना भीर सम्भवतः उतना ही यद्भुत है। सन् 1720 धर्यात् गदर से भी लगभग एक सी संतीस वर्ष पहले दिल्ली में एक मुस्लिके सन्त हुए, जिनका नाम शाह वली उल्ला था। वे प्रत्यन्त उच्चकोटि के दार्शनिक, विडान् शौर तपस्वी व्यक्ति समक्ते जाते थे और उनके परिवार की बहुत शानदार परम्परा थी। मुस्लिम दर्शन के प्रव्यापन में वे निष्णात समक्षे जाते थे। धरवी और फारसी में उनके लिखे ग्रन्य ग्राज भी प्रनेक मुस्लिम राष्ट्रों में पढ़ाए जाते हैं। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्यिति बड़ी भयावह थी श्रीर श्रंग्रेज घीरे-घीरे भारत की राजनीति पर हावी होते जा रहे थे। दिल्ली की मुस्लिम वादशाहत वहत कमजोर हो चली थी। इस स्थिति ने शाह बलीडल्ला को राजनीति की भीर सींच लिया श्रीर वे अपने प्रमुयायियों को राजनीतिक शिक्षा देने लगे। भारत की हिन्दू-मुस्लिम समस्या श्रीर शासन-नीति पर भी शाह बलीउल्ला ने भली प्रकार विचार किया था। जन-साधारण की दिनों-दिन गिरती हुई माधिक स्थिति और शासकीय दल द्वारा जनता के शोपण को देखकर वे तत्कालीन शासकों के विरोधी वन गए थे श्रीर इसके लिए उन्होंने कष्ट भी उठाए थे। अपनी अरबी भाषा में लिखी एक प्रसिद्ध पस्तक 'हज्जत-उल-बालिगा' में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, "यदि कोई जाति सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्तर उन्नति करती रहे, तो उत्तका कला-कौशल श्रेय्ठता की चरमसीमा को पहुँच जाता है। इसके पश्चात् यदि शासक वर्ग सूख मीर विलास का जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसका बीम अमजीवी वर्ग पर इतना बढ जाता है कि समाज का बहुसंस्यक भाग पशुओं-जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति में मानवता की सामूहिक संस्कृति नष्ट . हो जाती है और जब शक्ति के आधार पर उनको (श्रमजीवियों को) सामूहिक संकट सहने के लिए विवश कर दिया जाता है, तो वे गर्घों श्रीर वैलों की मीति केवल पेट भरने के लिए श्रम करते हैं। जब मनुष्यता पर ऐसा संकट ब्राता है, तो

408 बन्दी जीवन

ईश्वर मानवता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए कोई-न-कोई मार्ग प्रवश्य खोल देता है, यानी यह ज्ञावश्यक है कि ईश्वरीय शक्ति कान्ति के साधन उत्पन्न करके क़ौम के तिर से ऐसे अवांछ्तीय शासन का बोफ उतार दे।"

"" तारपर्य यह है कि मानव-समाज के सामृहिक जीवन के लिए मायिक समानता अत्यन्त आवक्यक है। प्रत्येक मानव-समूह को एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की प्रावद्यकता होती है, जो उसको जीवनोपभी वस्तुएँ देने के लिए जिम्मेदार हो। जब मनुत्यों को अपनी आर्थिक स्वावद्यकताओं के प्रति चन्दोप होता है, तो फिर के प्रयने उस अवकाश के समय को, जो उनके पास जीविकोपार्जन से यस जाता है, जीवन के अन्य भागों की उन्नति और सम्यता तथा संस्कृति की दिया में लगाते हैं, जो मानवता के वास्तविक रूप हैं।"

भारत की हिन्दू-मुस्लिम जातियों के प्रति शासन की नीति की धोर संकेत करते हुए घाह बलीउल्ला ने लिखा है, ''राज्य की धोर से क़ानून एक प्रकार के हों। उन कानूनों को पायन्दी प्रत्येक जाति धपने-धपने धादवाँ के धनुतार करे।' इसी प्रकार उन्होंने धपनी एक दूसरी पुस्तक में लिखा है कि भारत में छोटी-छोटी प्रादेशिक सरकारे यन सकती हैं किन्तु उनका एक केन्द्र होना चाहिए, जो सम्पूर्ण भारतवर्ष के हानि-लाभ को वृष्टि में रखकर नीति निर्धारित करे।

कुछ पूरक तथ्य : 409

सिंह की सेनाघों से मीर्चा लेने लगे। सरहद पार वसे हुए पठानों से उनको भारी सहायता मिली। किन्तु सय्यद घहमद को सफलता नहीं मिली। सन् 1831 में सिख फीजों से लड़ते हुए वे मारे गए। इसके परचात् उनके साथी वहीं वस गए ग्रीर समय-समय पर सदैव, 1947 तक, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध छुटपुट लड़ाई लड़ते रहे।

भारत में सन् 1857 के विद्रोह के समय इस दल ने खंग्रे जों ने विरुद्ध बड़ा सिन्य भाग लिया था। किन्तु विद्रोह स्रसफल हो गया और इस दल के कुछ नेता अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए मक्ता चले गए। फिर भी दल का संगठन सना रहा और उन्होंने स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे मदरसे कायम करके प्रपना प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार का एक मदरसा सहारनपुर जिले के देवबन्द स्थान पर झायम किया गया और उसके प्रधानाचार्य ऐसे महानुभाव बनाये गए, जो गदर में सिन्य गया और उसके प्रधानाचार्य ऐसे महानुभाव बनाये गए, जो गदर में सिन्य गाग ले चुके थे। उधर पठान इलाकों में बसे हुए इस दल के विद्रोही बार-यार अंग्रेजी सीमा पर आक्रमण करते रहे और भारत भरने उनके लिए धन-जन की सहायता जाती रही। सन् 1860, 1862, 1865 में इस प्रपराध में बहत-से मसलमान पकड़े गए और उनको कासी तथा कालेपानी का दें हमिता।

इस मुस्लिम कान्तिकारी दल में निस्संदेह थामिक उन्माद या नयों कि उसकी प्रेरणा का स्रोत मुस्लिम दर्शन स्त्रीर परम्पराएँ थी। किन्तु उनमें हिन्दुसों के विवद्ध हेप नही था। तस्कालीन राजनीति धमें पर ही माश्रित थी। बंगाल के कान्तिकारी जिस प्रकार गीता से गातृश्रीम के लिए बिलान हो जाने की प्रेरणा पति थे और महाराष्ट्र के चायेकर बन्धु गी-अक्षकों से देश को मुनत करने का नारा लगाते थे, उसी प्रकार यह मुस्लिम कान्तिकारी भी 'जिहार' के प्रचारक थे। यह लोग हिन्दुस्तान कार्य राय-हर्ले वार-इल-हर्वं मानते थे, जिसके स्रनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह पामिक कर्तव्य हो जाता है कि या तो वह शासन के विवद्ध विद्रोह करे था देश का परियाग कर वे।

# प्रथम विश्वयुद्ध और मुस्लिम क्रान्तिकारी

सन् 1884 में मदरसा देवबन्द के प्रधान धाचार्य क्षेत्र महमूदउलहसन बनाये गए, जो 1857 के बिद्रोह में भाग सेनेवाले श्री रसीद श्रहमद गंगोही के श्रिप्य ये। इस समय देवबन्द का मदरसा इस्लाम केदग्रैन की विक्षा के लिए प्रन्तर्राष्ट्रीय र्थ 10, वस्दी जीवन

स्याति प्राप्त कर चुका था ग्रीर दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों के बहुत-से प्रवक भी देव-वन्द में शिक्षा प्राप्त करने के लिए माने लगे थे। इन विदेशों से मानेवाले विद्या-थियों में ग्रफ़गानिस्तान के विद्यायियों की संख्या श्रधिक होती थी। सरहद पार बसे हुए पठान कबोलों के भी अनेक युवक देवबन्द में शिक्षा पाते थे। इन अफ़गान श्रीर पठान युवकों के द्वारा शेख महमूदउलहसन ने अपने ऋन्तिकारी दल का प्रसार काबुल और बाजाद कवीलों में किया। सरहद का एक प्रभावशाली विद्वान् मीलवी त्रंग जई का हाजी इनका सहायक बना । एक दूसरा नव मुस्लिम उवेदुल्ला सिग्धी, जिसने इस मदरसे में ही शिक्षा पाई थी, शेल महमूदउतहसन का इस कार्य में दाहिना हाय था। उस समय इन मुस्लिम कान्तिकारियों को ग्रफ़गानिस्तान श्रीर सरहद पार वसे हुए आजाद पठान कवीले ही ऐसी सैनिक शक्ति दिलाई देते थे जिनकी सहायता से वे अंग्रेजों से भारत की मुक्त कर सकते थे। मौलाना उने-बुल्ला सिन्धी ने प्रयनी एक पुस्तक में खिला है कि मदरसा देववन्द का एक गोप-नीय नियम यह भी था कि वह ग्राफ्रगानिस्तान की सरकार में भगना प्रभाव उत्पन्त करे। इसलिए सिन्धुनदी के उस पार से आनेवाले विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वे अपने कवीलों में जाकर उसके संगठन और व्यवस्था में कोई हैर-फेर न करें ग्रीर यदि वहाँ कोई ऐसी रुढ़ि तथा परस्परा हो, जो धर्म की दृष्टि से उचित न हो, तो उसके विरुद्ध होनेवाले ग्रान्दीलनों में भाग न लें।

#### ग्रफ़गानिस्तान की स्थिति

मुस्लिम क्रान्तिकारी दल की हलकाों और कार्य-नीति की समफ्रते के तिए यफगानिस्तान की तरकालीन स्थिति को भी संक्षेप में समफ्र तेना भावश्यक है। याधुनिक प्रफगानिस्तान के पिता यमीर यन्दुर्रहमान थे, जिन्होंने सबसे पहले यफगानिस्तान में एक दृढ़ केन्द्रीय सरकार की स्थापना की। यमीर प्रमुद्धमान सन् 1880 में बंग्नेजों की सहायता से कायुन की गहीं पर देवे थे किन्तु मन ही मन वे प्रग्नेजों की सहायता से कायुन की नहीं पर रहते से उन्होंने मन वे प्रग्नेजों की सहायता से अंग्रेज राजदूत को कायुन में रहते से उन्होंने यह कहतर इन्जार कर दिया था कि जसकी रहा की जिम्मेदारी सेने में वे प्रसम्पर्ध है। प्रग्नेजों ने जनते यह इक्तर करा लिया था कि कायुन की पर्थेद्वार की विधीत की निर्मारण सदैव प्रिटेश साथ से अंग्रेजों ने जनते यह इक्तर करा लिया था कि कायुन की पर्थेद्वार की तिमारण सदैव प्रिटेश सरकार करीं। यमीर प्रनुर्देहमान के एक सहयोगी मुस्तका फ्रहमी साहब की, जो जस समय भी प्रबहुर्देहमान के साथ भी।

क्छ पुरक तथ्य '411

जब ये रूस में निर्यासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे । मफ़गानिस्तान का सम्पूर्ण राज-काज फ़हमी साहब के परामकें से ही चलता था ! ग्रमीर श्रव्हुर्रहमान ने श्रपनी सैनिक शक्ति श्रत्यन्त दृढ कर ली थी ।

# 'जमायते सियासिया'

सन् 1882 में मुस्तफा फहमी साहब ने कायुल में 'जमायते सियासिया' नामक एक संगठन बनाया और स्वयं इस संगठन के प्रधान मंत्री वने ! साधारण जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना इस संगठन का उद्देश्य था। ध्रमीर ध्रब्दु- रेंदुमान इस संगठन के सहायक धौर समर्थक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र हबी- युल्ता खाँ भी, जो ध्रपने पिता के समय से ही राज-काज मे भाग लेने सगे थे, 'जमा- यते सियासिया' को घट्टत महत्त्व देते थे। यह तथ्य उत्तेसनीय है कि 'जमायते विचासिया' के घ्रन्य कार्यकर्ता वे लोग रहे थे, जो भवरसा देवबन्द में तालीम पा चूके थे।

'जमायते सियासिया' ने सबसे पहले यह माँग रक्की कि काबुल की वैदेशिक 
गीति से अंग्रेजों का नियन्त्रण उठा लिया जाय। सन् 1898 में अमीर अब्दुर्गहमानदां के द्वितीय पुत्र नसहत्वादां लन्दन गए और उन्होंने विदिश सरकार के 
सम्मुख यह माँग वड़े जोरदार ढंग से पेश की। उनकी यह माँग विदिश सरकार 
ने अस्वीकार कर बी। इराके पश्यात् 1 अन्तूबर, 1901 को अब्दुर्रहमानलों का 
देहानत हो गया और हवीजुल्लाखों अक्ष्मानिस्तान के अमीर यने। सन् 1907 तक 
हवीबुल्लाखों बराबर जमायते सियासिया के सहायक रहे भौर अंग्रेजों से काबुल 
की वैदेशिक नीति पर से अपना नियन्त्रण हटा लेने की आयह करते रहे, जिस पर 
अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

सन् 1905 में यंग-भंग ब्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ और इसी के प्रासपास पंजाब में किसानों का सरगर्भ धान्दोलन फूट पड़ा, जिसने गदर पार्टी को जम्म दिया। व्रव अग्रेजों को यह फिक हुई कि काजुल के सभीर को सन्तुष्ट किया जाय। परि-णामस्वरूप प्रमीर हवीनुल्लाखों को सन् 1907 में भारत बुलाया गया। तहका-लीन लाई मिण्टो से अमीर की लम्बी-लम्बी मुलाकार्ते हुई और इन मुलाकार्तों का परिणाम यह हुमा कि अफ्नानिस्तान वापस पहुँचते ही अमीर ने जमायते सिया-सिया का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय तक मुस्तफा फहमी की

412 वन्दी जीयन

पृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र प्रली फहमी जमायत के मंत्रि-पद पर थे। प्रली फहमी और उनके दो यहायकों को अमीर ने गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। बहुत दिनों तक ये लीग अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में पड़े रहे। इसके परचात अमीर के छोटे भाई और तत्कालीन प्रधानमन्त्री नसस्त्वालां ने, जो जमायते स्थितिस्था से हमदर्दी रखते थे, यड़ी कठिनाई से इनको कांबुल झाने की साज्ञा दिलवाई। वापस झाते ही इन लोगों ने जमायते स्थित्यास्था का गुप्त संगठन प्रारम्भ कर दिया और इस प्रकार जमायते स्थासिया एक अंग्रेज विरोधी गोपनीय कान्तिकारी संगठन के छप में परिवर्तित हो गई।

# सरहदी क़बीले

देवबन्द के फान्तिकारी भाचार्य महमूदउलहतन का इन सभी घटनाओं से वरावर सम्पर्क रहा । उनके अनेक शिष्य भीर सहपाठी इस संगठन के कर्ता-घर्ता ये । सरहद के झालाद क्षवीलो में मदरसा देवबन्द के कान्तिकारियों का वह संगठन मौजूद था, जो सन् 1825 में भारत से हिजरत कर गया था। उन विद्रोहियों की नई पीढ़ी ने भी इसी पथ को अपना लिया था। इसी समय तुरंगजई के हाजी ने धार्मिक मदरसों के रूप में पठान इलाके के बनेक स्थानों में अपने संगठन का जाल विस्नाना शुरू किया। खान झब्दुलगपफारखाँ, जो बाद को कांग्रेस के बहुत बहैं नेता हुए और 'सरहदी गांधी' कहलाए, हाजी तुरंगजई के प्रधान शिष्य के रूप में इस काम में हाथ बटा रहेथे। खान अब्दुलगपफारखी ने एक बार मौलाना हुसैन ग्रहमद मदनी को बताया था कि इस जमाने में, ग्रयात 1910-11 में प्रनेक बार मुक्ते गोपनीय सन्देशों को लेकर हाजी तुरंगजई देवबन्द भेजते थे। झाशय यह कि जिस इटली नुकी युद्ध में मैडिकल मिदान गया, उससे बहुत पहले ही मुस्लिम कान्तिकारी दल का संगठन भारत से काबुल तक फैल चुका था। यह भी उल्लेख-नीम है कि जो मैडिकल मिशन तुर्की गया था, उसका नेतृत्व डा॰ मुस्तार महमद श्रंसारी ने किया था, को बाद में कांग्रेस के प्रमुख नेता बने । डा॰ शंसारी साहव भी शेख महसूद उतहसन के निकट सम्पर्क में ये। भीर उतको पूजनीय दृष्टि से देखते थे। सन् 1914-15 में शेख महमूदजनहसन जब मनका गए मीर उनकी कान्तिकारी हलचलों का पता अंग्रेज सरकार की लगा तो डा॰ मंगारी साहब है तरकालीन भंगरेज अधिकारियों ने काफी पूछताछ की थी। एक बार तो छापटर

प्रसारी साहव की गिरपतारी की सम्भावना भी उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि यह मेडिकन मिशन देवबन्द के क्रान्तिकारी दलने ही तुर्की की सरकार से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भेजा था। इस मिशन में सरहद के कुछ शिक्षत पठान युवक भी थे, जिनमें से कुछ भारत वापस नही लीटे और प्राजीवन विदेशों में भारतीय स्थाधीनता के लिए कार्य करते रहे। इन युवकों में अब्दुनरेंहमान वे का नाम उल्लेदानीय है, जिनके सम्बन्ध में यह समभा जाता है कि प्रयेजों के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई। उनके एक भाई बहुत दिनों तक साम प्रकृतापकारखों के प्राइवेट सैकेटरी रहे घीर प्रय भारत के येंदैशिक विभाग में किसी सम्माननीय पद पर है।

## मौलाना उवेदुला सिधी

शचीन्द्र बायू जब दिल्ली में फ्रान्तिकारी कार्यों में संलग्न थे, उन दिनों ही दिल्ली में यह मुस्लिम कान्तिकारी दल भी घत्यन्त समिय था। दिल्ली का महत्त्व समभते हुए सन् 1913 में ही मौलाना महमूदउलहसन ने एक मदरसा दिल्ली में भी कायम कर दिया था, जिसका नाम बजारुतुल मग्रारिक या। मौलाना उबेदुब्ला सिन्धी उसके प्रधान माचाये थे। डा॰ श्रंसारी और हकीम मजमलखा इसके सहायकों में थे। इससे पहले मौलाना सिन्धी ने देवबन्द में 'जमय्यत-उल-प्रन्सार' नामक संस्था बनाई थी, जिसका उद्देश्य त्रान्तिकारी संगठन के प्रचार के हेत् एक प्रकट संगठन बनाना था, किन्तु यह संस्था पारस्परिक मतभेदों के कारण शीध ही भंग कर दी गई। इसी बीच मलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवसिटी से विद्यापियों का एक दल देवयन्द मे तालीम पाने के लिए भेना गया । इस दल में ग्रामीस भ्रष्टमद नामक विद्यार्थी अंग्रेजों का जामूस था । मौलाना महमूददलहसन भीर जेबेदल्ला सिन्धी बड़ी सतर्कता से अपना कार्य कर रहे थे, अतः अंग्रेजों को केवल देवबन्द माने-जानेवाले व्यक्तियों का पता ही मनीस महमद दारा लगता रहा। बाद में भनीस ग्रहमद सी॰ आई॰ डी॰ विमाग में बहुत अंचे पद पर पहुँचा श्रीर विदेशी सरकार की सहायता का उसे पर्याप्त पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि बनीस बहमद द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट सिडीसन कमेटी के सम्मूल भी प्रस्तुत की गई थी और सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट का सिल्क लंटर कान्सप्रेसी (रेडामी पत्रों का पड्यन्त्र) शीर्पक परिच्छेद में इन रिपोर्टी

से बहुत सहायता ली गई है।

# काबुल में आज़ाद हिन्द सरकार

प्रथम विस्वयुद्ध की घोषणा होने के पश्चात् गदर पार्टी सौर यंगाल के कान्तिकारी दलो की ही मौति मुस्लिम कान्तिकारी दल ने स्वतंत्रता संप्राम की एक योजना बनाई । इस योजना के अनुसार मौलाना उवेदुल्ला सिन्धी को काबुल भेजा गया । उबेदुल्ला साहव ने लिखा है कि एक दिन उस्ताद (मीलाना महसूद-उलहसन) अकस्मात् बोले, 'उथेदुल्ला ! काबुल जाम्रो ।' मैंने पूछा, 'क्यों ?' इस पर उस्ताद कुछ रंजीदा से होकर चुप हो गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुन्ना। उस्ताद ने कहा, 'उवेदुल्ला । काबुल जाओ ।' उन्होंने पूछा, क्यों ? श्रीर उस्ताद फिर चुप। तीसरे दिन उस्ताद ने जब फिर फायुल जाने की बात कही, तो उबे-दुल्ला साहब ने उत्तर दिया. 'बहुत ग्रच्छा,' और काबुल जाने की तैयारी शुरू कर दी। चवेदुल्ला साहब के पास कुछ रुपया-पैसा या नहीं ग्रतः प्रपने एक शिष्य, शेख प्रदुर्रहीम ने जो प्राचार्य कुपलानी के संगे वडे भाई थे गौर मुसलमान होकर इस कान्तिकारी कार्य में जवेदल्ला के प्रमुख सहायक बन गए थे, अपनी लड़की भौर बीबी का जेवर वेचकर रुपया जहाया । 15 अन्त्वर, 1015 को उबेब्र्ला कायुल पहुँचे. तो उनके पास केवल एक पींड था। भारत से काबुल वे सिन्ध के रास्ते से गए थे और इस यात्रा में लगभग दो मास उनको लगे थे। उबेदल्ला माहब के दो अतीजे भी उनके साथ थे। मौलाना महमूद उलहसन इतने घन्छे 'संगठनकर्ता थे कि उवेदुल्ला के लेखानुसार काबुल के खनेक प्रतिष्ठित राज्या-धिकारियों को यह मालूग या कि वे किस काम के लिए भारत से भेजे गए है। 'जमायते सियासिया', का संगठन जिसकी चर्चा हम ऊपर कर पाए हैं, उनकी मदद के लिए तैयार था। इस योजना में धोखा केवल यह हुआ कि शक्तगानिस्तान के समीर हवीयुल्लायी सन्दर ही सन्दर संग्रेजों से मित चुके ये । उनेदल्ला साहय तो इस श्राचा से भेजे गए थे कि धमीर उनकी पूरी तरह सहायता मरी। - इसी प्राशा से एक 'एंग्लो-जर्मन-टिक्य' मियन भी दन दिनों ही काबूल पहुँचा। इस मिशन में राजा महेन्द्रप्रताप, मौलवी वर्षनुत्ना घादि कुछ मारसीय,युछ जर्मन भीर कुछ तुकी के लोग थे। यह बात याद रतानी चाहिए कि मौलवी यर्गतुल्ता गदर पार्टी के सदस्य ये और इस मिशन को दकी तथा जर्मन मरफार को घोर से

कुछ पूरक तथ्य 415

काबुल के साथ मिलकर भारत पर ब्राक्षमण करने की योजना वनाने का प्रधिकार दिया गया था। मौलाना उवेदुल्ला और उनके साथी या तो पूर्व योजना के अनुमार या यहीं की स्थिति के अनुसार इस मिलन के साथ मिलकर कार्य करने तथे। यहा जाता है कि जर्मन और टर्की सरकार से अभीर हथीबुल्लामां को इस अवसर पर सहयाँग देने के लिए पर्यास्त धन भी दिया गया। परिणामस्वरूप काबुल में सहयाँग सेने किए पर्यास्त पना, जिसके अवध्य राजा महें अप्रताप प्रधान मंत्री मीलवी वक्तं हुल्ला और उवेदुल्ला सिन्धी होग निनस्टर वनाने पए। दसी समय लाहीर के कुछ मुसलमान विधार्थी इसी उद्देश्य से काबुल जा पहुँच। इन विधार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विधार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विधार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विधार्थियों को प्रस्थायी आजाद हिन्द सरकार में विभिन्न पद दिये गए। इन विधार्थियों में से ही एक सज्जन जफक्तहसन उस समय (सन् 1919 में) जनरल नादिर लो के प्राह्में किया वा और जिसके फलस्वरूप होने वाली सन्धि में काबुल की वैद्योक नोति पर से अंगरेजों का नियंत्रण मानाद होने वाली सन्धि में काबुल की वैद्योक नोति पर से अंगरेजों का नियंत्रण मानाद हो गया था।

#### त्रमीर हबीबुल्लाखाँ का विद्रवासचात

ष्रभीर ह्वीबुल्लाखों ने वायवा किया या ि अस्वायी आजाद हिन्द मरकार हारा भारत पर झाक्षपण करने के साथ ही ये भी भारत सरकार के पिरुद्ध युद्ध की की घोषणा कर हेंगे। किन्तु यह सब उनका छल था। उवेदुल्ला साहब के कथना-मुसार भारतीय कान्तिकारियों के साथ मिनकर वे जितनी योजनाएँ बनाते थे, उन सबकी सुननाएँ अंग्रेज सरकार की भेजते रहते थे। अभीर के छोटे भाई नसर रल्लाओं तथा जमायते सियासिया के नेता अपवश सुद्ध से इनके साथ थे। काबुल के कमाण्डर इनचीफ जनरन मादिरसां की सहायुत्र होते भी इनके साथ थे। काबुल के कमाण्डर इनचीफ जनरन मादिरसां की सहायुत्र ति भी इनके साथ थी। इनी का यह नकी ना या जि प्रमीर हथे बुल्ला इनकी गिरफ्तार करने या इनका खुला विरोध करने का साहस नही कर सनते थे।

#### टर्की सरकार से सम्पर्क

चयेदुस्ता काबुल में अब मस्यायी माजाद हिन्द\_सरकार का काम चला रहे दे उस समय मौलाना महमूद उतहसन मकका पहुँचकर टर्की सरकार ने साठवाउ कर रहे थे। इसमें उनको बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। उनको हेबाब के

तत्कालीन गवर्नर गालिबपाञ्चा से एक पत्र प्राप्त हो गया, जिसका उल्लेख सिडीसन कमेटी की रिपोर्ट में 'गालिबनामा' के नाम से किया गया है। गालिबपाशा का यह पत्र संसार-भर के मुसलमानों के नाम या जिसमें उनको प्रग्नेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए उमारा गया था और मौलाना महमूदउलहसन की स्रपना विश्वासपात्र बताते हुए उनके कार्य में घन-जन से सहायता करने की श्रपील की - गई थी। इस खत को मीलाना के एक साबी मुहन्मद नियाँ मन्सूर श्रंमारी मक्का से हिन्दुस्तान लाए बीर उसकी नकलें हिन्दुस्तान व सरहदी कबीलों में बांटते हुए काबुल जाकर उबेदुल्ला से जा मिले। इसी बीच मौलाना महमूद उलहसन की रुपए की धावश्यकता हुई, तो हिन्द्स्तान से मौलाना मसूद नामक सज्जन कुछ रुपया लेकर मनका पहुँचे । मौलाना महमूद उलहसन उस समय मदीना चले गए थे, अतः रुपया ले जानेवाले महाशय निराश वापस लौट बाए । सरकार भी इन लोगों पर कड़ी नजर रख रही बी और उसकी कुछ सुचनाएँ मिल रही थीं, प्रतः मीलाना ममुद बम्बई में गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने उनको इतना सतापा कि वे बहत-सी बातें उंगल गए। उधर मक्का का हाकिम शरीफ हसीन तुर्की सरकार से विद्रोह करके श्रंग्रेजो से मिल गया । श्रंग्रेजों ने तुरन्त उसके द्वारा मौलाना महसूद जलहसन श्रीर जनके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। युद्ध की समान्ति तक यह सभी लोग माल्टा में नजरबन्द रखे गए। इसके पश्चात् मौलाना महमूद उल-हसन ने प्रतुभव किया कि गोपनीय कार्यों द्वारा राज्य श्रान्ति असम्भव है, ब्रतः ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इसी के धनुसार खान धब्दुलगपफारलों भी काग्रेस में भागए। मुसलिस विद्वानों की प्रमुख धार्मिक संस्था जमस्यत उल उलेमा जो सदैव मुस्लिम लीग का विरोध करती रही और कांग्रेस के साथ रही, मौलाना महमूद उल हसन के धनुवाधियो ढारा स्थापित. हुई। प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्तिम शिक्षण संस्था जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नीव भी मौलाना महमूदउल-· हसन ने ही रखी थी। मौलाना महमूदउलहसन का देहावसान 50 नवम्बर, 1920 को डा॰ भंसारी की कोठी पर दिल्ली में हुमा।

# आज़ाद हिन्द सरकार के मिशन

कायुल की अस्पायी आजाद हिन्द सरकार उपर अपने काम में सभी रही। उसकी और से इस सरकार के पास एक मिदान भेजा गया, जिसने उसका सहयोग श्राजाद हिन्द सरकार को मिल सके। रूस के जार के नाम जो पत्र भेजा गया था, वह एक सोने की प्लेट पर था, जिसे गदर पार्टी के एक सदस्य डा० मयुरासिह प्रोर पृशीमुहम्मद लेकर गए थे। इस समय रूस के जार की सरकार अपेजों की सह- प्रोपी थी, प्रतः उसने मिलन को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु तालकाद से गवर्नर के हस्तक्षेप करने पर इन दोनों सदस्यों को वापस काबून भेज दिया गया।

#### रेशमी पत्र

मुस्लिम कारितकारी दल के सम्बन्ध में बाब केवत उन 'रेहामी पत्रीं' की बात कहानी दीप रह जाती है, जिनके नाम से सिडीसन कमेटी ने दस संगठन की प्रपत्ती रिपोर्ट में बर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि ब्रगस्त सन् 1916 में यह पत्र्यन्त्र उद्यादित हुमा, जो सरकारी नागजात में 'सिल्क लेंटर्स केस' वहा गया है। यह पत्र पीते रेहामी कपड़ों पर बहुत साफ और सुन्दर श्रवरों में लिये गए है। इनके साथ मोलाना महसूदउलहसन के नाम मुहम्मद मियाँ अंबारी का भी एक पत्र पा, जिसमें उन्होंने अपनी कारजुर्जारियों का पूरा विवरण दिया था। माजाद हिन्द सरकार के साथ में अपनी कारजुर्जारियों का पूरा विवरण दिया था। माजाद हिन्द सरकार के साथ अपनी का प्रपुत्र स्वरूप के सत्ती में, यरकार के साथन की मंतूर्ण हिमाति और उसके पराधिकारियों के नाम थे। इसके ब्रातिरिक्त एक 'ईरवरीय सेना' बनाने की बोजना थी, जिसमें भारतीय मुस्लिम नीजवान भरती किये जाते थे। भीनाना महसूदउलहसन 'इसके

प्रधान सेनापति नियुक्त किये गए थे।

मौतवी उवेदुत्वा साहव ने यह 'रेशमी पत्र' यब्दुतहक नामक व्यवित को विये थे कि वह इनको शेख अब्दुरिहीम (याचार्य कुपलानी के बढ़े भाई) तक पहुँचा है। यह अब्दुतहक साहव एक नव मुस्लिम थे और 'जिहाद के जीश में लाहौर से भागकर काबुल पहुँचे थे। उन्होंने भारत धाकर यह पत्र अपने एक मित्र हक-नवाज खाँ को दे विए और हक्कवजाज खाँ ने इन पत्रों को धपमे पिता धानवहा-दुर अस्लानवाज खाँ के सुपुर्द कर दिया। राजभित्त के जोश में अस्लानवाज खाँ कम खुपुर्द कर दिया। राजभित्त के जोश में अस्लानवाज खाँ कम स्वतंत्र सरभाइकेल प्रोडाथर के पास ते गए और इस प्रकार सरकार को यह सम्पूर्ण थोजना जात हो गई। इसके पश्चात धेख अब्दुर्रिहीम भागकर दकी पहुँच गए और बहुत दिनों तक भारतीय स्वाधीनता के लिए कार्य करते हाए वही उनका देहान्त हो गया।

#### आजाद हिन्द सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण

काबुल की झाजाद हिन्द सरकार ने इसके बाद भारत पर झाक्रमण करने की गोजना बनाई और सरहद के आजाद कवीलों में से इसके लिए लगमग छः हजार जैनिक एकित किए। जमेंनी भीर टकीं की सरकार को भी इस प्राक्रमण-मीजनी की सूचना दी गई श्रीर बताया तो यह जाता है कि जमेंन सैनिकों की एक दुकड़ी भी इनको सहायता को जावुल भेजी गई। किन्तु जब प्राजाद हिन्द सरकार के छः हजार सैनिक सरहद पर अंग्रेज सरकार से मीनों जनाये हुए थे, सभी कील के एण्टिय में जमेंनी का पतन हो गया और उसे सीनों कारी हुए थे, सभी कील के एण्टिय में जमेंनी का पतन हो गया और उसे सीन्य के लिए विवध होना पड़ा। अंग्रेजों के हाथ इससे बहुत मजबूत हो गए और प्राजाद हिन्द सरकार के सीन्यों की स्थित बहुत कमजोर हो गई। इन ग्रेनिकों में से बहुत के ध्यित गीवियों से मारे गए। कुछ पत्रहकर फांसी पर चढ़ा दिये गए और छुछ विदेशों में हो मटक-भटकतर मर गए। इसके बाद प्राजाद हिन्द सरकार प्रोर फीन तोड़ दो गई धौर पह विराट् प्रयास सहजों देश भवतों की बाहुतियों को कहानी माथ बनकर समाध्य ही गराट प्रायास सहजों देश भवतों की बाहुतियों को कहानी माथ बनकर समाध्य ही गया।

हवीनुलाखाँ की हत्या

काबुल में भारतीय कान्तिकारियों की इस भग्नफलता का मुख्य कारण भीलाता

420 बन्दी जीवन

हो सरहद पर बसे हुए घाजाद कवीलों और तुरंगलई के हाजी साहव को इस युद्ध में ग्रफ़गानिस्तान को भदद करते हुए पाते हैं, तो हम समफ सकते है कि काबुल-स्थित भारत के क्रान्तिकारी अभी तक थपने कार्य में लगे 'हुए थे और इस आक-मण की योजना में जनका महत्त्वपूर्ण हाथ था।

#### सन्धि

इस अवसर पर धंत्रेजों ने भारी कृटनीतिज्ञता दिखाई धीर अफ़गानिस्तान सरकार की महस्वपूर्ण शतें स्वीकार करके समफीता कर लिया। इस प्राक्रमण के समय अफ़गान फ़ीजों की कमान स्वयं जनरत नाबिरखीं कर रहे थे। यह प्राक्रमण 29 मई सन् 1919 को हुआ और 8 थगस्त, 1919 को अंग्रेजों की अफ़गानिस्तान से सिंघ ही गई। इस सिंघ के सम्वय्य में ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ आनंतर टानवान के कहा था, "अमीर ने अपनी पराजय के पुरस्कार में, जो कुछ वह चाहता था, पा लिया और भारत वरकार को अफ़गानिस्तान की परराष्ट्र नीति पर ते, जिस पर उसका चालीस वर्ष से अधिकार था, अपना हाथ हटाना पड़ा।" अंगरेजों ने अपनी और से इस सिंघ के समय एक यह वर्त भी अफ़गानिस्तान से स्वीकार करा ली थी कि मौजली उवेडुस्ता आदि को काबुल में राजनीतिक कार्य नहीं करने दिया जाया। इस प्रतिकंध से वियस मौतवी उवेडुस्ता काबुल में सामि प्रकार की खुविधाएँ होते हुए भी 22 अनत्वय, 1922 को क्स चले गए। इस प्राक्रमण और सिंघ विचार वनके सम्भुत यह तथ्य प्रकट कर दिया जा कि प्रकारिस्तान जैसा छोटा के अंग्रेज सरकार के सम्भुत यह तथ्य प्रकट कर दिया जा कि प्रकारीस्तान जैसा छोटा के अंग्रेज सरकार के सम्भुत यह तथ्य प्रकट कर दिया जा कि प्रकारिस्तान जैसा छोटा के अंग्रेज सरकार के सम्भुत अधिक विचार विचीर तक नहीं ठहर सकता।

#### बलूच और क्रान्तिकारी

श्री श्वीन्द्र ने अपनी पूस्तक के दितीय भाग में भाग की कहानी' बीर्यक अध्याप के अन्तर्गत बलून केना के विद्रोह की आंको दो है, जिसमें संकड़ों बलून संिक में देता है जिसमें संकड़ों बलून संिक में देता है। उसमें संकड़ों मार्य रूप यह ता एका। इस संक्ष्म में कई वार्व प्रमान में रतने योग्य हैं। अपन तो यह कि बलूमितान की सीनाएँ एरह्से एठानों के प्रदेश की सीमाएँ से लगी हुई हैं, जिनकी अंग्रेज विरोधी परस्पायों और आवानाओं पर हम ऊपर प्रकाब दाल चुके हैं। इसके खतिरिक्त मदराा देववन्द के शानिकारियों का संगठन सिल्य में भी या और वहाँ धनेक छोड़े-छोड़े मदरसे

कुछ पूरक तथ्य 421

इन लोगों ने स्थापित कर रक्षे थे, जिनके द्वारा निरन्तर अंग्रेज विरोधी प्रचार होता रहता था। यह भी अब प्रकट हो गया है कि वर्मा में बलूच सेना ने जिस गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया था, उसी गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया था, उसी गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता ईरान के रास्ते बलूच प्रदेश की सीमा पर जा पहुँचे थे और मन्होंने एक बड़े बलूच सरदार जिहानसां को अपनी और मिला लिया था। इन लोगों ने इस बलूच प्रदेश में आजाद हिन्द सरकारी यनाई थी और वलूचियों की एक सेना भी संगठित कर ली थी, जिससे अंग्रेज सेनाओं की अनेक अड़प हुई थीं। इसके बाद अंग्रेजों ने विलोचों के अमीर को अपनी और मिला लिया और फिर उसी ने कान्तिकरारी बलूच सेना पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप बलूच सेना भंग हो गई और कान्तिकारियों को बही से बड़ी किया। परिणामस्वरूप अपना पा । मुख कान्तिकारी अंग्रेजों के हाथों में भी पड़ गए, जो वहीं गोलियों से उड़ा दिये गए। इतिहासओं के लिए यह अन्वेपण का विषय है कि ईरान-बलूचिस्तान की सीमा पर होनेवाली इन हलचलों का बगा के बलूच-विहोह से कुछ सम्बन्ध या या नहीं।

## अली अहमद सिद्दीकी

'वर्मा की कहानी' शीपंक बध्याय में ही श्री शवीन्द्र ने घलीग्रहमद सिद्दीक्षी के सम्बन्ध में भी कुछ पित्तवां लिली हैं। इन श्री अलीग्रहमद सिद्दीक्षी के सन् 1950-51 में इन पंवितवां का लेखक भी मिला था। श्री सिद्दीकी उस समय इला- हावाद म्यूनिसिप्लिटो के वाट प्ववर्ष विभाग में थे। उनसे बात करने पर मालूम हुआ कि वे मंदिकल मिश्रान के साथ टर्की पहुँचते ही वान्तिवर्गरो दल में बीक्षित हो गए थे। श्री शुएक कुरैशी जो भोशाव के भीर याद में वहे प्रतिध्वत राष्ट्रीय मुस्लिम नेता बने, उसके सहयोगी थे। एक मजेदार बाद उन्होंने यह चताई कि जब वे कुछ जरूरी भीर गोपनीय कागजात लेकर मिश्र से मारत को चले, तो जर्मन सरकार के एक गुप्तवर ने उनको चेतावनी थे। कि भारत पहुँचते ही भाष गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। श्री सिद्दीको इससे बढ़े परेता हुए, क्योंक ओ कागजात जनको मारत पहुँचाने थे, उनको वे किसी भी प्रकार नष्ट नहीं करना चाहते ये भीर न भंग्रेजों के हाथों में पढ़ने देना चाहते थे। तसी जहाज में उनको एक मुस्लिम क्रकीर मिला, जो प्रतिवर्ष भीरत मांति देशों में पूना करता था। श्री सिद्दीकी ने उस फ्रकीर को समझाया कि यदि वह भारत में पूने वो उसे प्रविद्र साथ श्री स्वार्म ने सिद्दीकी ने उस फ्रकीर को समझाया कि यदि वह भारत में पूने वो उसे प्रविद्र स्वार्म में स्वर्ण ने उस फ्रकीर को समझाया कि यदि वह भारत में पूने वो उसे प्रविद्र स्वार्म ने स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण ने उस फ्रकीर को समझाया कि यदि वह भारत में पूने वो उसे प्रविद्र स्वर्ण ने स्वर्ण के साथ में स्वर्ण ने उस फ्रकीर को समझाया कि यदि वह भारत में पूने वो उसे प्रविद्र के साथ से स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण के साथ में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण में स्वर्ण ने स्वर्ण में स्वर्ण

422 . बन्दी जीवन

घन मिल सकता है। श्री सिद्दीकों ने उस ककीर को यह भी बताया कि ये एक जरूरी काम से तुरन्त मुक्ताया पहुँचना चाहते हैं, खतः फ़कीर मदि उनसे टिकट परिवर्तन कर ले और उनका सामान भारत में उनके घर पहुँचा देने का वायदा करे, तो वह उसके टिकट से भलाया चुने जाएँ और फ़कीर हिन्दुस्तान चला जाय। उन दिनो पासपोर्ट इत्यादि की कठिनाई थी नहीं, खतः फ़कीर हागवर सामान की लालच से तैयार हो गया और उसने टिकट वहन लिया। सिद्दां साहव ने कागजात तो प्रवने पास रख लिए भीर प्रवना तमाम सामान ककीर के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद वह मलाया जा पहुँच। फ़कीर वस्वई पहुँचते ही गिरपतार हो गया और उसने पिक्वात् जब सिद्दां की साहव ने सित्रा । मान्तिकारी इसके बाद वह मलाया जा पहुँच। फ़कीर वस्वई पहुँचते ही गिरपतार हो गया और वर्षी पहचान जब सिद्दां की साहव से सित्रा। फ़ान्तिकारी झान्दोतन के इतहास में ऐसी मनीरंजक घटनाएँ भी अनेकों हुई है।

श्री सिद्दी की साहब ने बताया कि उनके दल में हिन्दू-पुस्लिम प्रदन की कोई स्थान नहीं था। सभी देश की स्वाधीनता के बीवाने थे और उन्हों सरकार की राज्य शित का सहारा पाकर भारतीय कोजों के दिहोह द्वारा अंथेज़ों से पुलित का स्वयन देखते थे। महाग्रा और वर्मा में उनके संगठन का पर्याप्त विस्तार हो। गया था किंदु कुछ भारतीयों ने गदारी करके सम्पूर्ण भेद अंथेजों को बता दिया भी भारतीय मानितकारी समय से पूर्व ही गिरपतार कर निये गए। सेनामों पर भी भारतीय का स्वाधीय भी से से अंथेजों को बता दिया भी भारतीय मानितकारी समय से पूर्व ही गिरपतार कर निये गए। सेनामों पर भी भारती बन किया गया, जो सर्वेया गोमनीय रव्वता गया। दीकड़ों तिपाही और सफसर चुप-चाप मीत के चाट उतार दिये गए, जिससे उनकी छूत दूसरी कोजों को भी न तग

जाय ।

# मुखविर कुमुदनाथ मुखर्जी

थी राघीन्द्र ने इन गहारों में बैंकोक के एक बंगाली वकीतसाहब का उन्लेख किया है किन्तु उनका नाम नहीं दिया है। पता लगता है कि इन बंगानी बकील साहब का नाम जुमुदबाय मुखर्जी गा। यह वकीतसाहब जो किसी समय गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी देशभवित को डींगें हॉकते थे, उस स्पर्य यो हज़म कर जाने नी सातिर जो बैंकोक के जर्मन कीसिल ने इनके द्वारा बंगाल के फारितकारियों को भेजा था, अंग्रेजों से जा मिले। उनके द्वारा शंघाई, स्वाम फीर मार्ग में होने-वाली कारिकारी योजनाधों का मानास भारत सरकार को मिल गया धीर इसी- कुछ पूरक तथ्य 423

लिए वह सबकुछ नहीं हो सका, जिसे थी सिद्दीकी इत्यादि करना चाहते ये । पंजाय के कुपालसिंह की भौति इन मुखर्जी ने सब गुड़गोबर कर दिया ।

## वंगाल में विद्रोह को तैयारी

रहस्योद्घाटन के अय से श्री वाचीन्त्र यह वात भी वचा गए है कि जब उत्तर भारत में श्री रासिबहारी और गदर पार्टी के सदस्य इतने विराट विद्रोहको तैयारी में जुटे हुए थे, तब बंगाल के क्रान्तिकारी क्या कर रहे थे ? श्री मन्मयनाय गुन्त ने अपनी पुस्तक 'भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास' में एक श्रन्य क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास' में एक श्रन्य क्रान्तिकारी श्री पाकड़ासी की एक पुस्तक का निम्न उद्धरण दिया है, ओ इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डालता है श्रीर यह प्रकट करता है कि बंगाल में उन दिनों किस प्रकार की तैयारी चल रही थी। श्री पाकड़ासी लिखते हैं, ''नेतागण डाका से लेकर लाहौर तक विद्रोह की तैयारी में लगे हुए थे। डाका में उन,दिनों सिप्त सेना थी। बाहोर के पड्यन्त्रकारी सिख सैनिक ने ढाका के क्रान्तिकारी नेता श्रनुकूल चंकवरी उन पत्रों को लेकर डाका के सिख सैनिको से मिल। 'स्प्र सैनिक विद्रोह की वात मुनकर विरक्त करने के लिए उत्सुक हो गए।''

"मैमनसिंह और राजझाही के ग्रुरूल नामक जंगल में क्रान्तिकारी संध्या के बाद कवायद करते थे। आक्रमण और रणकीशल सींखने के लिए सब लोग प्रयास करने लगे। जिलों में बन्दूकें चुराने की होड़ मच गई। चारों तरफ़ मक्रबाह फैला दी गई कि ग्रवकी बार मैट्नियूलेशन और विश्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाएँ नहीं

होंगी।"

श्री गुन्त ने अपने ग्रन्थ मे एक अन्य स्थान पर लिखा है, 'बंगाल के श्रान्ति-कारी सममते थे कि संस्था की दृष्टि से उनके साथ इतने काफी श्रादमी हैं, जो बंगाल की फ़ीजों को समभ के सकते हैं, किंतु वे बाहर से आनेवाली फ़ीजों से डरते थे। इसी उद्देश को दृष्टि में रसकर फ़ीन्तिकारियों ने यह निस्चय किया कि बंगाल में आनेवाली तीन मुख्य रेलों को, उनके पुतों को उड़ाकर वेकार कर दिया जाय। यतीन्द्रनाथ के उत्तर गद्रास से आनेवाली रेल का आर दिया गया, वे बालासोर से इस काम को ग्रंजाम देने बाले थे। भोवानाल चटजों बी॰ एन॰ आर॰ का मार लेकर चक्रपरपुर चले गए। सदीश चक्रवर्ती ई॰ आई॰ आर० का पूस उड़ाने के 424 बन्दी जीवन

लिए गए। नरेन चौघरी भीर फणीन्द्र चक्रवर्ती को यह काम सौंपा गया कि वे हिट्या लाएँ। यहाँ एक जत्या इकट्ठा होनेवाला था। हिट्या से वे इस जत्ये की सहायता से पूर्व बंगाल के जिलों पर कब्जा करने वाले थे, भीर वहाँ से वे कलकत्ता पर
चढ़ म्रानेवाल थे। नरेन भट्टाचार्य भीर विधिन गांगुली के नेतृत्व में कलकत्ता दल
पहले तो कलकत्ता के म्रास-मास अस्व-अस्व तथा मस्वागारों पर कब्जा करने वाला
था, फिर फोर्ट विलियम पर धावा वोलनेवाला था तथा कलकत्ता पर म्रायकार
जमानेवाला था। 'मावेरिक' जहाज पर मानेवाले जर्मन मफ़सरों पर यह भार था
कि वे पूर्व बंगाल में रहें, वहां भीजें डकट्टी करें, फिर बाकायदा उनहें पैनिक
शिक्षा हैं ''

#### रासविहारी का भारत-त्याग

देश-विदेशों में होने वाली यह विराट् तैयारियों ब्रसफल हो गई बोर थी रासिवहारी बौस को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। श्री शचीन्द्र ने लिला है कि म्रप्रैल, 1915 में श्री रासविहारी ने भारत से प्रस्थान किया । यहाँ कुछ स्मृतिभ्रम मालूम होता है क्योंकि श्री रासिवहारी ने प्रपने एक लेख में भारत छोड़ने की तिथि 12 मई, 1915 बताई है। श्री रासविहारी ने एक जापानी जहाज पर पी० एन० टैगोर के नाम से यह यात्रा की । उन दिनों श्री रवीन्द्रनाय टैगोर के जापान जाने की सूचनाएँ प्रखवार में निकली थीं, भतः श्री रासविहारी ने कुछ ऐसा प्रदर्शित किया कि वे श्री रवीन्द्रनाथ के ही परिवार के हैं मौर उनकी यात्रा का प्रबन्ध करने के लिए जापान जा रहे हैं। उस समय श्री रासविहारी के सिर पर एक 'सालका इनाम था। वे पकड़े जाते तो अवस्य ही अंग्रेज उनको फाँसी पर चढ़ा देते । पर वे सकुशल जापान जा पहुँचे । उनके जापान पहुँच जाने पर अंग्रेजों को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उसने जापान सरकार पर यह दबाब डाला कि वह शा रासविहारी को गिरपतार करके मंगरेजों के हवाले कर दे। जापान सरकार इसके लिए तैयार भी हो गई किन्तु रासविहारी के जापानी मित्रों ने ऐसा नही होने दिया ! अनेक दिनों तक जापान में भी रासविहारी की भारत से भी अधिक द्धिपकर रहना पड़ा। कुछ दिनों पश्चात् यह बाघाएँ दूर हो गई धौर श्री रास-बिहारी जापान के नागरिक बन गए।

दितीय विश्वयुद्ध के समय थी रासिबहारी पुनः कार्यथीत में उतरे। जैसे ही

जापान ने प्रयेजों के विश्व युद्ध घोषणा की, श्री रामशिष्टारी ने जापान रियन मारतीयों का एक संगठन बनाकर भारत की स्वाधीनता के निए प्रमाम प्रारम्भ किया। गवर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भीर बंगाल पानित हारी वल के कुछ कार्यक्ष ने इस कार्य में श्री रामविद्वारी की सहायता की। भागाद हिन्द फीज के प्रारम्भिक संगठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया था। इनके पदानात् जब श्री मुभाप भोग जापान जा पहुँचे, तो रासधिद्वारी ने नेतृत्व उनके हाथों में तीप दिमा। जनगरी सन् 1945 में श्री रासधिद्वारी का टोकियों में वेहान्त हो गया।

## विदेशों में भारतीय विप्लववादी

श्री राचीन्द्र ने विदेशों से भारतीय विष्तवबादियों के वायी का वर्णन भी पपनी पुस्तक के द्वितीय भाग के अन्तर्गत किया है। इस अध्याय में उनके कार्य की एक मित संक्षिप्त कांकी ही था सकती थी भीर फिर ऐसी बातें न निगने की विवसता भी भी जो उस समय तक प्रकट नहीं हुई थी भीर जिनकी मूचना ने मंग्रेज दासकों की लाभ पहुँच सकता था। बास्तव मे, जो भारतीय देशभक्त विदेशों में कार्य करते रहे, उनका तेराा-जोसा नैयार करना अतिदुस्तर कार्य है। उनका सम्पूर्ण कार्य घरवन्त गोपनीय होता था। किसी भी गरकार की प्रामा-णिकता उनके पास यो नही । प्रपते परिवार मीर साथियों मे दूर रहकर निजानत भभाव-प्रस्त प्रवस्था में इनको कार्य करना पढ़ता था। मनेक भारतीय धीर विदेशी गुप्तचर इनको घेरे रहते थे और सबसे बड़ी बठिनाई यह भी कि एक दिन जिस राष्ट्र को यह प्रयोगों का पानु समभक्तर वहां माश्रम प्रहण करते थे तथा प्रपता केन्द्र बनाते थे, वही किसी दिन भी भान्तरिक भयवा विदेशी राजनीतिक उलद-से बिवस होतर मंग्रेजों का मित्र बीर इनका शतु बन जाता था। ये लोग हजारी की संख्या में थे, जिनमें से प्रधिकतर वहीं, प्रपनी मात्मूमि से दूर, काल कवन्ति हो गए। अनेकों को विदेशों के कारावास में भी भयानक यंत्रवाएँ सहन करनी पडी। फिर भी इनमें से ब्रधिकांश बिटिश गरकार द्वारा उलान की नई बायायाँ भीर उसके द्वारा दिये गए प्रतीभनों को जीतकर अपने मार्ग पर प्रारुद रहे। म जाने कब यह समय धाएगा, जब इन लोगों के बावों का ब्यौरा उनके सन्युम मा सकेगा, जिनकी स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने ऐसे कट्ट महन किए थे। भनी कुछ दिन पहले हमारो सरकार इस कार्य में प्रयुत्त होती दिसाई दी की। केन्द्र फीर

राज्यों मे इसके लिए कमेटियाँ भी बनी। बजट भी मंजूर हुए। कुछ कार्य माने बढ़ा भी किन्तु फिर पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ ? डलाहाबाद की हिन्दुस्तानी करूचर सोसाइटी ने भी एक बार इस काम को हाथ मे लिया था, जिसका एक कार्यकर्ता इन पंक्तियों का लेखक भी था। यह तो काम में हाथ डालने के बाद मालूम हुमा कि सरकार के अतिरिक्त, करोड़ों रुपया व्यय किए विना कोई दूसरा संगठन यह कार्य प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकता।

यह बात च्यान में रखने की है कि विदेशों में कार्य करनेवाले भारतीय विष्लव-बादियों मे अनेक असाधारण बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे। इनमें से कुछ तो अन्य राष्ट्रों में उच्च सरकारी पदों तक पर पहुँच गए। ये लीग यदि चाहते और इस कान्ति मार्ग पर ग्राल्ड न होते तो ग्रपने देश में भी पर्यान्त यश, मान ग्रीर धन प्रजित कर सकते थे। फिर भामातृभूमि की स्वामीनता के निए उन्होंने कष्टी श्रीर यातनाग्नों से भरे हुए मार्ग को ही चुना श्रीर अपने लक्ष्य के लिए शहीद हो गए। हमारे देश के लिए यह कितनी वेदनात्मक स्थिति है कि आज उनमें से अधि-कांश का नाम भी हम नहीं जानते । यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने विदेशों में रहते समय साहित्य रचना की, उनका प्रकाशित साहित्य भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। श्रव पता लगा है कि श्री रासबिहारी बोस ने जापानी भाषा में सात प्रन्य लिखे हैं । मौलवी वर्कतुल्ला, श्री वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, स्यामक्षी हृष्ण वर्मा, ला० हरस्याल इत्यादि अनेकों ने भी समय-समय पर ग्रन्थ, पुस्तिकाएँ, लेख इत्यादि लिखे, इन लोगों ने अनेक पत्र भी निकाले, पर ग्राज भारतीयों के लिए उसमें से एक भी तो उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार चाहे तो अपने दूतावासों के द्वारा यह कार्य करा सकती है। अनेक विदेशी राजनीतिक महानुभावों ने अपनी पुस्तकों में इन भारतीय कान्तिकारियों का प्रसंगवश जो विवरण दिया है, हमारे दूतावास उनका संग्रह भी कर सकते हैं, पर यह सब नहीं हो रहा भीर न इसकी मांग ही की जा रही है। शायद किसी देश के लिए अपने देशभवतों के प्रति कृतच्नता की मह चरम सीमा है। इतिहास की क्षति तो है ही।

#### विदेशों में भारतीय जासूस

भंगेज सरकार इन लोगों पर कितनी कड़ी नजर रखती थी, इसका एक उदा-हरण जर्दु के प्रसिद्ध लेसक काजी बज्दुल गफ्कारखाँ ने मुक्ते गुनाया था। उन्होंने वताया कि एक बार वे डा० भ्रसारी भीर हकीम श्रजमलर्शों के साथ पैरिस में थे। वहाँ किसी के द्वारा इन लोगों को सन्देश मिला कि श्री एम. एन. राय की पत्नी एलेनराय इनसे भेट करना चाहती है। भेंट सर्वथा गुप्त होनी थी, ब्रतः पेरिस के एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी का घर इसके लिए निश्चित किया गया। उस व्यापारी की कीकरी की एक बड़ी दूकान थी। भारत की स्वाधीनता ग्रीर राष्ट्रीय मान्दोलन के प्रति उसकी निष्ठा देखकर ही उसका स्थान विद्यासपाप समभागया। फिर भी सावधानी के लिए न तो उसे एलेनराय का नाम बताया गया भीर न उसे वार्ता मे सम्मिशित ही किया गया । इतना ही नहीं, बल्कि वार्ता के समय उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति मकान मे नहीं था। निश्चित समय पर ऐलेनराय प्राई और वार्ता करके चली गई। इसके पश्चात् ये लोग, (ढा० श्रंसारी, हकीम भ्रजमलयाँ, काजी श्रब्दुलगपकार) टकी गए। टकी देखने की इच्छा जताकर वह मुस्लिम व्यापारी भी इनके साथ हो गया। यहाँ ये लोग राजकीय प्रतिधि माने गए। टर्की सरकार का एक वड़ा श्रधिकारी दनकी सेवा में नियुक्त हुमा। उस श्रधिकारा ने एक दिन काजी श्रब्दुलगएफार को बताया कि उनके साथ मामा हुआ। पेरिस का भारतीय व्यापारी मग्रेजी का जामूस है भीर इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तका कमालपाशा से उनकी भेंट नही कराई गई। इतना ही नहीं, बल्कि जब काजीसाहब भारत लीटे तो भारत सरकार के एक उच्च गुप्तचर श्रधिकारी, शायद खानवहादुर श्रसगरहुमैन ने उस बाता की म्रक्षरकाः सुना दिया जो एलनराय भीर इन लोगों के बीच हुई थी। इस घटना से कई बाते सामने प्राती हैं। एक तो यह कि ब्रिटिश सरकार ने प्रपने जानूसों को विदेशों मे भारतीय व्यापारियों के रूप में भी बसा रवसा था भीर उन पर अन-गिनत रुपमा खर्च करती थी। फिर दूसरे देशों की सरकारें भी अपने जामूसों द्वारा इन भारतीय जासुसों की गतिविधियों पर नजर रखती थी। तीसरी बात यह कि जो वार्ता इतनी सावधानी और गोपनीयता के साथ हुई, वह भी या तो कमरे में द्यिपे किसी यंत्र के द्वारा अयवा अन्य किसी प्रकार सरकार को ज्यों-की-स्यों झात हो गई। इससे हम विदेश-स्थित भारतीय त्रान्तिकारियों की फठिनाइयों का किचित् अनुमान लगा सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी सरकारों के जामूसों के सम्बन्ध में एक श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी सरकारों के जामूसों के सम्बन्ध में एक दिलचस्प पटना का अपनी झारमक्या में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है "मेरे 428 बन्दी जीवन

एक ग्रमेरिकन दौस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे। उनसे एक दिन फांस की खुफिया पुलिस के एक अधिकारी मिलने आए । वह महज दोस्ताना तरीके पर कुछ मामलो की वाबत पूछने आए थे। जब वह साहब प्रवनी वार्ते पूछ चुके ती उन ग्रमेरिकन से बोले, 'ग्रापने मुन्हें पहचाना या नहीं, मैं तो ग्रापसे पहने भी मिल चका है।' अमेरिकन ने उन्हें बड़ें गौर से देखा, लेकिन उन्हें मंजूर करना पड़ा कि मभी बाद नहीं माता कि मैंने मापको कब भीर कहाँ देखा है। तब खुफिया पुलिस के साहब ने बताया कि मै आपसे बसेल्स कान्फेंस में नीग्रो प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था। उस समय ययने हाथ-मुँह वर्गरह मैंने विलकुल काले रंग लिए में।"

इसी बुसेल्स कान्फ्रेस में मौलाना बर्कतुल्ला श्रादि भारतीय कान्तिकारी भी सम्मिलित थे। इस तरह भारतीय देशमञ्जी की प्रत्येक क़दम पर धोक्षे भीर छल से सावधान रहना पड़ता था। बहुत बार तो प्रपने नजदीकी साथी भी धीखा दे जाते थे।

#### भारतीय क्रान्तिरयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संकट

विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सर्वया भसफल ही नहीं हुए, उन्होंने क्षेत्रक वार ब्रिटिश सरकार को भारी सकट में डाल दिया था। प्रथम विश्वपद्ध के समय काबूल की आजाद हिन्द सरकार ने जी मिशन रूस भेजा था, जिसे तारा-करद के गवर्नर ने गिरपतार करके वापस अफगानिस्तान पहुँचा दिया, उस मिशन के सम्बन्ध में मौलाना जवेदुल्ला ने मपनी पुस्तक में लिखा है, "यह भिशम बेकार साबित नहीं हथा, इससे रूस और अंग्रेज सरकार की एकता में किसी सीमा तक कठिनाई उत्पन्न हो गई, जिसे हल करने के लिए लार्ड किचनर को यात्रा करनी पहीं।"

श्रक्षगानिस्तान में भारतीय कन्तिकारियों के कारण राजनीतिक उसट-फेर भीर भारत पर शक्तगान आक्रमण की चर्चा हम ऊपर कर शाए हैं। यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना उल्लेख कर देना चावदयक है कि सन् 1919 की पराजय के प्रतिशोधस्वरूप जब 1929 में अंग्रेजों ने समानुत्ला के खिलाफ बगावत करा दी भीर भ्रपने एक गोइन्दे बच्चा सकता की गही पर चैठा दिया, तो जनरल नादिरसी को ग्रच्या संका के विरुद्ध भारतीय क्रान्तिकारियों से बढ़ी भारो मदद मिली थी। ्डन कान्तिकारियों का ही यह प्रभाव था कि जब बच्चा सनका का एजेण्ट ग्रमाप्रदीन

पुष पूरक तथ्य 420

चाराधारी पैशावर पहुँचा, तो उसके विषठ उतने जुलूस और समाएँ समा प्रत्य प्रदर्शन पेशावर के पठानों ने किए कि अमानुक्लायों की सरकार के ट्रंड एजेण्ट सरदार फ्राइन हकीमखों ने, उन प्रदर्शनों में साहस पाकर, वच्चा सक्का सरकार के एजेण्ट को चार्ज देने से इन्झार कर दिया और अंग्रेज सरकार उन गर दवाब हालने का साहस नहीं कर सकी। इसके बाव पेशावर के पठानों ने विगे- विवय लान मुहम्मद के घर पर हमला कर दिया, जहीं वच्चा सक्का सरकार का एजेण्ट कहरा हुमा था। बड़ी कठिनाई ने वहां उस एजेण्ट की जान यय सकी। प्रपो विवद ऐसा प्रवल लोकमत देखकर वच्चा सक्का का यह एजेण्ट यागा गीट गया घीर। उस विवद ऐसा प्रवल लोकमत देखकर वच्चा सक्का का यह एजेण्ट यागा गीट गया घीर। जय नया एजेण्ट स्वाया, तो उस पर भी भीड ने हमला किया थीर जिम

मकान में वह था, उसकी पर्याप्त हानि पहुँचाई।

ग्राजाद पठान क्रबीलों की दावित को नादिरखाँ की सहायता के लिए एक-त्रित कर देना भी भारतीय क्रान्तिकारियों का ही कार्यथा, जिसके विना नादिर लां की विजय प्रसम्भव थी । उस समय तक नादिरखी भी यही प्रकट कर रहे थे कि वह भ्रमानुल्लासों को गही बापस दिलाने के लिए बच्चा-सबका के विगद युद्ध में उतरे है। भारतीय कान्तिकारियों का यह भी प्रनुभव या कि नादिरसा भमेज विरोधी है। यह कान्तिकारी प्रग्रेजों द्वारा प्रमानुल्लाली के विरद रचे गए पड्यंत्र से पूरी तरह परिचित ये और उन्होंने अफगानिस्तान में विदोह होने से बहुत पहले ही इसकी सूचना गांधीजी और कायेस के अन्य नेताओं की देदी थी। इसका प्रमाण यह है कि सन् 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का प्रथिवेशन समाप्त करके जब गांधीजी तथा महादेव देसाई लौट रहे थे, तो उन्होंने सीमाप्रांत के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता भागा लाला बादशाह, प्रलीगुल खान और अब्दुल करीम भी उसी गाड़ी से सफर कर रहे थे। इस अवसर पर गाँधीजी ने इन नेताओं से बहा या "श्रफ्रगानिस्तान में शीद्य ही शंग्रेज श्रमानुल्लाखाँ के शासन के विरुद्ध विद्रीह भारम्भ कराने वाले हैं। अग्रेजों का पड्यन्त यह है कि ग्रमानल्ला को हटाकर मपने किसी पिट्र को गद्दी पर बैटा दिया जाए। आप लोगों को इस पर दृष्टि रखनी चाहिए और अमानुल्ला की सहायता करनी चाहिए। भारत का हित भी इसी बात में है।" मारतीय कान्तिकारियों ने इस प्रकार ग्रमानुल्ला खाँ के पक्ष में लोकमत तैयार किया और यद्यपि वे श्रमानुल्ला खां की नहीं बचा सके, किन्तु बच्चा सबका भी काबुल की गड़ी पर नहीं रह सका और इस प्रकार अंग्रेज अपने

428 वन्दी जीवन

एक ग्रमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे। उनसे एक दिन फांस की स्किया पुलिस के एक अधिकारी मिलने आए। वह सहज दोस्ताना तरीके पर कुछ सासलों की वावत पूछने आए थे। जब वह साहब अपनी वातें पूछ चुके ती उन अमेरिकन से बोले, 'आपने मुक्ते पहलाना या नहीं, मैं तो आपसे पहले भी मिल चुका हूँ।' अमेरिकन ने उन्हें बड़े गौर से देखा, लेकिन उन्हें मंजूर करना पड़ा कि मुक्ते याद नहीं आता कि मैने आपको कब और कहाँ देखा है। तब खुफिया पुलिस के साहब ने बताया कि मैं आपसे सूक्तेस कान्क्रेस में भीषों प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था। उस समय प्रपने हाथ-मुँह वगैरह मैंने बिलकुल काले रंग लिए थे।"

इसी बुसेल्स काग्फ्रेंस में मोलाना बर्केनुस्ता आदि भारतीय कान्तिकारी भी सम्मिलित थे। इस तरह भारतीय देशभवतों को अत्येक क़दम पर घोले प्रीर छत से सावधान रहना पड़ता था। बहुत बार तो अपने नजदीकी साथी भी घोला दे

जाते थे।

#### भारतीय क्रान्तिरियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संकट

विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सर्वेषा असफल ही नहीं हुए, उन्होंने अनेक वार ब्रिटिश सरकार की भारी सकट में डाल दिया था। प्रथम विद्वयद्ध के समय कांबुल की आजाव हिन्द सरकार ने जो मिश्रल इस भेजा था, जिसे ताश-कन्द के गवर्गर ने शिरपतार करके वापस अफगानिस्तान पहुँचा दिया, वस मिश्रन के सम्बन्ध में भीलाना जवेंबुल्ला ने अपनी मुस्तक में लिखा है, "यह मिश्रन वेकार सावित नहीं हुआ, इससे इस और अंग्रेज सरकार की एकता में किसी सीमा तक किटनाई उत्पन्न हो गई, जिसे हुल करने के लिए लार्ड किचनर को यात्रा करनी एड़ी!"

अक्षमानिस्तान में भारतीय कितकारियों के कारण राजनीतिक जनट-फेर भीर भारत पर अफ़गान आक्षमण की चर्चा हम उत्तर कर आए हैं। यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना उन्तेष कर देना आवश्यक है कि सन् 1919 की पराजय के प्रतिशोधस्वरूप जब 1929 में अवेजों ने अमानुन्ता के खिलाफ बगायत करा दी और अपने एक गोइन्दे बच्चा सनका की गद्दी पर बैठा दिया, तो जनरत जादिएतों को वच्चा सबका के विश्व भारतीय कान्तिकारियों से बढ़ी भारो मदद मिली थी। इन कान्तिकारियों का ही यह प्रभाव था कि जब बच्चा सनका का एजेण्ट प्रमामदीन 🖫 छ पूरक तथ्य 429

चाराधारी वेशावर पहुँचा, तो उसके विरुद्ध इतने जुलूस श्रीर सभाएँ तथा यन्य प्रदर्भन पेनावर के पठानों ने किए कि श्रमानुल्लाकों की सरकार के ट्रेड एकेट सरदार प्रब्दुन हकीमर्खां ने, इन प्रदर्शनों से साहस पाकर, बच्चा सक्का गरकार के एजेक्ट को चार्ज देने से इन्कार कर दिया और धंग्रेज सरकार उन पर देशव डालने का साहत नहीं कर सकी। इसके बाद पेशावर के पठानों ने क्रिगे-डियर जान मुहम्मद के घर पर हमला कर दिया, जहाँ बच्चा सक्का सरकार का एकेट ठहरा हुमाथा। यही कठिनाई से वहाँ उस एकेण्ट की जान बच सकी। प्राने विरुद्ध ऐसा प्रवल सोकमत देखकर यच्चा सक्का का यह एजेण्ट वापस लीट गया और जब नवा एजेण्ट द्याया, तो उस पर भी भीड़ ने हमला किया ग्रीर जिम

मकान में वह या, उसकी पर्याप्त हानि पहुँचाई ।

प्राजाद पठान कथीलों की दावित को नादिरला की सहायता के लिए एक-त्रित कर देना भी भारतीय क्रास्तिकारियों का ही कार्य था, जिसके बिना नादिर लों की विजय प्रसम्मव थी। उस समय तक नादिरखों भी यही प्रकट कर रहे थे कि वह अमानुत्लालों को गद्दी वापस दिलाने के लिए बच्चा-सनका से विरुद्ध रुव में उतरे हैं। भारतीय कान्तिकारियों का यह भी बनुभव या कि नादिराता मंप्रेज विरोधी हैं। यह कान्तिकारी अंग्रेजों द्वारा अमानुस्तारा में विरुद्ध रचे गए पह्यंत्र से पूरी तरह परिनित थे भीर उन्होंने भफगानिस्तान में विद्रोह होने से बहुत पहले ही इसकी सूचना गांधीजी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की दे ही थी। इतका प्रमाण यह है कि सन् 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का प्रधिवेदान समाप्त करके जब गांत्रीजी तथा महादेव देसाई लौट रहे थे, तो उन्होंने सीमाप्रांत के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता प्रामा लाला बादशाह, प्रलीगुल सान और धन्दुन करीम भी उसी गाड़ी से सफर कर रहे थे। इस अवसर पर गांधीजी ने इन नेताओं से नहा था "मक्तगानिस्तान में शीध ही धंग्रेज धमानुल्लार्खा के शासन के विरुद्ध विद्रोह मारम्भ कराने वाले हैं। अग्रेओं का पड्यन्य यह है कि अमान्ल्ला को हटाकर मपने किसी पिठ्ठ को गही पर बैटा दिया जाए। आप लोगों को इस पर दृष्टि रतनी चाहिए ग्रीर ग्रमानुल्ला की सहायता करनी चाहिए। मारत का हित भी इसी बात में है।" मारतीय चान्तिकारियो ने इस प्रकार धमानुस्ला शौ के पदा में सोकमत तैयार किया और यद्यपि ये भ्रमानुल्ला छां को नहीं युवा सके, फिल् बच्चा सनका भी काबुल नी गद्दी पर नहीं रह सना और इस प्रकार अंग्रेज अपने

430 बन्दी जीवन

पड्यंत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। इससे ईरान ब्रादि देशों के स्थतन्त्रता ग्रान्दोलनों को जो लाभ पहुँचा, वह भी सर्व-विदित है। भारत को तो लाभ हुमा ही।

# मारत छोड़ने से पूर्व थ्री सुमाष की सेनाओं से सम्पक

द्वितीय विश्वयुद्ध में विदेश प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों ने जो कार्य किया. उससे भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने में बहुत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला। प्राजाद हिन्द सरकार और आजादहिन्द फीज के निर्माण में सब प्रथम प्रयास रामविहारी बीस, स्वामी सत्यानन्दपरी (जो बंगाली कान्तिकारी दल के पुराने सदस्य ये) , स्रीर श्रीतमसिंह (गदर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता) ने किया था। प्रायः ऐसा समभा जाता है कि श्री सुनाप बोम ब्रिटिश सरकार के दमन पाश से बचने के निए भारत से चले गए और फिर विदेशों में जाकर उन्हें यह मुक्ता कि भारतीय फ़ौजी के बन्दी सिपाहियों का संगठन करके भंग्रे जों के विरुद्ध लडा जाय। किन्तु यह धारणा सही नहीं है। श्री सुभाष जब कांग्रेस से प्यक् हुए ये ग्रीर फारवर्ड ब्लाक स्थापित करके देशभर में दौरा करके प्रचार कार्य कर रहे थे, उस समय भी उनके मस्तिष्क में यही योजना थी। इस दौरे में उनके साथ थी शैलोक्यनाय चक्रवर्ती भी किसी दूसरे नाम से थे, जो बंगाल के कान्तिकारी दल के प्रभाववाली मेसा पे भीर जिनका उल्लेख थी बचीन्द्र ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में एक-दो स्थान पर भपनी इस पुस्तक में किया है। श्री चकवर्ती ने लिखा है कि सन् 1949 में जब श्री सुभाप बोस के सभापतिस्व में दिल्ली में छात्र सम्मेलन हुआ या तभी लाला शंकर-लाल के घर पर फारवर्ड ब्लाक की कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी। इस चैठक में में भी सन्मिलित हुया था। उनत बैठक मे जो नेता सम्मिलित हुए थे. चनमें सीमाशान्त के नेता धकवर शाह भी थे। " उपस्थित नेताओं मे जिन लोगों को सुभाषवाबू विष्लव मनोवृत्ति का समभते थे, उनमे घनिष्ठता से मिलाने गौर विचार विमर्ज करने के उद्देश्य से भेरा परिचय करा देते थे। अकबरशाह के बारे में सुमाप बाबू की ऊँची घारणा थी। वे सुमाप वाबू के विदीप भवत श्रीर सरल, सीथे, स्वदेश प्रेमी भीर निर्जीक थे। उन्हें विशेष रूप से विष्नव के मार्ग पर नाने को मुभाष बाबू ने मुक्तसे कहा। मैं भी सूब घनिष्ठता से जनने मिला घोर भावी े विष्यव के बारे में उनमें चर्चा की। घेरे माय चर्चा करते के बाद उनकी हिचकिवाहट

दूर हो गई और वे सशस्त्र ऋान्ति के पय के पूर्ण विश्वासी बन गए।

"" सेना वाहनियों में प्रभाव फैलाने के बारे मे मैने अकवरसाह से यात की। उन्होंने पठान सेना-वाहनियों की मुख्य छावियों की जानकारी पाने की सलाह दी और कहा— "मैं उन लोगों में प्रभाव डालने का प्रयत्न करूंगा। पठान चिनिक मारत की रवतंत्रता के संग्राम का विरोध नहीं करेंगे। अफ्रगानिस्तान की राह से विदेश जाने के लिए भारत का सीमान्त पार करवा देने का कोई प्रवश्य करने भी वात पूछने पर ज़न्होंने कहा कि दुभायिये के सहारे से प्रवश्य करना सम्भय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुष्टन जोने में बहुत समय लगेगा और कण्ड भी बहुत होगा। ग्रोड़े पर जाना छासान होगा, लेकिन खर्च बहुत पड़ेगा।"

उपरोक्त उद्धरण से नेताजी मुभाप के भारत से बाहर जाने की योजना पर एक नया प्रकाश पड़ता है। श्री चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि दिल्ली के लाला शंकरलाल को सुभाष बाबू ने जापान इसीलिए भेजा था कि वे ब्रिटिश दायु देशों से इस सम्बन्ध में बात कर आएँ। इधर सेनाओं में भी विद्रोह का प्रचार हो रहा था। 'कलकत्ते में सिक्ख नेता सरदार निरंजनसिंह 'गालिब' की मार्फत एक सिक्ख वाहिनी हमारे सम्पर्क में आ गई थी। उनके कई प्रतिनिधि समाप बाबू से मिले थे। सुभाष बायु ने कर्मपद्धति के बारे मे उनसे बातें करके उनको निकट भविष्य में तैयार रहने को कहा था।' इस प्रकार विदेशों में स्थित भारतीय कान्तिकारी सभी डितीय महायुद्ध प्रारम्भ होते ही सिन्य हो गए थे। यह श्री सुभाप की श्रन्तिम गिरपतारी से पहले की बात है। इस गिरपतारी से पूर्व ही श्री सुभाप ने सीमात्रान्त के रास्ते भारत से बाहर जाने की योजना बना ली और भारत तथा विदेशों में स्थित भारतीय सिपाहियों से सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। वे विदेशों से श्रानेवाले किसी सन्देश की प्रतीक्षा मे थे, अन्यथा इसी समय वाहर चले गए होते। सरकार ने इसी बीच उनको गिरपतार कर लिया किन्तु श्रनशन करके श्री सुभाष ने अपने को मुक्त करा लिया और फिर विदेश से मुचना मिलते ही भारत से बाहर चले गए। निस्संदेह यह सब इसी लिए सम्भव हो सका कि विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी बड़ी सावधानी से इसकी पृष्ठभूमि बना चके थे।

जो भारतीय विष्लववादी विदेशों में ये, उनमें ग्रनेक ग्रन्य देशों के फ्रान्ति-कारियों से बड़े श्रच्छे सम्बन्ध बनाये हुए थे। काबुल के क्रान्तिकारी संगठन

'जमायते सियासिया' पर भारतीय कान्तिकारियों के प्रभाव पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। एशिया के अन्य ऐसे देशों में, जी अंग्रेजों के दास था अर्घदास थे, भारतीय कान्तिकारियों ने उल्लेखनीय कार्यं किया। उदाहरण के लिए ईरान में थी अम्बाप्रसाद सूफी आदि ने स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में सकिय भाग लिया। श्री डा॰ खानलोजे भी लगभग तीन वर्ष तक ईरानी सेना में सम्मिलित होकर अंग्रेजों से लड़े। श्री प्रमथनाथ दत्त भी ईरान की कान्तिकारी सेना में सम्मिलित होकर मंगरेजों से लड़ते रहे भौर ईरानी सेना के हार जाने पर लगभग तीन वर्ष तक एक ईरानी कवीले में छिपे रहे। रूस की सोवियत सरकार की पहायता से उस समय वड़ी कठिनाई से उनका उढ़ार हो सका। श्री एम० एन० राय तो चीन में साम्यवादी कान्ति का संचालन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साम्य-वादी संगठन की और से भेजे गए थे। बर्मा के कान्तिकारियों ने से जनरल-भागसान भादि श्री रासविहारी ब्रादि के सम्पर्क में थे। गदर पार्टी के कुछ नेताब्रों का सम्पर्क नए चीन के पिता डा॰ सनयातसेन से या । लेनिन बीर ट्रांटस्की, स्टालिन के सम्पर्कमें तो भनेकों भारतीय कान्तिकारी रहे। मुस्तका कमालपाशा का भी भनेक भारतीय कान्तिकारियों से सम्पर्क रहा। इस प्रकार भारतीय शान्तिकारियों ने महत्त्वपूर्णं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्वापित कर रखेथे। यह दूसरी झात है कि भारत को स्वाधीनता कुछ इस प्रकार और ऐसे रूप में मिली, जिसके कारण इन सम्बन्धों से विशेष लाभ नहीं उठाया जा सका।

#### भारत के राष्ट्रीय नेता और क्रान्तिकारी

भारतीय कान्तिकारियों की अपने देश के राष्ट्रीय आग्दोलन में गया स्थिति
रही भीर राष्ट्रीय नेताओं से उनके सन्दर्यों पर भी श्री सचीन्द्र ने यहाँ-यहाँ पोड़ी-सी चर्चा अपनी इस भुस्तक से की हैं। अन्य कान्तिकारियों ने भी अपनी पुस्तकों श्रीर संस्मरणों में इस प्रक्त पर निचार किया है। इसमें सन्देह नहीं कि मानुप्रीम की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व त्याग का जैसा आदर्श विष्वविद्यों ने जनता के सम्मुत एखा, वैसा आदर्श कांग्रेस आन्दोलन से कार्यकर्ता नही रार सके। किन्तु ऐसा होना स्वाभाविक या विष्वची भान्तिका से जो स्ववित्त सम्मिति होते से, से समाज के सबसे अधिक साइसी और निभय युनक थे, जो पहले से ही कीती, कालापानी भी सम्मावनाओं को ह्दांगम करके इस रास्ते पर पर महाते थे। इनमें से जिनका मनोवल टूट जाता था, वे एपूवर (इकवाली गवाह) इत्यादि वन जाते थे। फांग्रेस म्रान्दोलन में फांसी, कालापानी की सम्भावनाएँ नहीं थीं। गायद इसी लिए कांग्रेस का प्रान्दोलन जन-म्रान्दोलन भी वन सका। फिर भी कांग्रेस म्रान्दोलन से सहानुमूर्त रखने वाली जनता घीर साधारण कार्यकर्ता विप्लिबरों के प्रति प्राप्त यद्भवान थे, इसमें सन्देह नहीं है। घाज भी प्रवेक भूतपूर्व विप्लिबी प्रपत्त कातित जीवन की याद दिखाकर चुनाव जीतते देसे जाते हैं, जो प्रमाणित करता है कि जनता जनके कट-सहन के प्रति म्राज भी श्वद्धावान है। स्वयं टावटर पट्टाभि ने अपने मन्त्र को बाद हिताकर चे स्वीकार किया है कि एक समय सरदार भगतितिह भारतीय जनता में महारमा गांधी की ही मांति लोकप्रिय थे। भी चन्द्रसेत्वर आजाद के इलाहावाद में पुलिस की गोलियों से मारे जाने के बाद जनता ने जिस प्रकार जस वृक्ष की पूजा की, जिसके नीचे थी मांजाद सहीद हुए थे तथा इससे बहुत नहले करहाईलाल दत्त के जुनूस से विशाल जन समूह का सम्मित्तत होना इस यात का प्रतीक है कि विप्लियों के प्रति राष्ट्रीय विवारों की जनता में सदैव प्रवल प्राक्त पर रहा भी र वह इनको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का सच्या 'वीर' समस्त्रती रही।

जहाँ तक काग्रेस के नेताओं का सम्बन्ध है, धियकांस से विष्यवी नेताओं की सभी प्रच्छी तरह पट नहीं सबी। वास्तव में कांग्रेस के धियकांत नेता विष्यविधों के प्रात्कवादी मार्ग की राष्ट्रीय आन्दोसन की बाधा सममते थे। वे इस बारे में बहुत सपेत रहते थे कि कही सरकार उनका सम्बन्ध धातंत्रवादी प्रात्वोत्वन से सिद्ध न कर है। कांग्रेस जो बड़ी कठिनाई से धावेदन-पत्रों भीर प्रार्थना-प्रस्तावों की परिष्य से निकलकर सिवनय अध्यक्ष के मार्ग वर धाई थी, सरकार को भीषण धातम दमन वा कोई भी अवसर नहीं देना चाहती थी। किर भी सर्ग-रक्त भीषण धातम दमन वा कोई भी अवसर नहीं देना चाहती थी। किर भी सर्ग-रक्त कोंग्रेस के कुछ नेताओं के मत में हम परिवर्तन होता हुमा देखते हैं। थी सर्वान्द्र को शित्रामत है कि वे बब कावापानी से लोटे तो भीवीत्रावजी, देववन्ध दास, माय-योपनी, जवाहरसान नेहर ने उत्का बावों पर, यहीं तक कि राजनीतिक बन्दियों की रिहाई के लिए धान्दोतन करने की प्रार्थना पर भी जवित ध्यान नहीं दिया। इनमें से थी मोतीलावजी के सम्बन्ध में हम एक धम्य वान्तिकारों मत्रमोहन गुरू के संस्मर्गों में पदते हैं कि वे एक हस्तिबित्त वात्वितारों कुतेटिन के मूल-प्रस्क्ष मोतीलावजी ते सांच से सर्ग की स्वर्ण ने मुल्य-प्रस्क्ष मोतीलावजी ते सांच से स्वर्ण से धीर वे प्रायः उनकी कुछ न मुख देते इत्ते

43± चन्दी जीवन

थे। थी चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल आदि की मारत से वाहर जाने के लिए जब, इरलालजी द्वारा घन प्राप्त हुआ था, यह स्वयं यद्यपालजी ने अपनी पुस्तक में जिला है। देवावन्तु चित्तरंजनदास के सम्बन्ध में श्री वेलीक्यनाए चक्रवर्ती ने लिला है कि जब वे कास्तिकारी कार्यों के अपराध में जेल की सजा काट रहे थे, उन दिनों ही देशवन्तु भी असहयोध आन्दोलन में जेल आए। इस जेल प्रमाध के समय एक कांग्रेसी ने देशवन्त्र भी ब्रह्म विकायत की कि विष्त्र जी असहयोगी विचित्रों को कांग्रस के विकद्ध महक्ताते हैं, तो देशवन्त्र ने उत्तर दिया था, "इनके वात्र अब मुक्ते याद आती हैं, तो मेरा सारा घमंड चूर हो जाता है।" इससे प्रकट होता है कि दास याद भी इनके पर्यान्त आदर की दृष्टि से देवते थे।

विष्लवी झान्दोलन ने कांग्रेस झान्दोलन के मार्ग में वाधा खड़ी नहीं की, घरित ही दी, ऐसा प्रायः सभी राष्ट्रीय कार्यकर्तामों का बनुभव है। 'जब यह सीप फांसी पर चढ़ सकते हैं, कलापानी जा सकते हैं, तो क्या हम वर्ष छह महीने की सजा भी नहीं काट सकते, यह भावना बहुत-से युवकों की कांग्रेस भाग्दोलन में लींच लाई, इसमें सन्देह नहीं है। गारत की बंग्रेज सरकार ने विष्लवियों पर जी श्रत्याचार किए, उसके कारण भी जनमत अंग्रेज सरकार का विरोधी बनता गया, इसमें भी सन्देह नहीं है। कभी-कभी किसी विशेष जोशील सरकार-मक्त ग्रधि-कारी ने जब कांग्रेसी बान्दोलनकारियों पर भीषण बत्याचार करके कांग्रेस वालों को यहत आतंकित कर दिया, तब किसी कान्तिकारी की एक घमकी-भरी चिट्ठी से ही उनत श्रधिकारी सही रास्ते पर श्रा गया, इसके उदाहरण भी मीजूद हैं। मन्त में सन् 1942 के भारत छोड़ी मान्दीलन का यहिंसा की परिधि से निकलकर हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लेना यह सिद्ध करता है कि विप्लवियों का न तो 'मार्तक-बाद' व्यमं बुमा और न हमारे राष्ट्रीय भाग्दोलन ने 'हिसा-महिसा' के तत्व-चिन्तन की ही चिन्ता की। अंग्रेजों को भारत से हटाने का मुस्य श्रेय यदि शाजार हिन्द फ़ीज के संगठन को नहीं, तो घाजाद हिन्द फ़ीज के बन्दियों की रिहाई के भान्दोलन को तो है ही, जिसने फ़ौजों को भी ब्रिटिश विरोधी बना दिया या। गांधीजी की श्रहिसात्मक रणनीति के कारण मारत का बिटिश थिरोधी जन-भ्रान्दोलन प्रत्यक्ष भीर संगठित रूप से चलता रहा भीर उसोके दल पर माजाद-हिन्द फ़ोज भी रिहाई का धान्दोलन इस रूप में किया जा सका, यह तथ्य भी हमारी बांदों से ब्रोफल नहीं होना चाहिए। भारत की स्वाधीनता का श्रेय रन

दोनों ही प्रकार के झान्दोलनों को है; किन्तु त्याग, कप्ट-सहन का पलड़ा विप्लवियों का ही भारी है, यह निविवाद सत्य है ।

#### श्री राचीन्द्र की रोष कहींनी

थी श्वीन्द्र ने 'बन्दी जीवन' को कहानी सन् 1920 में कालेपानी से मुनित के वाद घर माने, विवाह करके क्रान्तिकारी कार्यों के लिए परनी-पुत्री सहित षट-गाँव जाने ग्रीर फिर लोटकर उत्तर प्रदेश में भ्रा जाने की वर्चा के साथ ही समाप्त कर दी है। इसी बीच उन्होंने शेप क्रान्तिकारी राजवन्दियों की रिहाई के लिए जो उद्योग किया, उसकी चर्चा तो पूर्ण रूप से की है किन्तु क्रान्तिकारी दल की पुन-गंठित करने के लिए क्या कुछ किया, इसका केवल प्राप्तास मात्र ही दिया है। 'बन्दी जीवन' के तुतीय भाग में यह सब व्यारा है, जो श्री शचीन्द्र ने सन् 1937-38 में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा रिहा किए खाने के पश्चात् कानपुर के 'प्रताप' यत्र में प्रापाविहक रूप से लिखा था। उस समय भी देश में अपने सरकार थी, इसिलए श्री शचीन्द्र यथातण्य विवरण के भी नहीं सकते थे। इसीलए उन्होंने 'काकोरी पद्यन्त्र' का विवरण भी नहीं दिया, जिसमें उनके चार साध्यों को फांसी हुई ग्रीर श्री शचीन्द्र को प्राजीवन कालेपानी का दंड मिला था।

श्री द्यचीन्द्र ने सन् 1920 में कालेवानी से जीटकर जिस दिन भारत भूमि पर पर पत्ता, टीक उसी दिन से वे कान्तिकारी दल के पुगर्वज में प्रवृत्त हो गए थे। इस समय तक उत्तर प्रदेश का कान्तिकारी संगठन विक्षित्त ही चुका था। वंगाल का प्रमूल क्लान्तिकारी दल के पुगर्वज से प्रवृत्त हो तर सहाय का का प्रमूल कान्तिकारी दल 'ढाका अनुवीलन समिति' उसके बहुत से सहस्यों के जेल जाने से निवंत था। श्री वारीन्द्र का 'युगान्तर दल', जो प्रथम महायुद्ध के पूर्व ही 'वन्द्रनगर दल' के रूप में परिवर्तित हो गया था, धौर जिसके एक नेता रासिवहारी वोस थे, लगभग किंक्तंव्यविमुढ़ था। पंजाब में 'वर पार्टी' के नेता या तो जेल में थे भीर या विदेशों में खिसक गए थे। कांभ्रेस गांधीजों के प्रभाव में या चुकी थी। ग्रीर जानिवांचाला बाग हत्याकांड से उत्पन्त रोप का गांधीजों प्रयह-योग प्रान्तिकारी वित्त गोवनीय सातकवाद की व्यर्थता अनुभव करके प्रकृत योग प्रान्तिकारी दल गोवनीय सातकवाद की व्यर्थता अनुभव करके प्रकृत वान-मान्दीलन के मार्ग पर चल चुका या ग्रीर 'खिलाफर्त' की रक्षा के नाम पर देश की मुस्लिम जनता का संग्रेजों से संवर्ष कराने की भूमिका तैयार कर रहा था। भारत की जनता को

436 वन्दी जीवन

नया राजनीतिक दर्शन, नये नेता और नई रणनीति प्राप्त हो रही थी।

बंगाल के क्रान्तिकारी ग्रसहयोग ग्रान्दोलन का विरोध कर रहे थे किन्तु श्री ' शचीन्द्र ने इसमें योग नहीं दिया । गांधीजी के इस ग्रान्दोलन से उनको स्वतन्त्रता प्राप्ति की ग्रासा तो नहीं थीं किन्तु इस ग्रान्दोलन के माध्यम से जन-जागरण के महत्त्व को वे हदयंगम कर सके थे। सम्भवतः वे समक गए थे कि धान्दोलन प्रस-फल होगा । इसीतिए असहयोग आन्दोलन से वे तटस्य रहे । 'न निन्दा, न प्रशंसा' की नीति ग्रहण कर वे यहाँ-वहाँ घूमकर कान्तिकारी दल का सगठन करने लगे। बंगाल के सभी कान्तिकारी दलों का पारस्परिक सहयोग हो या एक संगठन बन जाय, इसके लिए उन्होंने विदोष उद्योग किया । कान्तिकारी संगठन के प्रति देश के युवकों का ध्यान प्राकृषित करने के लिए ही उन्होंने इस समय बंगाली भाषा की एक पत्रिका में लेखमाला प्रारम्भ की, जिसमें सन् 1914-15 के कार्यों का विव-रण था। यही लेखमाला बाद में 'बन्दी जीवन' के प्रथम-हिलीय भाग के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई और जान्तिकारी संगठन के नमे रंगहटो की पाठ्य-पुस्तक बन गई। न जाने कितने युवक सकेली इस पुस्तक के पारायण से ही सनु-प्राणित होकर कान्तिकारी दल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार थी शचीन्द्र ग्रसहयोग काल में अपने बारीर और बुद्धि का सम्पूर्ण उपयोग कान्तिकारी संगठन के लिए .करते रहे ।

कुछ दिनों बाद ग्रसहमोग भ्रान्दोलन भसफल होकर समाप्त हो गया । इसकी प्रतिकियास्वरूप देश में साम्प्रदायिक विदेप ग्रीर बलवों की हवा यह बली। बड़े-बड़े तथाक्षित राष्ट्रीय नेता इस हवा में बहकर हिन्दू-मुस्लिम द्वेष के प्रचा-रक बन गए। स्वदेश की स्वाधीनता की बात पीछे पड़ गई। कुछ लोग चरसा भौर मूत में उलक गए, कुछ को धारासभाष्रों की कुसियाँ पुकारने सभी । राष्ट्रीय

मान्दोलन के लिए यह बड़े संकट का समय था।

थी राचीन्द्र इस समय पंजाब से बंगाल तक राष्ट्रीय विचारों के युवकों की खाज-खोजकर उनकी एक संगठन में पिरोने लगे। इसी समय कान्तियारी दल का ध्यान भजदूर संगठन की छोर गया। जमसेदपुर में मजदूर यूनियन बनी धीर उसके सभापति बनाये यए श्री देशवन्युदास की पत्नी के माई भीर कलकत्ता के प्रसिद्ध वैरिस्टर श्री एस० एन० हतदार । श्री शचीन्द्र भी वेहाँ जोकर काम करने नमें। किन्तु कुछ ही दिन बाद थी शबीन्द्र ने अमरोदपुर नो कार्य छोड़ दिया घीर

कुछ पूरिक तस्य 437

फिरसन् 1924 में कलकत्ते में, प्रतुलचन्द्र गांगुली ग्रीर त्रैलीनयनाथ चत्रवर्ती के साथ मिलकर 'हिन्दुस्तान रिपब्सिकन पार्टी' की स्थापना की। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर भारत में केवल एक क्रान्तिकारी संगठन कार्य करे, जिसके नेता श्री श्रचीन्द्र बनाये गए। इससे पहले ढाका अनुशीलन समिति के श्री योगेश चटर्जी भी उत्तर भारत में संगठन कार्य कर रहे थे क्रीर उन्होंने श्री रामप्रसाद विस्मिल मादि को पुन: फ़ान्तिकारी कार्यों में प्रवृत्त कर दिया था। श्री राजेन्द्र लाहिड़ी, जिनको काकोरी केस में फाँसी हुई,श्री श्रचीन्द्र के सहयोगी थे इन दिनों ही रियोल्यू-शनरी' नामक एक पर्चा रंगून से पेशावर तक बाँटा गया, जिसमें भारतीय जनता के सम्मुख सशस्त्र कान्ति की भावस्यकता और उपयोगिता प्रकट की गई थी। एक ही दिन सम्पूर्ण देश में पर्चा वितरित करके कान्तिकारी देशवासियों को यह विस्वास दिलाना चाहते थे कि उनका एक वृहत् संगठन स्थापित हो चुका है। भारत सरकार भी पर्चे बाँटने की इस संगठन-व्यवस्था से बहुत म्रातंकित हुई थी भीर इस पर्चे की सबसे बड़ी उपयोगिता यह थी कि सम्प्रदायिकता के उठते हुए वुफान में इस प्रकार के कार्य जन-साधारण को राष्ट्रीयता की ग्रोर उन्मूस करते थे। काकोरी पड्यंत्र के मुकदमे में सरकारी वकील ने श्री दाचीन्द्र को ही 'रिवो-ल्यूशनरी' पर्चे का लेखक बताया था। बाद में इस पर्चे की डाक द्वारा भेजने के अपराध में फरवरी, 1925 में बचीन्द्र पकड़े गए ग्रीर दो वर्ष की क़ैद का दंड मिला। बगाल ऐसेम्बली में क्रान्तिकारी मान्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने इन दिनों ही एक 'भ्राडीनेन्स एक्ट' प्रस्तुत किया। बंगाल के तत्कालीन गृह सदस्य श्री स्टीफेन्सन ने इस एक्ट की भावश्यकता बताते हुए, अपने भाषण में श्री राचीन्द्र भौर 'रिवोत्यूशनरी' पर्चे की विशेष रूप से चर्चा की थी।

438 वन्दी जीवन

डालने का निरुचय किया। इन दिनों ही विदेशों से ग्रहत्र-शस्त्र प्राप्त करने का भी कोई बच्छा सूत्र प्राप्त हो गया था। उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी। इन सब कारणों से लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रेल का खजाना तुटा गया। कुछ लोग डकैती डालना गहित कार्य समक्र सकते हैं। कान्तिकारी भी इसे अच्छा नहीं समभते थे, लेकिन देश के कार्य के लिए भी धन की ग्रावश्यकता तो होती ही है। इससे पूर्व दान, चन्दा आदि से घन संग्रह करने का प्रयोग किया जा चुका था, जो सर्वया घ्रसफल रहा था। धर्य-समस्या सुलमाने के लिए सन् 1924 में ही, ग्रयात श्री राचीत्र की गिरफ्तारी से कुछ पहले ही जाली नोट बनाने का भी प्रयास कान्तिकारी कर चुके थे। श्री शचीन्द्र ने 'वन्दी जीवन' के तृतीय भाग में एक स्थान पर जाली नोट बनाने के सम्बन्ध में थोडा ग्राभास दिया है किन्तु यह नोट कहा, कौन बनाता था, यह विवरण रहस्योद्धाटन के भय से नहीं दिया। जाली नोट बनाने का काम ढाका अनुशीलन समिति की ओर से पहले ढाका और मैमनसिंह शहर में प्रारम्भ किया गया। दस रुपये श्रीर सौ रुपये के नोट के ब्लाक किसी प्रकार कान्तिकारियों ने बनवा लिए थे। थी दिनेशचन्द्र लाहिड़ी, वैलीन्य-नाथ चन्नवर्ती ग्रादि यह कार्य करते थे। इसके वाद बंगाल के सोनारंग गाँव में प्रवोधदास गुप्त और राचीन्द्र चक्रवर्क्षी यह कार्य करते रहे। इन दोनों को इस धपराध में पाँच पाँच वर्ष का कारावास दंड भी मिला। यह जाली नोट इतने पुटि पूर्ण बनते थे कि तुरन्त पकड़ाई में भा जाते थे। इसीलिए भन्ततः डकैती द्वारा धन संचित करने के लिए विवश होना पहा। काकोशी में ट्रेन लूटने से धन तो मिला, किन्तू सरकार तुरन्त समक गई कि यह डकेती राजनीतिक उद्देश्य से डाली गई है। पहले दो-एक संदेहास्पद व्यक्ति गिरक्तार किये गए। ये दुर्भाग्य से इतने कमजोर निकले कि जो कुछ मालूम या, सब पुलिस के सामने उगल दिया। किर तो देशभर में गिरपतारियाँ हुई। श्री दाचीन्द्र जो पर्चा बाँटने के जुमें में सजा भुगत रहे थे, वह भी इस केस में पमीट लिये गए। सरकार ने लगभग दस लाख रुपया व्यय करके इस मुकदमे की सावित कर दिया। श्री नचीन्द्र फिर एक बार काला-पानी जा पहुँचे।

सन् 1939-36 में शबीन्द्रवादू काकीरी के अन्य शजबन्दियों के साय कांग्रेम मंत्रिमंडल ढारा रिहा किये गए। उन्होंने फिर पूर्वानुसार इसाहाबाद के एक पत भूमें धपने कान्तिकारी कार्यों का विवरण। सिसना प्रारम्भ किया। इसके पतिरिक्त भी कुछ लेलादि लिखे जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए । इसके परवात् द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो सरकार ने उनको मजरयन्द कर विया । इन दिनों उनका
स्वास्य बहुत जर्जर हो गया या । इसी प्रस्वस्थता के आधार पर मजरयन्द्री से
जनकी मुक्ति हुई । धर पर रहकर शचीन्द्रवायू जिकित्सा कराने लगे । इसी समय
श्री पैलीप्यनाय जफकर्ती उनसे बनारस जाकर भिले ग्रीर श्री सुभाप बोस के
नेतृत्व में विद्रोह फरने की योजना बताकर श्री घणीन्द्र से उपमें भाग लेने को
कहा । दाचीन्द्र ने इसे स्वीकार कर विया और परिवार की व्यवस्था करने के लिए
योड़ा समय मौगा । वे यह व्यवस्था कर ही रहे थे कि क्षय रोग आफमण उन
पर हो गया कोर सन् 1942 में भारत का यह महान् कालिकारी, प्रपनी ग्रांखों
में स्वदेश की स्वाधीनता के सभन वसाए सर्वें के लिए निरिनद्रा में निमन्त हो
गया । श्रव उनके दौर्य पूर्ण जीवन की केवल स्मृति-भर क्षेप रह गई है।